### QUEDATE SUP GOVT. COLLEGE, LIBRARY

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S | DUE OTATE | CICNIATURE |
|------------|-----------|------------|
| No.        | DUE DTATE | SIGNATURE  |
|            |           | :          |
|            |           |            |
| }          |           |            |
|            |           | 1          |
| į          |           |            |
| 1          |           | 1          |
|            |           | İ          |
|            |           |            |
|            |           | }          |
|            |           | l          |
| İ          |           | l          |
|            |           | j          |
|            |           | }          |
| 1          |           | 1          |
| 1          |           |            |
|            |           |            |
| 1          |           |            |
| 1          |           |            |
|            |           |            |
| }          |           |            |
|            |           |            |
| }          |           | 1          |
|            |           |            |
|            |           | 1          |
|            |           | 1          |

# श्रीमहामण्डल डाइरेक्टरी



ट-90 के १६२६ तथा ३० ईस्वी।

( सम्बत् १६८७ के महामगडल पञ्चांग सहित )

श्रीमान् पं० गोविन्दशास्त्री दुगवेकर . द्वारा सम्पादित ।



श्रीभारतधर्म महामण्डलके शास्त्रमकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित ।

# श्रीगोपालचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा— भारतधर्म शेख, काशीमें सुद्वित

# निवेदन ।

#### -----

। परम मङ्गलमय परमात्माकी अपार करुणाले "श्रीमहामएडल डाइरेक्टरी" की यह पश्चम संख्या प्रकाशित करते हुए हमें अत्यन्त श्रानन्द हो रहा है। "श्रीभारतधर्ममदामएडल" के सञ्चालकी को यह बात बहुत वर्षोंसे कटकती थी कि, सर्वमान्य राष्ट्रभाषा हिन्दीमें कोई ऐसी वार्षिक डाइरेक्टरी नहीं निकलती, जिससे हिन्दीसे परिचित सभी प्रान्तोंके लोग छाम उठा सकें। श्रंश्रेजीमें जो थक्करकी डाइरेक्टरी निकलती है, उससे एक तो हिन्दी-भापाभाषी लाभ नहीं उठा सकते। दूसरे, उसका मृत्य इतना श्रधिक है कि, सर्वसाधारण मध्यम श्रेणीके लोग उसे खरीद नहीं सकते। तीसरे, उसमें ऐसे ही प्रायः श्रधिक विषय होते हैं, जिनसे अंग्रेज या तत्तुल्य लोग ही अधिक लाभ उठा सकते हैं। अंग्रेजीमें श्रीर भी कई छोटी छोटी डाइरेक्टरियां निकलती हैं, परन्तु उनसे भी केवल हिन्दी जाननेवालोंका कोई उपकार नहीं हो सकता। देशमें अनेक प्रान्तीय भाषायं प्रचलित हैं। उनमेंसे भी किसी भाषामें कोई डाइरेक्टरी नहीं निकलती। श्रतः "श्रीभारतधर्म-महामएडल" के सञ्चालकोंने हिन्दीमें ही एक सर्वोपयोगी डाइ-रेक्टरी निकालनेका निश्चय किया और उसका कार्य भी आरम्भ कर दिया।

सौभाग्यसे उस समय "श्रीभारतधर्ममहामग्डल" के सञ्चाल-कोंके उत्साह श्रीर उद्योगसे "भारतधर्मसिण्डिकेट लिमिटेड" नामक कम्पनी दस लाख रुपयोंके मूलधनसे स्थापित हो चुकी थी। जिसके श्रनेक उद्देश्योंमेंसे प्रधान उद्देश्य यह है कि, मोलिक शास्त्रप्रकाशन किया जाय श्रीर स्थर्मश्रचारार्थ श्रनेक भाषाश्रोंमें समाचारपत्र प्रकाशित किये जायं। श्रीर राष्ट्रमापा हिन्दी की उन्नति श्रीर प्रचारमें विशेष प्रयत्न दिया जाय। तद्युसार उक्त कम्पनीने शास्त्रप्रकाशन श्रीर समाचारपत्रोंके पृथक् पृथक् विभाग सोल दिये थे। श्रीमहामग्रज्ञके संचालकोंने डाइरेक्टरी-सम्बन्धी श्रपने निश्चयका श्रम प्रस्ताव खिएडिकेटके डाइरेक्टरोंसे किया श्रीर परामर्श दिया कि, इसका सम्पादन महामएडलसे सम्बन्ध्युक्त विद्वानों द्वारा करो दिया जाया करेगा श्रीर प्रकाशन सिएडिकेट करती रहे। इस उद्योगसे खिएडिकेटको श्राधिक लाभ पहुँचना भी सम्भव है। डाइरेक्टरोंको यह परामर्श जँच गया श्रीर सिएडिक् केटके समाचारपत्र-विभाग द्वारा डाइरेक्टरी गत चार वर्षोतक वरावर निकलती रही। प्रन्तु संयोगवश सिएडिकेटको समाचार पत्र-विभागमें बहुत घाटा उठाना पड़ा, इस कारण उसने वह विभाग उठा दिया। श्रन्ततः डाइरेक्टरीका प्रकाशन भी वन्द होना खाभाविक हो गया।

प्रचारके विषयमें महामण्डलडाइरेक्टरीकी उन्नति आशाप्रद हो रही थी। क्या साहित्यसेवी, क्या राजा-महाराजा, शिचित स्त्री-पुरुष, क्या सेठ-साहकार सभी इसको पसन्द करते जाते थे। हिन्दी साहित्य-जगत्में यह एक विलक्कल नयी चीज-होनेपर भी इसका श्रादर वढ़ रहा था। परन्तु दुःखसे कहना पडता है कि, हमारे देशवासियोंकी जैसी गिरी दशा हो गई है, उसके श्रनुसार इस खजातीय प्रशंसनीय कार्यके साथ बहुत कुछु श्रसत् श्रोर निष्टुरतावा वर्ताव देखने श्रोर सुननेमें श्राया। बहुतसे विज्ञापनदाताश्रोने विज्ञापन छपाकर छपाईका रुपया नहीं दिया श्रीर बहुतसे खार्थी कर्मचारियोंने भी विद्यापनके सम्बन्धमें वहत धोखा दिया। इन सब शोकजनक कार्यासे उक्त खजातीय भारत-धर्मसिविडवेट लिमिटेडको बहुत च.ते उठानी पड़ी। यद्यवि श्रीविश्वनाथकी कृपासे सिएडकेटने अपने सम्बादपत्र विशासको उठा कर और एक महापुरुषसे आर्थिक सहायता पात कर नये रूपमें अपना संस्कार करके अपनेको मजबूत और नया बना लिया है. परन्तु इस परिवर्तन द्वारा उसे वाध्य होकर श्रपने साप्ताहिक पत्राके साथ ही साथ इस वार्षिक डाइरेक्टरीको भी वन्द्र कर देना पडा।

ऐसी श्रवस्थामें इसका प्रकाशन वन्द् हो जाना श्रीमारत वर्म-महामगडलके सञ्चालकोंने उचित नहीं समसा। श्रतः सम्पादनकी तरह इसके प्रकाशनका भार भी महामगडलने श्रपने ऊपर ले लिया है। क्योंकि डाइरेक्टरीका महत्व अभी लोगोंको समभाना है। यद्यपि देशकी अनेक भापाओं "रोजनामचे" निकल रहे हैं, तथापि उनका उपयोग बहुत ही कम लोग करते हैं। एक वर्ष हमने भी छाइरेक्टरीकी हर एक तिथिमें 'रोजनामचा' लिखनेके लिये थोड़ा स्थान छोड़ा था। परन्तु लोगोंने उसका उपयोग नहीं किया और हमारा ज्यय ज्यर्थ हुआ। आलस्य ही इसका कारण है। परन्तु "डाइरेक्टरी" आलस्वियोंका भी आलस्य छुड़ा सकती है। परन्तु "डाइरेक्टरी" आलस्वियोंका भी आलस्य छुड़ा सकती है। पर्न्तु "डाइरेक्टरी" आलस्वियोंका भी आलस्य छुड़ा सकती है। प्रमुप्यकी दिनचर्यामें बहुत सी बात जानने योग्य होती हैं, जिनके लिये लोगोंसे जिज्ञासा करनी पड़ती है। घर वैठे यदि वे सब एकाधारमें प्राप्त हो जायं, तो पूछना ही क्या है? यही काम हमारी डाइरेक्टरी करती रहेगी। उत्क्रान्तिके सिद्धान्तानुसार संसार प्रतिक्षण आगे बढ़ रहा है। सुन्दर भविष्यत्में प्रवेश करनेके लिये उज्ज्वल वर्तमान बनाना और उज्ज्वल वर्तमान प्रनाते हुए अतीतको आंकोंके सामने रखना पड़ता हैं। इस कार्यमें डाइरेक्टरी पूर्ण सहायक होती है।

इस डाइरेक्टरोमें धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, श्रौद्योगिक, व्यापारिक, श्रायुर्वेदिक, ज्योतिपिक श्रादि सव वातोंका समा-वेश करनेका हमारा विचार है। इस वर्ष हमने १४ विपयोंके १४ खरुड बनाप हैं। उन १४ मेंसे कुछ तो विशेषकों द्वारा सम्पादित हुए हैं और कुछ विषयोंका नमूना मात्र दे दिया है। भविष्यत्में सभी खएड विशेपज्ञों द्वारा सर्वाङ्गपूर्ण सम्पादित हों, ऐसा प्रयत किया जा रहा है और भांवी डाईरेक्टरी सर्वोङ्गसुन्दर और गृहस्थ माञ्रके उपयोगी हो, ऐसा निश्चय किया है। अवतक व्यापार विप-यका समावेश इसमें नहीं.हुआ था। उसका नमूना इस वर्ष दिया गया है। सिएट केटसे महामगडलमें इसके परिवर्तित होनेसे सब खराड जैसे होने चाहिए, वसे सम्पादित नहीं हो सके हैं क्योंकि समयका श्रभाव रहा, श्रीर इसके प्रकाशनमें भी, नये प्रवन्यके कारगा, विलम्ब हो गया है। श्रवके वर्ष यह सम्पूर्ण नया कार्य श्रीमहामग्डलको उठाना पड़ा है। इस कारण श्रनेक खन्डोंमें श्रस-म्पूर्णता रह गई है। पञ्चाङ्ग खराडके विषयमें अवतक अनेक मत-भेद रहे हैं। किसी किसी को सम्मति यह है कि, हिन्दीभाषा भाषि-योको जैसे पञ्चांग देखनेका श्रभ्यास है, वैसाही पुराने हंगका पञ्चांग

इसमें होना चाहिये। किसी किसीकी सम्मति है कि. बङ्गालमें जैसो विस्तृत पंजिका निकलती है, जिसे स्त्रियां श्रीर बच्चे भी समभ लें, वैसा पञ्चांग इसमें हो। श्रवकी संत्तेपसे दूसरी रीतिका ही श्रवं लम्बन किया है। श्रागे लोगोंकी जैसी सम्मति होगी, बैसा किया जायगा। इस विपयमें विज्ञ लोगों की सम्मतिप्रार्थनीय है, आशा ।है, स्वदेशहितैषो, श्रौर स्वभाषा श्रेमी सङ्जन सत्परामशं देकर श्रमुः ग्रहीत करेंगे। श्रव विचार यह है कि, प्रतिवर्ष यह वसन्त-पञ्चमी ( साघ गुक्का ५ ) को प्रकाशित हो जाया करे और इसमें वे सब विषय आ जाया करें, जो इस वर्षमें महत्वके समभे गये हों तथा आाप्रम वर्षके कामके हों। इस वर्ष सभी खराड सम्मतिके लिये नम्नेके तौरपर लिखे गये हैं। श्रश्रिम वर्षसे प्रत्येक खएड विस्तृत रूपसे तैयार करनेका विचार है। विशेषतया व्यापारखएडको बहुत उन्नत श्रीर सर्वाङ्गपूर्णं करनेका विचार है। जिससे इस डाइरेक्ट-रीके द्वारा देशी ब्यापारीगण विशेष लाभ उठा सके और सर्वसाधान रणको भी विशेष सुभीता हो । व्यापारमें सहायता देनेके लिये महा-मगडलके उदार सञ्चालकोंकी यह इच्छा है कि, विवापनदातात्रोंको इस डाइरेक्टरोके द्वारा विशेष सहायता मिल सके। श्रीभारतधर्म• सिंग्डिकेट लिमिटेड एक व्यापारी संस्था है। उसने विज्ञापनकी दर लामकी दृष्टिसे रक्बी थी। महामण्डल इससे लाभ उठाना नहीं चाहता। केवल लागत मात्र मुख्य लेकर व्यापारियोंके विशापन यह छाप देगा । इस योजनासे नाममाज्ञव्ययसे देशी व्यापारियोंका महान् उपकार हो सकेगो। व्यापारियोंके छिये दूसरा सुभीता यह किया गया है कि, जो व्यापारी सज्जन २) के साथ श्रपना विजनेस कार्ड भेज देंगे, उनका कार्ड अच्छे स्थानपर मोटे अक्षरोंमें छाप दिया जायगा श्रीर डाइरेक्टरोको एक प्रति उन्हें विना मुख्य दी जीयगी । इंस व्यवस्थासे साधारण व्यवसायी श्रीडाहरेक्टरीसे लाभ उठाकर अपने व्यापारको उन्नत कर सकेंगे। संतेपमें कहा जा सकता है कि, 'गागरमें सागर' भरनेका हम प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत करना हमारे हाथ है, 'यश-अपयश विधि हाथ!' डाइरेक्टरीमें जो पञ्चांग भी प्रकाशित होता है, वह "ब्रह लाघव"

डाइरेक्टरीमें जो पञ्चांग भी प्रकाशित होता है, वह"ग्रह लाघव" गिषतानुसार होता है। प्रहलाघवष्ता गिषत प्रायः सर्व मान्य है। गत् शताब्दिके उत्तरार्धसे देशके वड़े वड़े गिषतह पञ्चाङ्ग संशोधन सम्बन्धी उद्योग कर रहे हैं श्रीर उसके फलखरूप ग्रहनाघवीय श्रौर मकरन्दीय पञ्चांगोंके श्रतिरिक्त द्रक्प्रत्ययके श्राधारपर खर्गीय महामहोपाध्याय परिडत वापुरेव शास्त्री सी० श्राह० ई० जगत् प्रसिद्ध खर्गीय लोकमान्य पिएडत वाल गंगाधर तिलक श्रादि विद्वा-नोंके पचाक ।निकलने भी लगे हैं। पञ्चाक्संशोधनकमेटी सन् १६०५ में बम्बईमें कांग्रेसके श्रवसरपर भारतके चुने हुए गणितज्ञोंने एकत्र होकर स्थापित की है, जो संशोधनका कार्य कर रही है। परन्तु श्रवतक विद्वानोंमें मतःभेद बना हुशा है। इसमें सन्देह नहीं कि, १५-२० सौ वर्ष पहिले लिखे हुए प्रन्थोंमें उन्निखित प्रह-गति श्रव बदल गई है। परन्तु जवतक सत्र विद्वान् एकमत नहीं होते ग्रौर सर्वमान्य एक ही पञ्चाङ्ग सिद्ध नहीं होता, तबतक हमने प्राचीन प्रहलाववीय पञ्चाङ्गका श्रनुकरण करना ही निश्चित किया है। केवल ढङ्ग बदल दिया है। हमारे पञ्चाङ्गका ढङ्ग ऐसा सरत है कि, स्त्रियां श्रौर वच्चे भी प्रति दिनके ज्ञातव्य विषय तथा विधि-निषेध ज्ञात कर सकते हैं। हिन्दु जातिके लिये पञ्चाङ्ग ज्ञान श्रत्यन्त श्रावश्यक है। क्योंकि, हमारे नित्यके व्यौहार पञ्चाङ्गातु-. सार ही होते हैं।

"श्रीभारतधर्ममहामएडल" सनातनधर्मावलम्बी समस्त हिन्दुश्रोंकी श्रविल भारतवर्ष व्यापी एकमात्र सर्वमान्य प्रतिनिधि-भूत विराट् संस्था है। एत २०-४० वर्षों से श्रवुक्तताके श्रवुसार यह यथाशक्ति हिन्दुजातिकी सेवा श्रीर खधर्मसंरत्नएका कार्य करती श्रायों है। इसकी वार्षिक कार्यविवरणी कई वर्षों तक श्रंत्रेजी भापामें प्रकाशित की जाती थी। जिससे सब प्रान्तोंके सभ्यगण समस सकें। परन्तु श्रव हिन्दी भाषाका प्रसुर प्रचार हो जानेसे हिन्दीमें ही वह प्रकाशित की जाती है श्रीर इस डाइरेक्टरीके साथ जोड़ दी जाती है। इस व्यवस्थासे महामण्डलके कार्य सर्व-साधारणके सम्मुख अनायास श्राजाते हैं श्रीर संस्थाक हितशत्र जो भ्रम फेलाया करते हैं, वह दूर होनेमें सहायता होती है।

इस डाइरेक्टरीके द्वारा हिन्दुमात्रको श्रनेक विषयों में सहायता पहुँचानेका तो तत्य है ही, किन्तु प्रधान लच्य राष्ट्रमापा हिन्दीको पुष्ट करनेका भी है। जब तक किसी देशकी राष्ट्रमापा सर्वाङ्गपूर्ण नहीं होती, तब तक उस देशकी यथार्थ उन्नति नहीं होती। भाषाके सम्बन्धमें हम पूर्ण खाधीन हो जायं, तो खाधीनता हमसे दूर नहीं रहेगी। यह हमारी क्षुद्र सेवा है। राष्ट्र भाषा हिन्दीकी परम सहायक संस्थाओं जैसे काशीकी देवनागरी प्रचारिणीसभा, और प्रयागकी हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी सभाओं के नेतृ वृन्दों से निवेदन यह है कि वेदस राष्ट्रभाषाके विस्तारके कार्य्यमें हमारे संरक्षक और सहायक बनें और इस डाइरेक्टरीको अपनावें। और पेसा परामर्श देवें, कि हम राष्ट्रभाशा हिन्दीको सब प्रान्तों के घरमें फैलाने और हिन्दी भाषाके द्वारा उन की दिनचर्यामें सहायता देनेमें सफल काम हो सकें।

श्रीमारतधर्म महामण्डलके श्रनेक कार्य विभाग है जिसका बिस्तृत वर्णन श्रीमहामण्डल खण्डनमें वर्णित है। ऐसा होने पर भी श्रीमहामण्डल हिन्दो भाषा प्रचारके ग्रुभ कार्यमें जितना सम्भव है उतना पुरुषार्थ कर रहा है। ग्रतः यदि कुछ श्रुटि हो, उसपर ध्यान न देकर स्वदेश हितैषी राष्ट्र-भाषा प्रेमी यदि इस श्रुभ कार्यकों श्रपनाकर इसकी जोग्यता-चृद्धिके लिये तथा इसके अधिकसं श्रिक प्रचारके लिये हमारा हाथ वटावेंगे और श्रभ परागर्श देकर इसकी पूर्णता सम्पादन करेंगे तो वे श्रीमहामण्डलके निकट ही नहीं, विक समग्र हिन्दु-जातिके निकट छतज्ञता-भाजन होगे।

श्रीभगवान्की इस श्राज्ञानुसार—

"वत्करोपि यदश्नासि वज्जुहोपि ददासि यत् । यत्तपस्यसि कौन्तेय ! तत्कुरूष्य मदर्पणम्"॥

इसं हम जनताक्यी जनादिनके चरणकमलों में सादर समिति करते हैं। हमें विश्वास है कि, इससे देश, धर्म और हिन्दुजातिका अवश्य मङ्गल साधन होगा।

निवेदक-

गोविन्द शास्त्री दुगवेकर ।

सम्पादक। 😘

# श्रीमहामष्टलढाइरेक्टरी

की

# विषय सूची।

विषय

वृद्ध ।

१—भूमिका— २—धर्मखएड, [सम्पादक--श्रद्धेय श्रीखामी विवेकानन्दजी १-५२ महाराज । ]

१—मंगळाचरण (१), र—काळविवरण (२-६), ६-देशविवरण (६-७), ४-प्रमंविवरण (७-९), ५-महासंकत्व (९-१२), ६-उपा-सनाके दिन्य देश (१२), ७-पीटरहस्य (१२), म-पूजाके अपवार (१३), ९-उपासनाके मेद (१३), १०-कर्मकाण्ड (१४), ११-पंचमहायज्ञ (१४), १२-मतोरसव कथाएँ (१४-२८), १३-सामान्य धर्मेकृत्य (२९-३०), १४-द्रशविध संस्कार (३०-३४), १५-मोन्न और प्रवर (३४-३६), १६-अशीच निर्णय (३६-३९), १७-सन्ध्याविधि (१९-४४), १८-देवपुजन विधि (४४-४२)।

२-म्रायुर्वेद खराड, [ सम्पादक-भायुर्वेदाचार्य श्रीमान् पण्डित ५३-६८ बद्रोनाथ वैद्यराज, मैनेजिंग एजेण्ट "वैद्यामृत पन्सं लिमिटेड" काशी । ]

१-ऋतुचर्या (५३-४४), २-मासिकचर्या (५५-५७), ३-आहु-चिकित्सा (४=-६९)।

४-नियमखराड, [सम्पादक-ध्रीगिरिजाकाग्त हा, काशी । ] ६६-७३ और

२२२-२२=

१-म्युनिसिपल्टी (६९-७३), २-डाकके नियम (२२२-२४), ३-तारके नियम (२२५), ४-नोटके नियम (२२५-२६), ५-स्वका, हुण्डी, स्टान्य (२२६-२०), ६-मेहनताना वकील, रसूम शदालत, इनकम देवस (२२७-२८) च्यापार खण्डमें देखने योग्य है।

# विज्ञापन।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलके साधारण सभ्य

# हिन्दू नर-नारीमात्रको होना चाहिये।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलके साधारणसभ्य स्नी-पुरुप सभी हो सकते हैं। उनको केवल दो रूपया सालियाना चन्दा देना होता है। इस चन्देके बदले उनको एक हिन्दी सामयिक पत्र अर्थवा एक संस्कृत मासिक पत्र जो जैसा चाहे विना मूल्य मिलता है। उनको एक अति सुन्दर चित्र सहित संस्कृत भाषाका मानपत्र प्राप्त होता है। उनको श्रीभारतधर्ममहा- मण्डलके अखिल भारतवर्षीय धर्म्मकार्यमें यथासम्भव सम्मित देनेका अधिकार होता है।

डनको अधिकार होता है कि, जितने चाहें, समाज हितकारी कोपके मेम्बर अपने परिवारवर्ग और रिस्तेदारोंमेंसे बनावें, और कोपके शादीफएट और गमीफएडसे यथेष्ट सहायता शाप्त करें।

मधानाध्यत्त-श्रीभारतधर्मपद्यमण्डल,

प्रधान कार्यालय, जगतगंज बनारस।

#### ॥ श्रीगणेशाय नमः॥

# श्रीसहासण्डल-डाह्रेक्ट्री। (इसमें महामण्डल-पनाङ्ग भी सम्मिलित है।)

# धर्मखगड ।

[ सम्पादक—श्रद्धेय श्रीखामी विवेकानन्द्रजी महाराज [ ]

# मङ्गला चर्याम्।

🦥 श्रीहरि परमानन्दग्रुपदेष्टारमीश्वरम् । च्यापकं सर्वेलोकानां कारणं तं नपाम्यहम् ॥ १ ॥ खर्च स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुंदरम्। प्रस्यन्दन्मद्गन्धलुन्धमधुपैन्यालोलगण्डस्थलम् ॥ दन्ताघातविदारितारिकधिरैः सिन्द्रशोभाकरस् । वन्दे शैलस्रतास्रतं गणपति चुद्धिमदं कामदम् ॥ २ ॥ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्। विश्वाधारं गगनसंदशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् ॥ राच्मीकान्तं कयलनयनं योगिभिध्यीनगम्यं । वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ॥ ३ ॥ मौलौ चन्द्रदत्तं गले च गरतं ज्हे च गंगाजलम् । च्यालं वत्तसि चानलं च नयने शूलं कपालं करे ॥ वागाङ्गे दथतं नमामि सततं शालेयशैलात्मनाम् भक्तक्लेशहरं हरं भयहर् कर्पूरगौरं परम्।। ४,॥ मुक्ताविद्रुमहेमनील्वधवलं च्छायैर्ग्रुखेस्त्र्यज्ञर्णे-र्भुक्तामिन्दुकलानिवद्धग्रुकुटां तलार्थवर्णात्मिकाम् ॥ गायत्री वरदाभयांकुशकशां शुभ्रं कपालं गुणम् । शंखं चक्रमधारविन्दयुगलं हस्तेर्वहन्तीं भजे ॥ प्र ॥

नणः सवित्रे जगदेकचन्नुषे जगत्मस्तिस्थितिनाशहेतवे । त्रयीमयाय त्रिग्रणात्मधारिणे विरंचिनारायणशंकरात्मने॥६॥ यं ब्रह्मावरुणेन्द्रस्द्रमस्तरन्त्रन्वन्ति दिन्यैः स्तवैः । वेदैः सांगपद्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ॥ ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो ॥ यस्यांतं न विद्वःस्ररास्ररगणा देवाय तस्मै नमः॥ ७॥

# काल-विवरणः।

वैदिक शास्त्रोंके अनुसार कालका रूप ऐसा वताया गया है:-

१०० त्रुटिका एक पर, ३० परका एक निमेष, १= निमेषकी एक काष्टा, २० काष्टाकी एक कला, ३० कलाकी एक घटिका, २ घटिका का एक चला, ३० चलका एक घटिका, २ घटिका का एक चला, ३० चलका एक घटोरात्र अर्थात् पूरा दिन होता है। इसी चौबीस घरटेके दिनके हिसायसे सप्ताह, पन, मास और ऋतुका कम बांधा गया है और वर्षका हिसाय स्पर्के सम्बन्धसे होक करनेके लिये ऐसा कहा गया है कि, ६० विकलाकी एक कला, ६० कलाका एक घरेश, ३० घरेशकी एक राग्नि और १२ राग्निका एक चर्ष। पुनः वर्षके हिसायसे एक चौर जगत्-छणे ब्रह्माएड की धायु निश्चित की गयी है। १७२६००० वर्षका सत्ययुग, १२६६००० वर्षका नेतायुग, ६६४००० वर्षका हापरयुग और ४३२००० वर्षका कलियुग होता है। इस प्रकारसे ४३२०००० वर्षन

का एक महायुग अर्थात् एक चौकड़ी युग होता है। कालके पालक देवता मह कहाते हैं। मजुका परिवर्तन होता रहता है। ७१ महायुगोमें मजुका परिवर्तन होकर एक मन्यन्तर होता है। चिन्यसहित १४ मन्यन्तर को एक कल्प होता है। १४ मन्यन्तर छोर प्रत्येककी तीन सन्धि मिलकर ४३२००००००० वप होते हैं। यही कल्प प्रहाना एक दिन समभा जाता है। प्रत्येक सौरजगत

क्पी ब्रह्माएडकी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा; स्थित करने वाले ब्रिष्णु और नाश करने वाले शिव कहाते हैं। इन तीनों में से ब्रह्माजी प्रथम हैं। इनसे श्रायुमें वड़े विष्णु हैं और इनसे श्रायुमें बड़े शिव हैं। ब्रह्माकी श्राय उनके वर्षोंसे सी वर्षोंकी समस्त्री व्यक्ति है। जानीमें पेला वर्णन है कि, एक कल्पका ब्रह्माका दिन और एक कल्पकी ब्रह्माकी रात्रि होती है। ब्रह्मा दिनमें सृष्टि करते हैं श्रीर रात्रिमें निद्रा लेते हैं। इस विचारसे साधारण सृष्टि एक कहप तक रहती है। इस गणनाके अनुसार ४३२०००००० वर्षीका एक करण अर्थात् असाजीका एक दिन और ३११०४०००००००० वर्षोंकी ब्रह्माजी की श्रायु समभी जाती हैं। ब्रह्माजीके १००० दिनोंकी विष्णुकी एक घड़ी होती है श्रीर इसी हिसायसे विप्लुका वर्ष भी समभा जाता है। विष्णुकी भी उनके हिसाबसे १०० वर्षकी आयु होती है। अतः इस हिसाबसे गणना करने पर विष्णुकी आयु मनुष्योंके **६३३१२००००००००००००० वर्षीको होती है। इससे यह** सिद्ध होता है कि, एक विष्णुकी श्रायुमें श्रनेक ब्रह्मा वदल जाते हैं। शास्त्रोंमें यह भी कहा गया है कि, हमारे साधारगतः एक महीनेमें पितरोंकी एक दिनरात श्रीर हमारे एक वर्षमें देवताश्रोंकी एक दिन रात हाती है। परन्तु ब्रह्माराडके नायक ब्रह्मा विष्णु, महेशकी श्रायु इन सबसे विलक्ण है। जिस प्रकार एक विष्णुकी आयुमें अनेक ब्रह्मा वदल जाते हैं, उसी प्रकार एक रुद्रकी आयुमें अनेक विष्णु भी वदल जाया करते हैं। विष्णुको १२ लाख घड़ीको रुद्र (शिव) की आधी घड़ी होती है। इस हिसावसे रुद्रकी सी घपकी आयु मानने पर वह मनुष्योंके २२३६४==०००००००००००००००० वर्षोंकी होती है। यह आयु मर्यादा एक ब्रह्माग्डकी है। एक रुद्रके लय होते ही एक ब्रह्मारहका नाश हो 'जाता है। इसीको महाप्रलय भी कहते हैं। ब्रह्माकी रात्रिमें नीचेके सातलोक और ऊपरके तीन लोक लीन हो जाते हैं। विम्लाकी रात्रिमें ऊपरके चार लोकतक लय है। जाते हैं और रहकों रात्रिमें ऊपरके पांच लोक लय होते हैं और रुद्रके लय है। जाने पर ऊपरके सातोलोक अर्थात् सम्पूर्ण चतुर्दश भुवन जगत्के कारण ईश्वरमें लयको प्राप्त होते हैं।

यह कहा जा चुका है कि, ब्रह्माकी ब्रायु उनके परिमाण्से १०० वर्षों की होती है। उसका 'पूर्वाई गत हें। चुका है। चौदह मनुब्रोमें १ स्वायम्भू, २ स्वारोचिप, ३ उत्तम, ४ तामस, ५ रेवत ब्रोर ६ चानुप मनु हो गये। सप्तम वैवस्वत मन्वन्तर ब्रोर २= वां किल-युग चल रहा है। भविष्यत्में होने वालें मनुब्रोके नाम इस मकार हैं:—१ सावणि, २ दक्तावणि, ३ धर्मसावणि, ४ कर्र-

सावर्णि, ५ त्रह्मसावर्णि, ६ रोच्यसावर्णि, ७ मौतिकसावर्णि। इस समय ब्रह्माके प्रथम वर्षके प्रथम मासके पहले पत्रके पहले दिनके दूसरे प्रहरकी ३ घड़ी, ४२ पत्न और ३ अतर बीत गये हैं।

#### सत्ययुग ।

कार्तिक शुक्क नवमीके प्रथम प्रहरमें श्रवणनचन्न तथा वृद्धियोगमें सत्ययुगको उत्पत्ति है। इसका प्रमाण १७२५००० वर्णेका है और इस युगमें चार श्रवतार होते हैं—यथा-१ मतस्य, २ कंक्छ्र, ३ वराहे, ४ मिंच । इस युगमें पुण्य २० पाप ० और मनुष्यकी श्रायु १०००० वर्णेकी होती है। श्रारीर प्रमाण २१ हाथका होता है। सुवर्ण रत्नादिके पात्र तथा ब्रह्माण्डमय प्राण होते हैं। पुण्कर ही इस युगमें तीर्थ रहता है श्रीर स्वर्णप्रहण १००० तथा चन्द्रप्रहण १००० होते हैं। स्त्रियां पतित्रता होती हैं। राजा धर्मिनष्ठ होते हैं। यथा—१ हिर्णयकशिषु, २ प्रहाद, ३ वरोचन, ४ वत्ति, ५ वाणासुर । बोज एक वपन होता है श्रीर २१ छेदन होता है। पुत्र पिताके चश्में रहते हैं। कपिल, भद्र, दत्तादि, ब्रह्माको उपासनामें सलग्न रहते हैं। प्रजाणालनमें सब बत्यर रहते हैं।

# त्रेतायुग ।

वैशाज शुक्त तृतीया सोमवारके दूसरे प्रहर रोहिणी नक्तत्र तथा
शोभन योगमें त्रेतायुगकी दर्भित्त हैं। इसका प्रमाण १२६६०००
वर्षों का है। इसमें अवतार तीन होते हैं। यथा—१ वामन, र परशुराम, ३ रामचन्द्र। पुग्य १५ और पाप ५ होता है। मनुष्यायुर्वल
१०००० दस सहस्र वर्ष तथा शरीर प्रमाण १४ हाधका होता है।
पात्र रीष्य तथा द्रव्य सुवर्णे होता है। लोग परमेश्वरके भक्त होते हैं
और अस्थिमय उनके प्राण रहते हैं। तीर्थ नैमिपारण्य रहता
है। स्प्यंत्रहण १००० और चन्द्रप्रहण ११००० होते हैं। इसमें बीज
वपन १ होता है और ७ छेदन होता है। प्रसव तीन होते हैं और
राजा धर्मिष्ठ और स्थंवरावाले ही होते हैं। यथा—१ विक्रम,
२ मगीरथ, ३ विश्वामित्र, ४ दिलीप, ५ रघु, ६ अज, ७ दशर्थ,
— रामचन्द्र, ६ लवकुशादि। तपोवल और वचन ही प्रमाण होता है।

द्वापरयुग ।

माघ रुण श्रमाचास्या शुक्रवारको धनिष्ठा नक्त्र और घर्याण

योग तथा वृष लग्नमें द्वापरकी उत्पत्ति होतो है। इसका प्रमाण म्ह्४००० वर्षोका तथा इसमें दो अवतार होते हैं। यथा—हुण्ण छोर बोद्ध। क्षह्म युगमें पुण्य १० तथा पाप १० होते हैं। मनुष्यकी आयु १००० वर्षोक्षी तथा शरीरप्रमाण ७ हाथका होता है। उनके पात्र तांवा और द्रव्य चांदी होता है। रक्तमें इनके पाण रहते हैं और तीर्थ छुरुत्तेत्र रहता है। सूर्यग्रहण ३६०० और चन्द्रग्रहण २००००० होते हैं। बीज वपन १ और छेदन ३ होता है। प्रसव पांच होते हैं। चन्द्रवंशीय राजा होते हैं। यथा—सोम, वुध, तड़ाग, पुरुत्व, अंगद, पाण्ड, युधिष्ठिर, अर्जुन, अभिमन्यु, परीचित, जनमेजय, देवखण्ड, सहनाम, जीवशम्भु, वेणु, विश्वकणादि। सव विष्ण्यूजक होते हैं। वचनही प्रमाण रहता है। लोग धनी होते हैं।

### कलियुग ।

साद छण्ण त्रयोदशी रिववारके दिन अर्धरात्रिमें आश्लेषा नक्तत्र व्यतीपात योग श्रीर मिश्रुन लग्नके उदयमें किल गुगकी उत्पक्ति होती है। इसकी श्रायु ४३२००० वर्षोंकी होती है। इसमें किल श्रवतार होता है। पाप १५ श्रीर पुर्य ५ होता है। मनुष्यायुर्वल १०० वर्ष तथा शरीर साढ़े तीन हाथका होता है। मिश्लोकं पात्र रहते हैं श्रीर हिंदुयोंका व्यापार होता है। कूट द्रव्य रहता है श्रीर धृतोंकी पूजा होती हैं। प्राण श्रक्षमय होता है श्रीर तीर्ध गंगा रहती हैं। बीज वपन १ श्रीर छेदन १ होता है। प्रसव सात होता है श्रीर राजा धर्म-कर्म-रित होते हैं। मिश्याका श्रधिकतर प्रवार होता है श्रीर वाह्यणगण कुमार्गी हो जाते हैं। श्राजतक इस किलकी श्रायु ५०३० वर्ष वीत सुकी है। श्रमी ४२६६७० वर्ष श्रीर रहेगी।

## कलिका खरूप तथा माहातम्य ।

किल पिशाचकी तरह वदन तथा कूर और कलहिषय होता है। यह वार्थे हाथसे अपनी इन्द्रिय और दिन हाथसे जिहा पन हे हुए रहता है। इसके प्रभावसे मनुष्यकी देवतामें भक्ति नहीं रहता है और कपट वेपधारी तापस होते हैं। मनुष्य भूठ बोलते हैं और दृष्टि कहीं कहीं होती है। नीचजन प्रसन्न रहते हैं और राजा नीच होते हैं।

र भगवान् गौतम मुद्धने छपने छापको सप्तम बुद्ध माना है। इस कारण इस बुद्धावतारका प्रथम पुद्धावतारसे सम्बन्ध है। ऐसा माननेसे ज्योतिपशास्त्रका विरोध महीं होगा।

सदाचार नष्ट हो जाता है। यही कलिकालका सक्त तथा माहात्स्य है। अब गीता, अध्यात्मविद्या, निगम, आगम, स्मृति और पुराणोमें श्रद्धा किसीकी न रहेगी। नीच लोग मोलमागके उपदेश बनेगे।

८४ तत्त योनिममाण और स्थानरादिकी आयु।

जलके जीव ६ लाख, स्थावरों में २० लाख, उद्भिक्तयों ते ११ लाख, स्वेदज कृमिकीटादि योनि १० लाख, श्राइजोंकी योनि १० लाख श्रीर ३४ लाख पशुयोनि होती है। मनुष्यकी श्रायु १२० वर्षकी, वृत्तोंकी ५००, हाथीकी १२०, पत्तीकी ५, वानरोंकी ३००, घोडेकी, ३२, व्याव्रकी ६४, सर्पकी १०००, कञ्चवेकी १५००, गदहेकी २५, पिपीलिकाकी १, कुत्तेकी १२, वकरीकी १६, मृगाकी २५, वृषमकी २४, ऊ'टकी २५, गृहकी ४०००, पिगलकी ३०००, जलघोज्ञजकी ११५, तज्ञाग, देवालय श्रीर कृपादिकी १००००, मेदककी ३०००, वगुलेकी ६०००, वृश्चिक श्रीर गोहठोकी =, पारावतकी १०० वर्षोंकी श्रायु होती है।

# देश-विवरण ।

कालक साथ ही देशका विवरण भी जान लेना साहिये। सनातनध्यांवलिश्योंका सबसे बड़ा विश्वास हैवी जगत पर है। शास्त्रोंका यही सिद्धान्त है कि, हमारा यह मृत्युलोंक भूलोंकका एक सीथा हिस्सा है, अर्थात भूलोंकके सार हिस्से हैं, यथा— पितृलोंक, प्रेतलोंक, नरकलोंक और मृत्युलोंक। इस प्रकार हमारा यह भूलोंक सातों सर्ग और सातों पातालकपी सीवह मुवनोंका एक सीवहवां हिस्सा है। १ भूलोंक, २ भुवलोंक, ३ स्वलोंक, ४ महलोंक, ५-जनलोंक, ६ तपोलोंक और ७ सत्यलोंक। ये उद्ध्वेलोंक और १-तल, २-अतल, ३-स्रतल, ४ वितल, ५ तलातल, ६-रसातल और ७-पाताल, ये अधालोंक मिलकर सीवह भुवन हैं। इन्होंमें सिर्म समुद्र अर्थात् १-लवण, २-सीर, ३-दिध, ४ घृत, ५ इस्तु, ६-मधु और ७-अस्त हैं। परन्तु यह विषय सदम देवी राज्यका है। भूलोंकमें लवणसमुद्र ही प्रत्यन है। तात्पर्य यह है कि, सनातन धर्मके सुस्म विशानके अनुसार हमारा यह स्थूल मृत्युलोंक एक महागरंक एक सीवहर्य हिस्सेका एक सीया हिस्सा है। सनातन-

धर्मावलम्बी स्ट्मदेवी राज्यको इस स्थूलराज्यका चालक श्रीर शाधार मानते हैं। भूलोकमें सात द्वीप हैं। यथाः—जम्यू, मल, शाल्मली, कुश, कौश्च, शाक, पुष्कर। जम्बूद्वीपके श्चन्तर्गत नव ख्राड ये हैं:—इलावृत, भद्राश्व, हरिवर्ण, केतुमाल, रम्यक, हिर्गयम्य, कुरु, किपुरुष, भारतवर्ष। किलमें छः शक वनानेवालोंके नाम ये हैं:—इन्द्रप्रस्थमें युधिष्ठिर शक ३०४४, फिर वज्जयिनीमें विक्रम शक १३५ श्रीर नर्मदाके दित्तण भागमें शालिवाहन शक १८००० है। इस शालिवाहन शकमें १८५१ गत हो गया है श्रीर भोग्य १६१४६ है। भविष्यमें विजयातिनन्दन शक १०००, नागार्जन शक ४०००० वर्ष रहेगा। इसके बाद श्चन्त किलमें =२१ वर्ष रह जायंगे, तब सम्भल देशके गौड़ शाह्मणके गृहमें किल श्ववतार होगा।

# धर्म-विवरण ।

हैं यरकी जो अठौकिक होकि संस्पूर्ण संसारका भरण पोपण अयवा उसकी रक्षा करती है, उसीका नाम धर्म है। साधारण रीतिपर सृष्टिके सद पहार्थों हो नागों में विभक्त कर सकते हैं। एक जढ़ दूसरा चेतन। जो साधारण धारिकाशिक अनादिकाछसे इन दोनों को अपनी अपनी अपनी अवस्थाओं में स्थित रखती है, वही धरमें है। इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी प्रत्येक वस्तु में तथा प्रत्येक अणु पर-माणुके भीतर आकर्षण और विकर्षण नामकी दो शिक्तयां हैं। इन दोनों की समान-ताफ कारण ही इस असीम शून्य महाकाम वर्तमान अनन्त ब्रह्माण्डों में अनन्त स्था परन्त प्रदा कर विकर्मण अपनी कथा में घूमते हुए कभी कोई अपनी कथा से पिरकर वृसरे प्रहादिके साथ उक्तर नहीं खाते हैं। जलमय चन्द्रलोक तेजोमय सूर्यलोक में प्रवेश करके नष्ट नहीं होता है अथवा बढ़ा ग्रह छोटे प्रदक्तो अपने भीतर खींचकर नष्ट नहीं करता है। जो ईश्वरकी शक्ति एस प्रकारसे आकर्षण और विकर्षण दोनों की समानता रखकर सृष्टिके सव पदार्थों ही रक्षा करती है, वही धर्म है। संसारमें धर्मकी इस धारिकाशिक्तका प्रभाव हो क्लोम दिर्पाई देता है। एक एक पदार्थको दूसरे पदार्थसे एथक रखकर उसकी ठीक अपनी अनस्था में रखना और दूसरा, क्रमंग्र क्रांत कराकर पदार्थको पूर्णताकी ओर के जाना।

क्रमाभिष्यक्ति (क्रमधाः प्रकेट होने ) के नियमसे जीवभावका विकास चित्रज्ञसे आरम्भ होता है और क्रमधाः स्वेदन, अध्यक्ष एवं नरायुन पशु आदि योनियोंका पाकर मनुष्ययोनिमें पूर्ण हो जाता है। प्रत्येक जीवमें असमय, प्राणमय, मनोसय, विज्ञानमय और आनन्दमय, ये ही पांच छोप या पांच

विभाग है। जीवका स्थूळ घारीर अन्नमय कीप या प्रथम विभाग, प्राण, अपान आदि कियामोंसे युक्त वायुको चलानेवाली बाक्ति ही प्राणमय कीप या द्वितीय विभाग, क्रमेंन्द्रिय और मन, मनोमय कोप या तृतीय विभाग, जाने न्द्रिय भौर बुद्धि, विज्ञानमय कोष या चतुर्थ विमाग और प्रिय, मोद और प्रमोद, इन तीन वृत्तियाँसे युक्त अन्तःकरणका अवस्थाविशेष, जिसका पूर्ण विकाश सुपुति ( घोरनिदा ) कालमें होता है, वही आनन्दमयकीप या पन्चम विभाग है। इन पम्च कॉपॉके विकासके तारतम्बसे ही वृक्ष और मनुष्यसे इतना भेय हैं। उद्मिलमें केवल अन्नमय कीयके विकाशसे ही ऐसी काक्ति देख-नेमें आवी है कि केवल बाला रोपनेसे पृक्ष बन जाता है। यह उद्गिजमें रहनेवाली धरमें शक्तिके किन्चिन्मात्र विकाशका फल है। स्वेदजर्म अन्तमय और प्राणमय कोपोंका विकाश है कि प्राणमय कोपका विकाश होनेसे ही स्वेद् ज कीट आदिमें अनेक प्राणिक यार्प देखनेमें आती हैं। जैसा कि रोगके कीटले शरीरमें रोग उत्पन्न होकर देशभूरमें महामारीका फैल जाना और रुधि-रमें गुरुकीटकी प्रवत्ततासे तोगका विनाश होना इत्यादि । अण्डलमें असमय, प्राणमय और मनोमय कोपोंका विकास है। मनोमय कोपका विकास होनेसे ही साधारण पक्षियोंमें अपने बचोंके साथ स्नेह करना अथवा कवृतर एवं चक्रवाक ( चकवा ) आदि विशेष पक्षियोंमें दान्पत्य प्रेम आदि देखनेमें आते हैं, जो मनी-वृत्तिके स्पष्ट कक्षण हैं। जरायुक पशु आदिमें विज्ञानमय कोपका विकास होनेसे ही घोड़ा, हाथी और इन्ते आदिमें खामीकी भक्ति आदि बुद्धिकी अनेक वृत्तियोंका परिचय मिलता है। मनुष्यमें पांचों कोपींका विकाश है। आने-न्दमय कोपका विकास होनेसे ही मनुष्य हस्तुकर अपने मनका आनन्द प्रकटः कर सकता है। और और जीवोंमें आनन्दमेश कोशके रहनेपर भी उसमें उसका विकाश नहीं है, इसिंख्ये वे हैंस नहीं सकते । जीव कीप-विकाशके अनुसार उद्गिजसे स्वेदन, स्वेदनसे अण्डन, अण्डनसे जरायुन पशु जादि, और पशु आदिसे मनुष्य योनिमें भाता है। जिहां भी कैमशः असम्यसे अनार्यं, अनार्यसे आर्य शद, शदसे वैश्य, वैदयसे क्षात्रिय, क्षात्रियसे बाद्यण, बाद्यणमें भी सूर्वे जातिमात्रोपनीवी वाद्यण, उससे कर्मी घाद्यण, उससे विद्वान बाद्यण, विद्वानसे तत्त्वज्, तत्त्वत्रसे आत्मज्ञ बाष्पण होकर पन्चकीपाँके विकाशकी पूर्णताकी लाभ करता है। उसके याद आत्मजानको प्राप्त करके जीव मुक्त हो जाता है। की यह क्रमोद्भवगति या जीवभावका क्रमविकाश धर्मीका ही कार्य है। इस-िवये यह सिद्ध हुआ कि, जिस पाकिने जीवको जड़से पृथक् कर रक्जा है और जो प्रत्येक विभिन्न जीवकी स्ततन्त्र सत्ताकी रक्षा कर रही है, एवं जो शक्ति

बुझ आदि स्थावरसे छेजर जीवको क्रमशः उन्नत करती हुई अन्तमें मोक्ष प्राप्त करा देती है, उसी एकमात्र न्यापक ब्राक्तिका नाम धर्मों है। सकल उन्नतिके ही मूलमें धर्मोन्नति है। विना धर्मोन्नतिके पूर्ण सम्पादन किये कोई उन्नति पूर्ण नहीं हो सकती।

# महासङ्कलप ।

सनातनधर्मके अनुसार संस्कार बीज है और दर्म उसका वृत्त है। जैसे बीजमें सुदमरूपसे वृत्त निहित रहता है, ऐसे ही संस्कार उत्पादक संकल्पमन्त्रमें भावी कर्मफल निहित रहता है। इस कारण सनातनधर्मके अनुसार जो महासङ्कलप है, उसको सब प्रकारके वैदिक पौराणिक और तान्त्रिककर्त्तांको जान रखना चाहिये और इसके अनुसार कर्म करने चाहिये।

# सङ्गलपमन्त्र ।

श्रांतस्मत् \* अस्य श्रीमन्महामगवतः सिचदानन्द्रस्वस्पस्य श्रीमहादिनाराचणस्य अचिन्त्याऽपितिमत्राक्त्याऽऽश्रियमाणानां महाज्ञीचमध्ये 'पिरिञ्जममाणानां अनेक्नोटिवद्याण्डानां एकमते अन्यक्तमहद्द्वं कारपृथिव्यसे नीवाच्याकाशाचावरणेरावृते अस्मिन् महंति व्रज्ञाण्डकटाह्करण्डे सकळजगद्धारकशिक्त्रमंतराहानन्तेरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाक्षनपुण्यदन्तसाव्यभीमसुप्रतीकाष्ट्रदिग्जोपरिप्रिन्छितस्य अस्य अतळवितळसुगळतळातळरसातळमहातळणाताळाख्यसप्तळोबोपरिभागे 'मु अवलांकर्वळोकमहळांकजनळोकतपोळोकस्यळोकाख्यकोकपट्कस्य अधीभागे मूळांकान्तगंते मृत्युळोके - महाकालायमाण फणिराजशेपसहस्तकणामण्डळविष्टते दिग्दन्तिक्षण्डादण्डस्तिमते विहरन्यतमसावृतेन अंतःस्य-

छत्योश्य तत्सत् मन्त्रको महिमा वेद श्रोर शाखोंमें श्रनन्त कही गयी है। ज्ञानी-भक्त भगवानको तीन रूपमें देखता है श्रोम्से श्रव्यात्मवहारूप, तत्से खिदेव सगुण ईश्वरूप श्रोर सत्से श्रिविमृत विराट्ट्प माना गया है। यह मन्त्र तीनों रूपोंका वाचक है। उसी विराट्ट्पके सम्बन्धसे देशका वर्णन पहले किया जा रहा है, जिससे श्रनादि श्रनन्त देशका कुछ भाव कत्त्रोंके चित्तमें उदय हो जाय।

ं यह जल कारणवारि है भ्रयात जगदुत्पत्तिसंस्कारसमूहरूपी जल।

के वे सात अधोलोक हैं हनमें असर रहते हैं। ये सूत्रम लोक हैं। असर पाप-चूत्तियोंके चालक होते हैं।

+ ये सात उद्ध्व सूचम लोक हैं इनमें देवता वास करते हैं। देवता पुर्यमृति-योंक चालक होते हैं। मूलोकके चार हिस्से हैं। यथा—पिन्लोक, नरकलोक, उतलोक और यह हमारा स्यूल मृत्युलोक।

प्रकाशितेन छोकालोकाम्छेन वळियते छवणेश्चसुरासपिद्धिक्षीरस्वाद्दकास्य सस-समुद्रविराजिते & स्वर्णप्रस्थाचनद्रकरवेतावर्तरमणसिंहलमहारमणपारसीकपाञ्च जान्यलङ्काद्यपद्वीपसहिते एवंविघ सरोस्हाकारपञ्चाशतकोटियोजनविस्तीणभूमण्ड-ले तुहिनाचलहेमकूटनिष्धनीलंदवेतऋङ्गिगन्धमादनपारियात्राख्याऽष्टसीमाचलेजिनकी तनमध्यवतिभारविद्युरुपहरिवर्षेठावृतरम्यकहिरणमयकुरुभवाश्यकेतुमाठाएयनव्यप् शोभितेजम्बु द्वीपे नानावर्णकैसराच्छशिखररदातीजान्चितभूसरीरहकर्णिकायमानस्य मेरोर्द्क्षिणदिस्मारी दक्षिणोद्धि हिमाचलयोर्मध्यप्रदेशै निखिलत्नेदोदितकरमैपलः साधनगृहास विल्वाहिनी प्राचीनसन्न्यासिसम्प्राद्वितत्तवोराशिहताशिनाजिनि <u>भन्तः स्थिता ऽत्यन्त सन्ताप सन्ततिकृतान्तवेदान्तवक्रात्त्वश्रतिस्मृतिपापञ्चान्तस्वान्तः</u> द्यान्तिविधायिनि चेद्विन्स्निगणचरणविहर्गतवद्यचरणासृतवर्षिणि अस्मिन् पुण्ये मारतवर्षे साम्यवत्ति कुरुक्षेत्रादि भूमध्यरेखाया, अयोध्यामधुरामायाकाशीकान्त्रप वन्तिद्वारावत्यादिमुक्तिक्षेत्रयत्यां अस्यां करमभूमौ भागीरथीविन्ध्याचलयोः उत्तरदिगुः भागे 🕆 श्रीशैलहेमकृटकिष्किन्धागरुद्याचलव्यञ्जटाचलहस्तिगिरिप्रमृतिपुण्यशैलवित गिरिजागिरिजापतिराजिराजिते के भारयीव में बदेशे खकलभमण्डळशिरोवर्तिन<u>ि</u> अविद्युक्त वागणसी क्षेत्रे महासम्भाने असीवरुणयोमें ये आनन्दवने गौरी-मुखे त्रिकण्टकविराजिते उत्तरवाहिन्याः मागीरध्याः पविचमे तीरे अन्नपूर्णोद्गिकेदाः रेश्वरविश्वनाथभैरवद्धण्डिरानादिदेवमण्डलमण्डिते 🛴 जन्द्वतनपापरमपावनवनवाहिनी प्रमसुन्दरतहराजिवियाजिते क्षीवशाक्तसीरवैष्णवर्गाणपत्यादिपरमभक्तगणविष्टरण-स्वस्त्रोपास्यदेवमधुरनाम्भीतंनपवित्रीकृते परमानन्दनिकतने बुधलनमानसानन्दन विधायिनी श्रीकाशीधामित 🕻 श्रीविश्वेश्वरवरणार्षितहृदयसहृद्यसिवृप्रकाशप्रका-वामाननभोमण्डले श्रीभारतधर्ममहामण्डले 🗴 श्रीमदनेककोटिवसाण्डघटनायाः सरोमविवरस्य विराट्रुविणो अगवनो महापुरुषस्य शेपपरयङ्करायिनः श्रीविष्णो राज्ञया प्रवर्तमानस्य तजाभिस्थानसरोदहादुत्पद्यस्य सकटवेदनियेः जगसुर्द्यः

<sup>😸</sup> ग्रेष प्रानन्त प्राकाशवातक है। ये तमुद्र भी प्रान्तर्जगतक विषय है।

पह काशीके लिये सहूलप बेनाया गया है। श्रीर श्रीर स्थानोंके लिये यह
 श्रीर बदल दिया लाय। श्रामे जो ऐसे ही शब्द श्रामें, वे भी श्रान्य स्थानोंके
 श्रीत बदल दिये जायं। इसका प्रसिद्धताण खयाल स्ववें।

क प्रत्येक स्थानके पुरोहित उस स्थानसम्बन्धीय देश विभाग प्यौर स्थानमाहा-सम्यकी प्राचीन प्रयाको जानते हैं। उसीके प्रानुसार काशी-सम्बन्धीय वर्णनको बदलकर प्रापने प्रानुकूल बना सेवें।

अधीमहामयडलके असिद्धं यज्ञमग्रहपमें शतते घषिक यज्ञ हो चुके हैं। उसीके अनुसार यह संकल्पमन्त्र है। अन्यान्य देश और पात्रके अनुसार यह हिस्सा भदल दिया जाय।

परार्द्धयजीविनो ब्रह्मणः 🕾 प्रथमपराद्र्यपन्चाशत्यतीतायां द्वितीयपराद्र्षे श्रीद्येतः -चाराहरूक्पे प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे उदर्गादि प्रयोदशबदिकास अतीतासु स्वायम्भुवस्वारोचिपोत्तमतामसरैवतचाक्षुपाख्येषु पर्सु मनुषु व्यतीनेषु उपरितनघटिकायां सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे सप्तविंशति महायुगेषु गतेषु शद्दा-विश्वतितमे महायुगे पुरुहृतनामेन्दुसमये इतत्रेताद्वापरेषु गतेषु वर्त्तमाने किल्युगे ्योद्धावतारे विक्रमशके बाहरियय मानेन विष्णानाम संवत्सरे ""अयने "" ऋतौ ..... मासे ..... पक्षे ..... तिथौ ..... वासरे ..... नक्षत्रे ..... योगे ... -करणे "ाराशिहियते सूर्व्यं "सांशिहियते चन्द्रं "सांशिहियते भीमे "" चाशिस्थिते बुधे ""राशिस्थिते देवगुरी ""राशिस्थिते बुके ""राशिस्थिते दानी ""राशिस्थित राहौ ""राशिस्थित केती एवं प्रहगुणविशेषणविशिष्टायां ्ञु भपुण्यतिथौ '''छग्ने '''गोन्नः ''शम्मा श्रीभारतधर्ममहामण्डलप्रतिनिधितया-[[ अखिलब्रह्माण्डजननपालनसंहरणकारिण्याः मूलप्रकृतेः वसाण्डभाण्डोद**र्याः** · त्रिलोकंपालिन्याः चतुःशक्तिधारिण्याः त्रिदेवजनन्याः ब्रह्मस्याः देव्याः प्रसादार्थं ' चत्तंमानभारतीयत्रिविषदुः खनिवारणार्थं अध्यारमविद्यायाः पुनः प्रचारार्थं जगति सद्विधाविस्तारार्थं देवर्षिपिनृणांसम्बद्धंनीः धरमेस्य सार्वभौमिकवयधार्थस्वरूपोद्-घाटनाथ नद्याण्डस्य त्रिविधमङ्गलसाधनाथ विविधमापाभूपिवश्रुतिस्मृतिपुराणेति॰ हासादिधम्मेश्रन्यप्रणयनप्रकाशनादिशुभकार्योक्षतिसाधनार्थं वर्णाक्षमसंरक्षणार्थ ं नारीजातिषु परमपुनीतपातिब्रत्यधरमे प्रचारार्थं भार्य्यजातीयानां ऐहिकपरमास्युद्य-'पूर्वकनिःश्रेयसात्मकपरमपुरुपार्थं सिद्ध्यर्थं च श्री \*\*\* \*\*\* देनप्रसादलव्यये \* ···कमेण ··· ; •• यज्ञ महं करिष्ये । तन्नादौ गणपतिपूत्रनं वसोद्धीरासहितं गौर्यादिपोडशमातृकापूजनं नान्दीमुखं भाचारयां-े दिवरणं च करोमि ।

ए पहले देशका वर्णन करके श्रव कालका स्वरूप दियायां जा रहा है। देश श्रीर काल दोनों से सब कुछ परिच्छित हैं। इस कारण दोनों का रवस्प संकल्पमें रहता है। मगवान सदाशिव, भगवान विष्णु श्रीर भगवान महाकी श्रलग श्रासुका वर्णन स्थानानत्त्रमें किया गया है। देख लेवें, जिससे सनातनधर्म प्रवर्तक प्रज्यपाद महिपयों के श्रलों किक दिन्य ज्ञानका महत्त्व जाना जायगा।

† जहां जहां जगह जूटी है, उन उन स्थानोंमें पुरोहितगण तत्तत् समय लगा लेवें, जिस समय कर्म किया जाय।

्यह भी श्रुपने श्रुपने देशकालपाश्रके श्रानुसार बदला जायगा, सो पुरोहितगण् सीक वर लेवें श्रीर इसके श्रामे जो कामनाके मन्त्र श्रावें वे भी कर्ताकी कामनाके श्रानुसार बदल दिवा करें। श्रीमहामगडलके यज्ञोंमें जेला संकल्प होता है, वहीं नमूना इनमें दिखाया गया है, क्योंकि बहुत विचार श्रीर सार्वभाम लहबसे यह भन्त्र बना है। इससे विभिन्त देशके पुरोहितोंको बड़ी मदद मिलेगी। यह निष्काम संकल्पमंत्र है। विना संकल्पमंत्र कोई कमा सुस्तित्र नहीं होता है। चाहे सकाम यशादिक हो, चाहे निष्काम यहादिक हो, संकल्पमंत्र पहले पाठ करके तब कम्म प्रारम्भ किया जाता है। पुरोहितगण श्रपने श्रपने यजमानकी सकामवासनाके श्रमुसार श्रपनी श्रपनी श्रावश्यकतासे इस मंत्रमें शब्दोंका हेरफेर कर लेवें। जो यहादिक कम्मके कर्ता पुरोहितोंकी मदद न लेकर स्वयं पञ्चमहायहादिक जैसे नित्य यहां श्रथवा कोई नैमित्तिक कम्में करना चाहें, वे श्रपने श्रिथकारक श्रमुसार शब्दोंको ठीक कर लेवें।

# उपासनाके दिव्यदेश।

सनातनधर्मावलम्बी मृत्तिं आदि दिव्यदेशोंको ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा नहीं करते हैं, वे दिव्यदेशोंमें सर्वव्यापक श्रीभगवानका श्राबाहन करके उनकी उपासना किया करते हैं। शास्त्रोंमें दिव्यदेशोंके सोलह मेद कहे हैं, यथा—(१) श्रान्त, (२) जल, (३) लिझ, (४) स्थाएडल, (५) कुएड, (६) पट, (७) मएडल, (८) शास्त्र, (१) नित्ययंत्र, शालियाम श्रोर वाण, (१०) भावयंत्र जो देखासे वनते हैं, (११) पीठ सुमारी श्रोर वहकादि, (१२) विश्रह्मानु पाषाण मृत्यका श्रादिकी मृत्तियां, (१३) विभृति-शास्त्रोंमें जो भगवद् विभृतियोंके नाम पाये जाते हैं, जैसे श्राष्ट्रतथ श्रादि (१४) नाभि शरीरका मध्यस्थान, (१५) हृदयशरीरका हृदयकमल श्रोर (१६) मूर्द्धा श्रांत द्विदल कमल। ये सोलह दिव्यदेश कहाते हैं। इसमें सर्वव्यापक भगवानकी सत्ताकी पूजा की जाती है।

#### पीठरहस्य ।

इन्हीं स्रोलह दिन्यदेशीमें उपासनापीटका श्राविभीव और तिरोभाव होता है। जब साधक मन, मन्त्र और क्रियाकी सहायतासे इनमें जो न्यापक प्राण है, उसमें एक श्रावर्स (देवताश्रोंके वैठने लायक श्रासन) बनावर पीठका श्राविभीव कर लेता है, तब वही दिन्यदेश पीठ कहाता है। जैसे गौके सर्वशरीरमें रस-रूपसे दुग्य रहेनेपर भी वह केवल स्तनके द्वारा ही प्राप्त क्रिया जाता है, ठोक उसी प्रकार सर्वव्यापक देशवरकी सन्ता पीठोंके द्वारा ही निकट प्राप्त को जातो है। श्राह्वानके समय ये पीठ यन जाते हैं श्रीर विसर्जनके वाद उनकी दैवीसत्ता जाती रहती है। पीठ श्रीर भो कई प्रकारके होते हैं। तीर्धादिक भी नित्य पीठोंके श्रन्त-र्णन हैं। पीठके श्रीर शः श्रनेक रहस्यमय भेद हैं, जो विज्ञान योगि-जन वता सकते हैं।

## पूजाके उपचार ।

मानस याग सर्वोत्तम और वाह्यपूजा मध्यम है। प्रथम मूल मन्त्रका उच्चारण करके पुनः देय वस्तु अर्थात् जो वस्तु देवताको अर्थिण करनी है, उसका उच्चारण करे। पुनः सम्प्रदानका अर्थात् जिसको वस्तु अर्पण की जाय, उसका इच्चारण करके पुनः समर्प-णार्थक पदका उच्चारण करे। इस प्रकार सब्दे उपचार देवताको अर्पण करने चाहिये। पूजामें पाडश्वर दश और, पञ्च इस प्रकार उपचारोंके तंन भेद योगतस्वद्य महर्पियोंने कहे हैं।

### पोडशोपचार ।

(१) आबोहन (२) स्थापन (४) पाद्य (४) अर्ध्य (५) है स्नान (६) वह्य (७) भूपण (०) गन्ध (१) पुष्प (१०) धूप (११) दीप (१२) नैवेद्य (१३) आचमन (१४) तास्त्रूल (१५) आरती (१६) प्रणाम।

# दशोपचार।

(१) पाद्य (२) अर्ध्य (३) स्नान (४) मधुपर्क (५) क्राचमन (६) गन्ध (७) पुष्प (=) धूप (६) दाप (१०) नैवेद्य।

#### पञ्चोपचार ।

(१) गन्ध, (२) पुष्पं, (३) धूष, (४) दीष, (५) नैवेखा

# उपासनाके भेद ।

वेद और शाझोंके अनुसार उपासनाके भेद निस्न लिखित माने गये हैं। यथा—(१) निर्मुण ब्रह्मोपासना, (२) सगुण पंचोपासनाके पांच भेद, यथा—विष्णु, सूर्य्य, शक्ति, गणपति और शिव (३) लीला विष्मह उपासना अर्थात् अवतार उपासना (४) अर्रिप देवता पितृ उपासना और (५) भृतत्रेतादिको तामसिक उपासना। साधककी । जैसी प्रज्ञति और प्रवृत्ति होता है, उसीके अनुसार उसकी रुचि हन अवलम्बनों से उपासना करनेकी होती है। गुरु भी श्रिधिकारभेदका विचार रखते हैं।

#### कर्मकारह ।

हान, उपासना और कर्मकाएडोंमेंसे कर्मकाएड सबसे विस्तृत है। यद्यपि कर्मके अनेक भेद हैं, परन्तु प्रधान तीन हैं। यथा— नित्यकर्म, नैमिलिक कर्म छौर कारयकर्म । जो किसी विशेष वासनाकी पूर्तिके लिये कर्म किये जाते हैं, वे कारयकर्म कहाते हैं। यथा—पुत्रेष्टि याग और अनुप्रानादिक । जिन कर्मोंके न करनेसे कोई पाप नहीं होता है, परन्तु करनेसे पुएय होता है, पेसे कर्मोंको नैमिलिक कर्म कहते हैं। जैसे—नाना वैदिक और तान्त्रिक यहादि और तीर्थ दर्शन आदि। जिन कर्मोंके न करनेसे पाप होता है और करनेसे कोई विशेष नया पुएय नहीं होता, उनको नित्यकर्म कहते हैं। यथा—पञ्चमहायद्य, सन्ध्यावन्दन, तर्पण आदि। नित्य सन्ध्यावन्दन अपने अपने अधिकारके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिको करना झाहिये और करसेकम प्रातःसन्ध्याका काल और सायंसन्ध्याका काल नहीं चूकना चाहिए। यदि सुविधा न हो, तो मनसे ही उन कियाओंका अनुष्ठान करना चाहिये। मानसिक किया रेलमें चलते समय अथवा शरीरकी अपवित्रतामें भी हो सकती है।

### पञ्चमहायज्ञ माहातम्य ।

गृहस्थके लिये पश्चमहायद्यका माहात्म्य सर्वापिर है। ज्ञान राज्यके चालक ऋषिगण त्रहायक्षकपी शाख्यपाठसे प्रसन्न होते हैं। कर्म्मराज्यके चालक देवतागण नित्य हवनसे तृत्त होते हैं। स्थूल राज्य और शरीरके रक्तक पितृगण पितृयक्ष और तर्पणसे प्रसन्न होते हैं। भृतयक्षके द्वारा पृथ्वीके सब प्राणियोक्षी तृत्ति होती है और अतिथिसेवा द्वारा नृयक्षका साधन होता है। अतिथि चाहे किसी जात पांतका हो, उसको नारायण मानकर श्रृष्ठ और जल द्वारा; कुछ नहो तो आसन, जल और चचन द्वारा उसकी पूजा करनेसे नृयक्षका साधन होता है। अति संत्रेपसे हो पश्चमहायक्षका साधन प्रत्येक गृहीको करना उचित है।

# वतोत्सवकथाएँ ।

#### सम्बत्सर मतिपदा ।

चेत्र शुक्का प्रतिपत्के दिन कमलसे पेदा होनेवाले ब्रह्माजीका सत्कार (पूजा) करना चाहिये, क्योंकि इन्होंने ही चेत्र शुक्का प्रति-पत्के दिनसे सृष्टि प्रारम्भ की थी। इस दिनके प्रथम निमेप, युटि, लव, ज्ञण, काष्ठा, नाडो, मुहुर्च, प्रहर, दिन, रात्रि श्रादि कालावय चोको ब्रह्माजीके सहित श्राह्मान करके पूजा करनी चाहिये शौर काल भगवानका यथाविधि पूजन करना चाहिये। वेदवित् ब्राह्माणीके द्वारा हवन करानेसे देवताश्रोको तृष्ठि होती है। इस कारण इस कार्यको अवश्व करना चाहिये। इसके श्रातिरक्त उक्त दिन तोरण प्रतांका श्रादिसे गृहको सुसज्जित करना चाहिये श्रीर मिश्री एवं तीम भन्नण करना चाहिये।

पूजाका मन्त्र । सम्बद्धस्य प्रतिमां यां त्वां राज्युपासहै । सा नः श्रायुष्मती प्रजा रायस्पोपेण संस्रुजः ॥

( श्रथर्व ३ ह। १० )

किसी किसी देशमें इस दिन इन्द्रध्वजकी भी पूजा की जाती है और सम्वत्सरका फल सुना जाता है।

# गणगौरी वत ।

चैत्र गुक्कः तृतीयाके दिन सीभाग्यवती खोको महादेव गोरीका
पूजन करना चाहिये। हुंकुम, ख्राम्ह, कर्ग्रूर, मिण, वस्त्र और
ध्रातद्वार ख्रादिस पूजन करनेकी विधि है। रात्रिमें जागरण करके
प्रातःकाल दिल्ला देनेसे सीभाग्य बढ़ता है और पुत्र उत्पन्न होता
है। इस तृतीयाको मध्याहाचरच्यापिनी लेना चाहिये। शिवगौरीका पूजन सहस्र कमलोसे करनेसे विशेष लाभ होता है। इसलिये इसके लिये हर एक नारीको प्रयत्न करना चाहिये।

#### राम नवमी।

चेत्र शुक्का नवमी यदि पुनर्वेतु नवत्रयुक्ता हो श्रोर मध्याहव्या-

पिनी हो, तो उसको महापुण्यवालो जानना चाहिये। विष्णुमको को अप्टमी विद्धा नवमी कभी न ग्रहण करनी चाहिये। नवमीम उपवास और दशमीम पारण करना चाहिये। ओभगवान रामचन्द्रः जीने इसी दिन लदमण, भरत और शत्रुघनके साथ अवतार धारण किया था।

#### हनुमज्जयन्ती ।

महावीरजीका जनम चैत्र शुक्का पौणिमा, खातीनज्ञत्र, भौमवार को मेष लग्नमें हुआ था। इसलिये इस दिन भातः कृत्यसे निपटकर संयमपूर्वक ब्रह्मचारी महावीरकी ध्वजा गाडकर पोड़शोपचारसे पूजा करे। इनकी पूजासे वल विद्या आयु क्रमशः सबकी वृद्धि होती है, विशेषतः ब्रह्मचारियोंको।

# अन्दय तृतीया ।

#### ( परशुराम जयन्ती )

श्रज्ञय्यतियाके दिन त्रेतायुगको उत्पत्ति होनेके कारण हत्ते मन्वादि तिथि कहते हैं। इसमें हवन, श्रिव श्रोर विष्णुका पूजन, पितृ तर्पण, घटदान श्रोर श्रीष्म ऋतुकी वस्तुश्रोका दान किया जाता है। गङ्गास्तानादिका विशेष फल श्रीर माहात्स्य है। इसो दिन श्रीभग-वान परश्ररामने श्रवतार घारण किया था।

# नृसिंह-चतुदेशी।

वैशाख शुक्क चतुर्दशीको यह वत किया जाता है। सोमवारको स्वातो नज्ञमें प्रदोषके समय श्रीमगवान, नृस्धिहका श्रवतार हुआ था। स्वातीनज्ञ, शनिवार श्रीर सिद्धियोगमें यह वत करना परम शेष्ठ है।

#### वटसावित्री तत्।

ज्येष्ठमासकी श्रमावास्याके दिन या ज्येष्ठ शुक्का पौर्णिमाके दिन यह व्रत करना चाहिये। इस व्रतमें पूर्वविद्धा श्रमा पूर्णा प्राष्ट्र है। व्रतके दिन प्रातःकाल खी खान करके वटवृत्तके सभीप जाकर हाथने जलले, "मासानां मासोचमे मासि कृष्णपत्तीयाऽऽमायां... श्रथ्या श्रक्कपत्तीया पूर्णिमायां..... यारे मम भतुः पुत्राणामायुरारोग्यप्रातये जन्म जन्मनि श्रवैधन्य प्राप्तये च सावित्रीवृत्तमहं करिण्ये।" इस प्रकार संकल्प करके वृत्तको स्नान करावे। फिर पोड्रग्रीपन्नार पुता करे। इससे सोभाग्यवृद्धि होती है। इसी वतके प्रभावसे सती-सावित्रीने श्रपने सृत पति सत्यवानको जिला लिया था।

#### गङ्गादशहरा ।

ज्येष्ठ शुक्का १० को यदि सोम्यवार और हस्तनस्त्र हो, तो बह तिथि सव पापोंको हरण करने वालो होती है। ज्येष्ठ शुक्का १० को ही गङ्काजी भूतलपर अवतीर्ण हुई थीं, इस कारण इस दिन गङ्का-स्नान करनेसे सब पापोंका नाश होता है।

### े विष्णुशयनी एकादशी ।

श्रापाढ़ गुक्का एकादशीको "विष्णुगयनी एकादशी" कहते हैं। इसी दिन विष्णु भगवान जीरसागरमें शयन करते हैं। किसीका मत ऐसा भी है।के, इन दिनों विष्णु भगवान राजा बलिके द्वारपर श्रपनी पूर्व प्रतिज्ञानुसार चले जाते हैं। इस दिन श्रवश्य वत करना चाहिये।

## ं चातुर्मास्यवत ।

श्रापाढ़ श्रुक्का पकादशोके दिन उपवास करके चातुर्मास्य व्रतको श्रारम्भ करना चाहिये। श्रांब, चक्र, गदा, पद्म, पोताम्बर धारिणी भगवानकी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये। इस व्रतके प्रारम्भके दिन चेद जाननेवाले ब्राह्मणसे मूर्ति स्थापित कराकर स्नान करावे श्रीर गन्ध, पुष्प, धूप, दीपादिक समर्पित करे।

#### नागपश्चमी।

श्रावण शक्का पञ्चमीको नागकी पूजा होती है, इसलिये इसको "नागपञ्चमी" फहते हैं। नागपञ्चमो पष्ठीविद्या लेनी चाहिये, फ्योंकि नागोंको प्रसन्नता पष्ठीविद्यामें ही होती है।

#### रजावन्धन ।

शावण शुक्का पौर्णिमाको प्रथम नित्यक्रियासे निवृत्त होकर देवता, पितर और सप्तमृषियोंका तर्पण करना चाहिये। दो पहरके याद ऊनी वर्ल या सुती वस्त्रमें हत्दीमें रंगी हुई चावलकी पोटली यांधकर एक पात्रमें रख दे। अनन्तर गृहको गोमयसे लीपकर चौक पुरावे और विधिपूर्वक शान्तिकलश स्थापन करे। घट अञ्चले यरिपूर्ण तथा पीत बस्त्रसे ढका हो। यजमान स्वयं बैठकर वेदण ब्राह्मगुले पूजा कराकर वह पीत चावलवाली पोटली मन्त्राभिषिक कर, श्रपने हाथमें बंधावे और इस मन्त्रका पाठ करावे। येन बद्दो वली राजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वामभिवध्नामि रचे ! मा चल मा चल॥

#### जन्माष्ट्रमी ।

एक दिन दिलीय राजाने श्रपने कुलाचार्थ्य वशिष्ठजीसे पूझा कि, प्रभो ! भाद कृष्ण श्रष्टमीके दिन देवकीके उदरसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान् ने किस कारणसे जन्म लिया था ? इसकी आप विस्तारपूर्वक कहें। विशिष्ठने कहा, प्राचीन समयमें मथुराक कंस नामक राजासे पृथ्वा शास्त्रित थी 🕞 कंस वड़ा उद्दर्ख तथा प्रजा-घातक, खार्थी राजा था। एक समय उसके दुः खसे दुः खित वसुन्यरा उमापति श्रीशंकर भगवानके समीप गई श्रीर विकाप करती हुई वहने लगी, - "हे प्रभी! कंसके दूरोंने मुक्ते अनेक ध्व दिये हैं,—इस्रालये में, आपकी र रणमें आयो हूं।" पृथ्वीका वलाप सुनकर शंकरजी वहुन कुड हुए और धराके साथ बहाली-कको पधारे। ब्रह्मलोक पृहुँचके पितामहत्ते सारा धराका क्लेश कहा और उसे मिटानेका उपाय पूछा। ब्रह्माके कहनेपर जीरशायी भगवान्के यहां पृथ्वी, देवगण श्रीर शंकर ीने पितामहके साथ श्राकर प्रार्थना की । विनिद्रित विष्णुसे देवताश्रोंने पूर्वदत्त शंकरः जीके वरदानको (तुम्हारा नाश तुम्हारे भाजेका छोड़, दूसरा नहीं करेगा।) वहा। भगवान्ने कहा कि, देखान्रो! आप स्व कुछ ज्ञानते हो, तथापि श्रापके पृछ्नेपर कहता हुं। वसुन्धराके दुःखोंको में मिटा दूंगा। आप लांग अपने अपने गृहको जाहये, में कंसका नाश करनेके लिये गाकुलमें जाकर देवकीके गर्भ कन्म लूंगा और मेरा माया यशोदाक गर्भसे सम्मूत धागी। जन्म-ति।थ हमारी भाद्रकृष्ण अप्रमी रोहिगीनच्चाजी होती। अतः पृथ्वी सहित आप लोग उसकी प्रतिका करें। दवग्य घर गये। वसुन्धरा उस तिथिकी प्रतीन्ना करने लगी। वह तिथि आ गयी । कारागृहवद देवकीकं गर्मसे श्रीकृष्ण श्रीर वैराट नगरमें यशोदाके गर्भसे उनकी माया अवतरित हुई । कंसके भयसे भीत देवकीके कहनेपर चसुदेवजी यशोदाके घर श्रीहायाको

रख द्याये श्रीर उनकी कत्या (जो अगवानकी माया थी) को लेते श्राये। नन्दके घरमें विविध प्रकारके मङ्गलाचार होने लगे। उन विनो उनके श्रानत्वकी सोमा न थी। देवकीको पुत्र न होकर कत्या हुई है, यह जानकर भी कंसने उसे मारना चाहा। तव्युसार उसका पैर पकड़कर एक शिलापर दे मारा। हाथसे कत्या छूट गयी श्रीर सर्गको जाती हुई कड़ककर कह गई कि, तेरा नाश-कर्ता गोकुलमें है। इधर श्रीरूप्ण दिन दिन बढ़कर शत्रुवर्गका नाश करने लगे। उन्होंने कंसका बध किया श्रीर माता पिताको कार। गृहसे निकालकर द्वारिका भेज दिया। इस व्रतका करनेवाला कभी शोकाकुल न होगा श्रीर समस्त वाधाश्रोकी श्रवहेलना करता हुश्रा श्रीरूप्णपदमें लीन हा जायगा।

#### हरितालिका ।

भाद्रपद शुक्का तृतीयाको हरितालिकावत किया जाता है। इसको मुहुतमात्र या उससे भी कम हो, तो भी चतुर्थीविद्या ब्रह्ण करना चाहिये। यदि तिथिका क्रय हो, तो द्वितीयाविद्या ब्रह्ण करना चाहिये। यह वत कन्यात्रों श्रीर सामान्यतः सौभाग्यवती स्त्रियोंके करने योग्य है।

### गणेशचतुर्थी ।

गणेशजीके चार वत प्रधान धोते हैं। संकष्ट-चतुर्थी, दूर्वगणेश, कपिद्विनायक और सिद्धिवनायक । इनमें सिद्धिवनायक जो भावपद शुक्क चतुर्थीको होता है, वह सुख्य है।

### द्वीगणेश ।

श्रावण या कार्तिक शुक्क, चतुर्थीको यह वत होता है। इस वतमें तथा संकष्ट चतुर्थी वतमें गणेश मृत्तिकी पूजा करनी चाहिये। इसके रनेवाले, धनार्थी धन, म जार्थी मोक्ष, विद्यार्थी विद्या और पुत्रार्थी पुत्र प्राप्त करने हैं। प्रतिमासकी शुक्का चतुर्थी विनायकी और इण्णा चतुर्थी संकष्टी कहाती है।

#### सिद्धिविनायक ।

भाइएद शुक्क चतुर्थीको यह वत होता है। इसमें मध्याहृज्यापिनी चतुर्थीका प्रहण करना चाहिये। यह वत सर्वीसिद्धिपद है। इसी तरहरो "कपदिविनायक" वत श्रावण मासको शुक्का चतुर्थीसे लगा- कर भाइपद शुक्का चतुर्थीतक जो मनुष्य एकबार भोजन फरके एक मास पर्यन्त "कपर्दिगशेश" का व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं।

### ऋषिपश्चमी।

पक समय युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर श्रीकृष्ण भगवानने ऋषि-पञ्चमीके वतको तत्काल पापनाग्नक वतलाया। भगवानने कहा था,—पूर्वकालमें इन्द्रको जो ब्रह्महत्याका दोष लगा था, उसका एक भाग खियोंने भी ब्रह्मण किया था। इसी कारण प्रतिमासमें खियोंको रजोधमें होता है। वे प्रथम दिवस चाएडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, तृतीय दिन घोदिन और चतुर्ध दिन ग्रुद्ध मानी गयी है। उस रजोदर्शनकालमें यदि अमवग्र स्पर्श हो जाय, तो वह दोष ऋषिपञ्चमी वतके करनेसे छूट जाता है।

#### वापन द्वादशी।

भगवान् वामन जटा, दराइ, यज्ञोपवीत, कुशा, श्रजिन वर्मादि धारणकर जिस समय बलिके छलनेके लिये चले, उस समय देवता-श्रोंके श्रानन्दकी सीमा न रही। भगवान यहमएडपर्मे पहुंच गये। वितने आगत अतिथिका सम्मान किया और कहा-अतिथिवेव ! जो इच्छा हो, मांग सकते हो। छदमवेषधारी वामनने कहा मेरे जैसे ब्रह्मचारीको तो सांसारिक किसी भी चीजकी आवश्यकता नहीं. केवल तीन पाद भूमि चाहिये जहां में चेठकर पठन पाठन कर सके। चितने तुरन्त जल कुशा हाथमें ले. शुकाचार्यके मना करनेपर भी संकल्प कर दिया। भगवानने विरोध शरीर धारण कर दो पाइसे समस्त विश्वको नाप लिया और तीसरेके लिये बलिको भी नापा। तीन पैर पूरा न हो सका, इस कारण बलिको बांधकर बामनने कहा-राजा विले ! तुम खर्ग होड़कर संपरिवार पातालमें जाकर रही। इस इन्द्रके याद तम इन्द्र होश्रोगे। चलिने कहा-प्रभो । प्रतीक्षा-नुसार श्राप तीन चार मास यहाँ वैठकर पठन पाठन किया करें। यही हमारी शाकांना है। वामनने एवमस्तु कहा। देवताश्रीकी सुख खराज्य जैसे मिला, वैसेही इस प्रतके कर्जाको भी प्राप्त होता है।

#### अनन्तवंत ।

ख्तजीने अनन्तवतके माहात्म्यमें एक प्राचीन फथाका वर्णन

किया है। प्राचीन कालमें महाराज युधिष्ठिरने जरासंघके मारनेके निमित्त राजसूय यह किया था। उस समय श्रीरुप्ण, युधिष्ठिर, श्रर्जुन श्रीर भीमसेनने यद्ममग्डपको इन्द्रभवनकी तरह सुसज्जित किया था। दुर्योधन जो उस समय सम्राट्था, उसको जलके स्थान-पर स्थल श्रीर स्थलके स्थानपर जलका भ्रम हो जानेसे वह वहां गिर पड़ा। गिरते हुये दुर्योधनको देखकर हंसते हुए भीमने कहा कि अन्धोंकी सन्तान भी अन्धी होती है। इसीफा वदला लेनेके लिये दुर्योधनने युधिष्ठिरको छुलके द्वारा पासा खेलाकर हरा दिया और कोधफे कारण वारह वर्ष वनमें रहनेकी आजा दे दी। जब भग-षान् रूप्ण एकवार वनवासकी दशामें युधिष्ठिरादि पाएडवीसे मिलनेके लिये आये, तो पारख्वोंने कहा कि, हे प्रसो! आप कोई पेसी युक्ति बतलार्वे, जिससे अनन्त दुःखींका नाग्र हो । भगवान्ते कहा-मेरा नाम अनन्त है, इस कारण आप लोग मेरी कथाको थवण करिये। उससे वर्तमान आपके कप्ट नप्ट हो जायगें। कृतयुगमें सुमन्तु नामका वशिष्ठ गोत्री एक ब्राह्मण था। उसने दीक्षा नाम्नो भृगुकी कन्यासे विवाह किया था। कुछ दिनोंके बाद इस वाक्षण-पत्नोसे एक कन्या हुई, जिसका नाम शीला था। प्रस्त-ज्वरसे माता मर गयी। लड़की दिनों दिन शुक्क पत्तके चन्द्रमाकी तरह वढ़ने लगी। बाह्मणने इसकी रत्ताके लिये दुःशीला नाम्नी कन्यासे अपना दूसरा उद्घाह किया। शीलाके चढ़नेपर पिता माताको इसके विवाहकी चिन्ता हुई। एक दिन खिन्तित पतिपत्नो वैठे हुये थे—उसी समय कौएडन्य ऋषि श्राये श्रौर यथा कुलाचार विवाह कर शीलाके। अपने श्राश्रममें लाये । महर्षिके साथ श्राती हुई शीलाने देखा कि, यमुनाके तटपर स्त्रियोंका भुएड खड़ा है ।उसे देख इसने कहा कि, तुम लोग का कर रही हो ? स्त्रियोंने उत्तर दिया कि, जिस वतकी समाप्तिमें सर्वार्थ सिद्धि होती है, वहीं वत हम लोग कर रही हैं। शोलाने संतुष्ट तथा प्रसन्न हों, श्रनन्त व्रतका पालन किया, जिसके फल सक्ष्य महिंपैके आश्रमपर झृद्धि और सिद्धि रहने लगों। एक दिन ऋषिने शीलासे पूछा कि, तुमने सुके मेाहित करनेके निमित्त ही इस डेरिका अपने हाथमें बांधा है ? पत्नी (शीला) ने उत्तरमें कहा कि, नाथ मैंने अनन्त व्रत किया था, इसी हेतु आपके आअमपर श्राजकल ऋजि सिद्धिका निवास है। यह वाक्य सुनकर

को।धाभिभूत ऋषिने उसके हाथका घागा ताड़कर अग्निमें जला दिया। इस अनन्तकी अवहेलनासे ऋषिकी दशा शोहनीय हो गयी और उन्हें अपने कर्तव्यपर पश्चात्ताप करना पड़ा। एक दिन ऋषी अत्यन्त दुःखी हो, बनमें अनन्तको हुँहने निकले, ते। उन्होंने बहुत बड़े श्रामके वृत्तीका देखकर पूछा—'तुमने श्रनन्तका देखा है ?' उत्तरमें नहीं, सुनकर श्राग गये तो सवत्सा गीका देख कर प्छा, किन्तु फिर नहींकी आवाज आई। इसी तरह रास्तेमें उन्हें।ने वैल, तलैया, गधा, और द्वाधीको देखकर पूछा, किन्तु सवने नकारही से काम लिया। ब्राह्मण वनान्तमं दुःखी श्रीर निराश हो पृथ्वोपर गिर पड़ा। भगवान्को द्या श्रायी श्रीर उन्होंनेश्राकर कहा । कि, तुमचौदह वर्षतक नगातार इस वनका श्रनुष्ठान करो, तो तुम्हारा मला होगा। जो तुमने बड़े विशाल श्रामवृत्तांको देखा था, वे पूर्व-जन्ममें वेदपारम थे। किन्तु उन्होंने किसीको विद्यादान नहीं किया, स कारण वे बुत्त हा गये हैं। जी गाय मिली था, वह पृथ्वी थी। वीज बोनेपर हजम कर जाती थो। वैल सालात् धर्मका खरूप , था। दोनों तलइयोंको देखा है, वे दोनों सगी यहिने थीं। पर्वमें दानकर वे एक दूलरोको देता था इसकारण तलहया हो गई हैं। गधा श्रीर हाथीं भदस्वरूप हैं, इस का ल इनकें फन्देंमें श्राकर किसीकी अवहेलना कर किसीको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये। भगवान् अन्तरित हुए। ब्राह्मणने घर श्राकर अनन्तवत किया, जिससे वह पुनः लक्मीवान् हो गया। इसी वतके प्रभावसे युधिष्ठिरका सारा दुःख दूर हुआ श्रीर उन्हें राज्यशक्ति हुई।

### नवरात्र-महोत्सव ।

प्रक समय शुम्स, निशुम्स और महिपासुरादि तामसिक वृत्ति वालीसे अत्यन्त दुःखी हो, देवगणने चिच्छित्ति-महामायाकी स्तृति की। महामायाने अवतार धारण कर कहा कि, दरनेकी कोई वात नहीं, में शोध ही अवतीर्ण होकर इनका नाश करंगी। तुम लोग मेरी प्रसक्ताके लिये आश्विनशुक्का प्रतिपदासे लेकर नवमीपर्यन्त घटस्थापनपूर्वक मेरी पुजा करो। यहीं नधरात्र महोत्सव है।

### विजया दशमी।

श्राह्विन मासकी शुक्का दशमीके दिन नक्तर्नोके उदय होनेपर

विजया नामक काल होता है और वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रुको विजय करनेवाले राजाको इसी समयमें प्रखान करना चाहिये। उस दिन (विजयाके दिन) यदि श्रवण नच्च हो तो श्रित उच्च है। मर्च्यां त्रुपुरुवोत्तम भगवान् राम-चन्द्रजीने श्राश्वनश्रुक्का १० के दिन पन्दरों को लेना के साथ लंके श्वरके विजयके निमित्त प्रखान किया था। परिणाम यह हुआ कि, राजा रावण मारा गया और रामने विजय पायी। इसीलिये प्रत्येक राजा, महाराजाको चाहिये कि, अपने श्रपने शत्रुश्चों पर विजय करने के लिये इसी दिन प्रस्थित हों। शत्रु-विजय श्रन्थीए हो, तो भी श्रपना सीमोहलं वन कर शमीवृत्यकी पूजा कर प्रार्थना करनी चाहिये। 'हे शमीवृत्त । तू पायों का नाशक तथा श्रर्जनके धनुपका धारण करने-वाला और रामचन्द्रजीको प्रिय वाक्यों से सन्तुए करनेवाला है, इस-लिये में तेरी श्राज श्रची करता हुं, जिससे कि मेरी भी भलाई हा!

# करवाचतुर्थी ।

प्रातःकाल स्त्री नित्यिक्तयासे निवृत हे। कर एक पटणर चन्द्रमा-को मूर्त्ति लिखे और उसके नीचे शिव, पण्मुख और गौरीकी प्रतिमा। इन सवकी पूजा कर १० कुहड़ (जो पूर्ओसे भरे हों) ब्राह्मणको दान देकर कथा अवण करे। यह व्रत केवल सौमाग्य चाहनेवाली स्त्रियोंके ही लिये है।

#### धनतेरस ।

एक दिन यमराजने अपने दूर्तोसे पूछा—"जब तुम लोग मेरी आज्ञानुसार प्रिवियों के प्राण लेते हो, तो तुम्हें कभी दया आयी है या नहीं ? यदि आयो है, तो कहां और कब ?" इस प्रश्न के उत्तरमें यमदृतने कहा कि, हंस नामक एक बड़ा भारी राजा था। वह एक समय काननमें आखेट करनेके लिये गया। घनघार वन होनेके कारण साथियोंका साथ छूट गया। निदान मार्ग भूलकर राजा हेमराजके स्थानपर चला गया। हेमराजने हंसराजाको चड़ा सन्मान किया। तदनन्तर उसी दिन हेमराजाको एक पुत्र हुआ। परन्तु पछी पूजनमें ओजगदम्याने प्रसन्न हो कहां था कि, "विवाहके चार दिनके वाद ही लड़का नहीं बचेगा।" हेमराजाने इंसराजाने इंसराजाने अपने पुत्रजनमका सारा हुतान्त्र कह सुनाया। हंसराजाने इंसराजाने इसराजा अपने पुत्रजनमका सारा हुतान्त्र कह सुनाया। हंसराजाने

ने लड़केकी रक्ताके लिये उसे यमुनादहमें रख दिया और अवस्था आप्त होते ही शादी भी कर दो। इसके चीथे दिन यमदूर्तोंने उसके आण अहण कर लिये। यमदूर्तोंने लीटकर कहा था, "अभा । ऐसे उत्सवमें इस तरहका व्याघात करना अत्यन्त घृणित कार्य है, क्नित प्या करें, हमलोग ते। परतन्त्र थे। अतः नाथ । कोई ऐसी युक्ति वतलाओ, जिससे ऐसे कप्ट किसीको भी न उठाना पड़े। उत्तरमें यमने धनतेरसके दिन (यमके लिये) दीप दाग करनेको कहा। अतः इस जनका जती असामयिक मृत्युको नहीं प्राप्त होता।

#### नरकचतुदेशी।

हस चतुर्दशीको पूर्वविद्धा लेगा चाहिये। कार्तिक मोसका छूणा चतुर्दशीको प्रातःकाल दिन निकलनेक पहिले प्रत्यूपकालम स्नान करना चाहिये। जो स्थीर्यक बाद इस तिथिम स्नान करना चाहिये। जो स्थीर्यक बाद इस तिथिम स्नान करना चे, उसका वर्ष मरका सारा ग्रमकर्य-फल नप्रहो जाता है। इस दिन तेल लगाकर स्नान करना चाहिये। प्रश्नात यमतपे ॥ (चांचड़ा) से भी अङ्ग श्रेचण करना चाहिये। प्रश्नात यमतपे ॥ कर सायंकालमें उन्हें दीपदान करना चाहिये। दोपदानका कम तीन दिन है। इसका कारण यह है—भगवान वामनने इन्हीं तीन दिनाम एक पक्ष पाद करके पृथ्वीको नापा है। पृथ्वो पूरी तान पाद न हो सकी, जिसके लिये बालेको बांचकर भगवानने कहा— तुम चरदान मांगा । बिलने कहा, जो इन तिथि भी यमको दीपदान करें और लदमी पूजन करें, उसको यमका भीड़ा न हो तथा लदमी उसका घर कभी न हो है। प्रथमस्तु कहकर भगवान चले गये और बिल उनकी आज्ञानुसार समें छोड़, पातालमें राज्य करने लगे।

#### दीपमालिका ।

कार्तिक कृष्ण अमावास्याके दिन दीपमालिका उत्सव मनाना चाहिये। प्रदोषकालमें लक्षी आर कुवेरकी पूजा पोड्योपचार वेदमन्त्रोंसे करनी चाहिये। यद्यपि त्रयोदशीसे लगातार दीपदान करना और लक्षी, कुवेरकी पूजा करना शास्त्रोंमें लिखा है, तथापि प्रचलित रीतिका अनुसरण ही सबसे अञ्जा और उन्नम है।

गोबधन पूजा अथवा अज्ञन्त्रदा

कार्तिक शक्त प्रतिश्दोको अन्नकृटका महोत्सव किया जाता है।

एक समय वालिक्टय नामकं महर्पिने कहा—"ऋषियो ! कार्तिक गुक्क प्रतिपदाके दिन श्रन्नकृट कर गोवधनकी पूजा करनी चाहिए, जिलसं भगवान् विष्णु प्रसन्न हो जायं :" महर्पियोने पूछा-"भगवन् ! गोवर्धन फ़ौन हैं और इनकी प्जासे क्या फल होता है ?" वाल-खिल्यने कहा—"एक समय भगवान् कृष्ण अपने गोपाल सखार्जीके साथ गौश्रोंको चराते हुये गोवर्धनपर्वतको तराईम गये। पहुंचकर ग्वालवाल शपने श्रपने श्रीकों को लकर रोटी खाने लगे। श्रनन्तर एक सुरस्य पर्वत-शिलापर लतागुल्मादि ले श्राकर वे एक मग्डप बना साजने लगे। भगवानने पूछा-"आज भोई वत है ? - है तो कौनसा ?" गोपीने कहा—"श्राज वजके प्रत्येक गृहमें पकान्न तैयार किया गया होगा और अपने अपने गृहको , सजाकर भगवान इन्द्रकी पूजाकी तैयारां की गई होगी।" कृष्णने कहा-"यदि देवता प्रत्यच होकर पद्मात्र भन्नण करते ही, तो ् श्रच्हा है, श्रन्यथा श्रप्रत्यक्तको पुजा उचित नहीं हैं"। दुःखित गोपा-लोंने कहा—"श्रीकृष्ण ! तुम्हें इस प्रकार देवनिन्दा नहीं करनी चाहिये, विक इसमें सिमलित हो हर गोपालोंका उत्साह वढ़ाना चाहिये। इन्द्रकी पूजासे ही सुत्रृष्टि होती है और सारे जीव संतुष्ट रहते हैं।" श्रं कृष्ण यह सुनकर हँस पड़े श्रीर कहा कि, "विधाताने गोपालॉको इसीसे मुर्ख बनाया है। कहीं गोवर्धनसे वहकर इन्द्र श्रिधिक दृष्टि करनेवाला है ? च्या गोवर्धनके सामने इन्द्रकी कोई , शक्ति काम करेगो ? तुम लोग व्यर्थ मोहमें पड़कर प्रत्यत्त श्री-गोवर्धनको पूजा न कर इन्द्रको पूजा करने जा रहे हो।"

्रशिक्षण्यं इस सारगिर्मत उपदेशको । सुनकर गोपोंको विश्वास हो गया—"गोवर्धन ही श्रेष्ठ देवता तथा इन्द्रसे भी विलय हैं।" तवसुसार उनकी पूजाकी सामग्री सपाने एकत्रित की। पर्यतपर पहुंचकर श्रीकृष्ण अपनी शांकसे उसमें प्रवेश कर गरे। गोपोंने यथाविधि श्रीकृष्ण सहित पूजा की श्रीर गोवर्धन देवता भोग भन्नण करते गये। इस दृश्यको देखकर गोप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रापनी पूजा सार्थक समस्ती। पूजा हो रही थी कि, कहींसे नारद जो श्रा गये श्रीर यह देखकर सीधे इन्द्रलोकको चले गये।

स्तानमुख देविं नारदको देखकर इन्द्रने कहा — "प्रमो ! श्राज उदासीन होनेकी कौनसी बात है।" नारदने कहा कि, "मैं मर्यलोकमें गया था। वहां मैंने देखा कि, जहां तुम्हारी पूजा होती थी, वहां तुम्हारे स्थानपर श्रीकृष्णके कहनेसे समस्त वजवासी गोवर्धन पर्व तकी पूजा कर रहे हैं, यही हमारे उदास होनेका कारण है।" नार जी यह कहकर चले गये, किन्तु इससे इन्द्रके हुदैयमें बड़ी चोट लगी। उस संमय उन्होंने श्रपने प्रलयकारी सम्बर्ता सिघोंको बुलाकर कहा कि, तुम लोग व्रजमें जाश्रो, श्रीर मृसलघार पानी वरसाश्रो । श्राजा पाते ही मेघ दौड़े और पहुंचकर मुसलघार पानी वरसाने लगे। गोकुल-वासी व्याकुल हो श्रीकृष्णकी शरण गये और कहा-"मगवन्। रज्ञा करो । क्योंकि इन्द्रपूजाके दिन तुमनेही इन्द्रकी पूजा छुड़ाकर गांव-र्धनकी पूजा करवाई है।" श्रोकृणाने कहा कि, "श्राप सबके सब गो-धनके साथ गोवधनकी शरण लो, वह आपकी रज्ञा अवश्य करेगा।" सव उनके कथनानुसार गोवर्धनकी शरणमें आये और श्रीकृष्णने बढ़ शहूर मेघ या राको देखा गोवर्घनको उठालिया और सबकी यथेष्ट रजा की। सात दिन लगातार बृष्टि करते करते मेघ हार गये। इन्द्रके आश्चर्यको सीमा न रही। विधाताके कहने पर कि, "श्रोक-ष्णका अवतार हो गया है" इन्द्र पश्चाचाप करने लगे और बजर्म श्राकर श्रीकृष्णसे क्षमा याचना करते भये। श्रीकृष्णने गोपाँकी सम्यक सर्वा कर सबको सन्तृष्ट किया और कहा कि. "देखोः इन्हों (गावर्थन) के बलसे मैंने सात दिनोतक इनकी (गोपोकी) रहा की है । पहिले भी वजवासीगण उन्होंको पजा करते थे, दिन्त वीचमें यह पद्धति छूट गई थी। उसकी याद हमने पुतः दिला दो है। यह कोई नवीन पुजा नहीं है।"

### भार-दितीया ।

कार्तिककी अपराहर्व्यापिनी यमद्वितीया ही श्रेष्ठ है। उसदित यमकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिये। इस दिन भाईकी दीर्पायु-कामनासे यहिन उसे भाजन कराती है। यमुनोने भी यमको भोजन कराकर नेग लिया था।

### प्रबोधिनी (देवोत्थानी) एकादशी।

कार्तिक शुक्क पकादशी ही देवीत्थानी पकादशी कही जाती है। देवोत्थान शब्द दो शब्दोंसे मिलकर बना है, देव और उत्थान। देवका अर्थ देवता है और उत्थान उत् पूर्वक स्था धातुसे बना है, जिसका अर्थ उठना है। अतएव देवोत्थानी एकादशी उस एकाद-शीको कहने हैं, जिस दिन विष्णु भगवान अपनी शेषशय्यासे उठते हैं। पुराणोंमं यह कहा गया है कि, विष्णु भगवान आपाढ़ शुक्क एका-दशीसे कार्तिक शुक्क एकादशी तक चार महीने सोते हैं और कहीं कहीं तो यह भी कहा गया है कि, सभी देवतागण इस चौमासे भर सोते रहते हैं। यही कारण है कि, चौमासेमें कोई शुभ काम विवाह अथवा यहोपवीत संस्कार आदि नहीं किया जाता। यहांतक कि, चौमासेमें लोग मकानका छवाना अथवा चारणाई विनवाना भी अशुभ समभते हैं। इस एकादशीको लोग वत और केवल फला-हार करते हैं।

## वैकुएठ-चतुर्दशी ।

सत्ययुगमें भगवान् विष्णु विश्वेश्वरको पूजा करनेके लिये काशो पथारे। प्रातःकाल मिणकिणिका घाटपर स्तानकर खर्णके वने हु-एक सहस्र कमल लिये हुये विश्वनाथके मन्दिरमें पहुँचे। विष्णुने प्रथम भवानी और शङ्करकी अचना की, पश्चात् दोनोंका अभिपेक करने लगे। विष्णुकी परीका करनेके लिये-"हमारा भक्त है या नहीं" इस विचारसे कमलोंमेंसे एक कमजपुष्प शिवजीने ले लिया। विष्णु स्नानादि किया समाप्त कर जव पुष्प चढ़ाने लगे तो देखा कि, गिने हुये सहस्र कमलोंमें एक कम है। प्रथम गणना भ्रमात्मक समभक्तर उन्होंने पुनः पुष्प-गणना को किन्तु प्राथमिक गणना सत्य निकली। श्रतः पुष्पके बदले विष्णुने श्रपना दायां नेज उन्हें श्रिपित कर दिया। विष्णुकी ऐसी श्रविचल भक्ति देखकर प्रसन्न हो, शिवने कहा कि, आप धन्य हैं। मैंने आज त्रिलोकोका राज्य आपको दे दिया। विष्णुने कहा—नाथ! राज्य तो दिया, किंतु शासन में कैसे विना किसी शक्तिके करूंगा । शिवने सुद्रशंतसक दिया और कहा कि, इस सतुर्दशी (कार्तिक शुक्का चतुर्दशी)का नामवेकुएठ चतुर देशी होगा। जो लोग इस वतका पालन करेंगे, चे श्रवश्यही संसारके समस्त भोगोंको भोगकर अन्तमं वैकुएउके अधिकारी वर्तेने। इस व्यतके करनेवालोंको उचित है कि, पहले विप्णुपूजन समाप्तकर शिवपूजन करें, श्रन्यथा वर्तका फल कुछ न होगा।

#### वसन्त-पश्चमी ।

वसन्त पञ्चमीका त्योहार ऋतुपरक है। परन्तु वसन्त ऋतुके चैत्र श्रोर वैशाख ये दो मासही मुख्य माने गये हैं। यद्यपि इन्हों महीनोमें यह पर्व भी होना चाहिये था, तथापि मकरसंकातिके बाद उत्तरायण सूर्य होता है, इस कारण बसी समयसे धसन्तका प्रारम्भ मानकर माघ शुक्का पंचमोको यह उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सरस्तीकी पूजाको जाती है।

#### रथसमगीः।

माघ मासकी शुक्का सप्तमो सूर्यग्रहणके तुल्य होती है। जो लोग इस दिन श्रहणोदयके समय स्नान करते हैं, वे महत्कलके भागी होते हैं। इसको श्रहणोदयव्यापिनी लेना चाहिये। चांदो श्रादिके पानमें दीप जलाकर जलके ऊपर तैराना चाहिये श्रीर पितृतपेण करना चाहिये। यदि इस ब्रतके दिन पश्ची सप्तमीका योग हो जाय, तो उसे पद्मयोग कहते हैं। उस समय स्नान करनेसे सहस्रस्यंग्रहण स्नानका फल होता है।

#### महाशिवरात्रि ।

शिवरात्रिवतमें प्रदोषव्यापिनी चतुर्दशीका ही प्रहण है। 'मासानां मास्रोत्तमें, हत्यादि प्रकारसे सकरपकर शिवको पोडशोपचार पूजा करनी चाहिये। यह बत फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशीको उपापित रह कर और रात्रिमें जागरणकर किया जाता है।

### होलिका दहन ।

होलोके दिन प्रदोप, अर्थात् सायकालन्यापिनी फाल्गुन शुक्काः पूर्णिमाको राजिमें भद्राके न ग्हनेपर होलिकादहन करना चाहिये, गांवके लड़के जहां फूस काष्ठ वगैरह ढेर लगाये हो, वहां आवा-लबुदको जाकर अक्षिकी पूजापूर्वक प्रदक्तिणा करनी चाहिये। तदनन्तर उस भस्मको दूसरे दिन प्रातःकाल इस मन्त्रसे प्रार्थना-कर लगाना चाहिये।

> वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शकरेण च । अतस्त्रं पाहि मां देनि भृति-भृति-प्रदा भव ॥

अवर्तीका पूर्व बयाने वतोत्सवचन्द्रिकामें है, जो निगमागम वुक्रिक्षेत्रोसे ३) पर

## सामान्य धर्म-कृत्य ।

**----**0%0----

## ईश्वर-प्रार्थना।

ॐनमें। राजाघिगजाय प्रसद्य शायिने नमें। वयं वैश्रवणाय कुर्माहे। स में कामान् कामकामाय महां कामेश्वरे। वेश्रवणा द्धातु। कुवेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐस्वस्ति साम्राज्यं भोज्य स्वाराज्यं वेराज्य पारमेण्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं न्मनंतपर्यायं – स्यात्सादंभौमः साद्वां पुत्र श्रान्यादापराद्धांत्। पृथिव्येत्समुद्र-पर्य्यन्तायाः एकराजिति तद्ण्येपश्लोकोभिगीता महतः परिवेष्टारो महत्तस्यावसन् गृहे। श्रावीदितस्य कामप्रे विश्वेदेवा सभासद् इति। विश्वतश्चनुरुत्विश्वतो सुखा विश्वता वाहुरुत विश्वतस्पात् संवाहुश्यां धमित संपत्रत्रे द्यावाभूमि जनयन्देव एकः। ॐयज्ञेन यज्ञम्यजन्तदेवास्स्तानिधमाणि प्रथमोग्यासन्। तहनाकं महिमानः सचन्तयत्रपृद्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ॥१॥

यांगेन सिद्धिष्ठिष्ठैः परिभाव्यमानं लद्दम्यालयं तुलसिकाचित भक्तिभृद्धम् । प्रोत्तुद्धरक्तनखराङ्गुलिपत्रचित्रं गंगारसं दृरिपद्मित्रुजमा-श्रयेऽहम् ॥२॥ शिवं शान्तं शुद्धं प्रकटमकलद्धं श्रुतिन्तुतं, महेशानं शम्भुं सकलसुरसंसेव्यवरणम् । गिरीशं गौरीशं भव-भयदरं निष्कलमजं, महादेवं वन्दे प्रणतजनतापोपश्मनम् ॥ ३॥ विद्वद्दृःदेगीयमानाच्छु-कीर्तिः शुण्डाद्गुडम्राजद्म्श्रय्यमूर्तिः । विच्छित्रोद्यद्विम्नसन्तानमूर्ति-मन्या तस्मात्सर्वकामस्य पूर्तिः ॥ ४॥ ह्यम्डिण्डिमभासरसर्भरी मृदुरवाः सृहतः पटहाद्यः । स्विति भंद्यतिभिर्जगद्म्वके वहुतरं दृद्यं मुखयन्तु ते ॥ ५॥

#### मातःस्यरण ।

ब्रह्मा मुरारिखिपुरान्तकारी, भानुः शशो भूमिसुनो बुध्ध । गुरुश्च गुकः शनिराहुकेतवो, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम् ॥

### · करदर्शन ।

करात्रे वसते लदमी, करमध्ये सग्खती। करपृष्ठे च गोविन्दः, करोमि करदर्शनम्॥

#### भूषिवन्दन ।

समुद्रमेखले देवि ! पर्वतस्तनम्ग्डले । विष्णुपत्ति नमस्तुभ्य पादस्पर्श समस्य मे ॥

### दीपप्रणाम् ।

शुभं करोतु कल्यागं श्राराग्यं धनसम्प्रदाम् । शत्रुदुद्धि विनाशाय दोपज्योति नमोस्तुते ॥ खयंबुद्धिभकाशाय दोपज्योति नमोस्तुते।

### दंतधावनः

इस मंत्रसे दतवन करे:— मुखदुर्गाधनाशाय दंतानांच विग्रुद्धये। छीवनायच गात्राणां कुर्वेऽहं दतधावनम्॥ १॥

#### स्नान ।

इस मंत्रसे स्नान करें:—
ॐ पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथाः।
आगच्छतु पवित्राणि स्नानकाले सदा ममः॥ १ ॥
त्वं राजा सर्वतीर्थानां त्वमेव जगतः ।पताः।
याचितं देहि में तीर्थः! सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥
नमामि गंगे तव पादपंकजं सुरासुरैर्वन्दित दिव्यक्षम् ।
सुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं मावासुसारेण सदा नराणाम् ॥

## दशविध संस्कार ।

मीमांसा शास्त्रके अनुसार १६ वैदिक संस्कार प्रधान माने गये हैं। जिनमेंसे म प्रवृत्तिके और म निवृत्तिक कहताते हैं। उन्हीं १६ वैदिक संस्कारोंक अवन्यस्वनसे और भी अनक संस्कारोंका वर्णन स्मृतियोंमें पाया जाता है। उनमेंसे दश्विध संस्कारका इस समय प्रचलन विशेष हैं। इन संस्कारों (यहां) के द्वारा मनुष्य कमराः अपने आप अस्युदय और मुक्तिको प्राप्त करता है।

"जन्मना जायते ग्रहः संस्काराद्विज उच्यते।" मनुष्य जन्मसे ग्रह होकर संस्कारीके द्वारा द्विज होते हैं। अतः संस्कार लुप्त न हो, इस विषयमें सबको सतर्क रहना चाहिये। संस्कारोंके नाम— (१) गर्भाधान, (२) पुंसवन, (३) सीमन्तोन्नयन, (४) जात-कर्म, (५) नामकरण, (६) श्रन्नप्राशन, (७) चूडाकरण, (८) उपनयन, (१) समावर्चन, (१०) विवाह। ये संस्कार प्रधानतः चार श्रेणीमें विभक्त हैं; यथा—'१) गर्भसंस्कार, (२) शेशवः संस्कार, (४) केशोरसंस्कार (४) यौवनसंस्कार। गर्भाधान, पुंसवन श्रोर सीमन्तोन्नयन ये तीन गार्भसंस्कार, जातकर्म, नामकरण श्रोर श्रन्नप्राशन ये शेशवसंस्कार; चूड़ाकरण, उपनयन श्रोर समा-वर्त्तन ये केशोरसंस्कार श्रोर विवाह यौवनसंस्कार है।

१—गर्भाधान संस्कारका उद्देश्य सन्तानमें सत्त्रगुणका उत्कर्ष-साधन है। इस महदुद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही ऋषियोंने स्नायु, मजा, मेदा, त्वक्, मांस और रक्त इन पट् पदार्थोंकं संभिश्रणसे ही मानय शरीर समुद्भूत होना माना है। उसमें प्रथम तीन पितृ-शरीरसे और हितीय तीन मातृ शरीरसे प्राप्त होते हैं, इसलिये पिता और माताके मनमें जो भावना रहती है, वह संतानमें अवश्य आजाती है। गर्भाधान करनेवाले पिता माताको चाहिये कि, प्रसन्न हो सुस-न्तानोत्पिक्ती इच्छा रखते हुए अपने मनमें कामवृक्तिको न वढ़ाकर सत्त्वगुणकी अधिक वृद्धि करें और शास्त्रविधिपूर्वक गर्भाधान करें।

२—गर्भाधानके द्वितीय संस्कारको पुंसवन कहते हैं। पुंसवन शब्दसे पुत्र संतानका अर्थवोध होता है। यह संस्कार गर्भाधानके दिनसे पुत्र संतानका अर्थवोध होता है। यह संस्कार गर्भाधानके दिनसे तीनमासके वाद चौथे महीनेके १० दिनके अंदर होता है। प्रथम हवन करके पति पत्नीके पीछे खड़ा होकर पत्नीके स्कन्ध-स्पर्शपूर्वक दिन्ता हाथसे स्त्रांकी नामिका स्पर्श करे और निम्निलिखत मन्त्रका पाठ करता रहै। यथाः—"प्रजापति ऋषिरनुष्टुप् छुन्दो मिनावरुणी अप्राव्यायवो देवता पुंसवने विनियागः। क्ष्ण पुमांसी मिनावरुणी पुमांसाविश्वनाद्यमी। पुमानिशक्ष वायुक्ष पुमान् गर्भस्तवोदरे।" अर्थात् स्टर्य, वरुण, अविनीकुमार, अप्रिक्षीर वायुक्षं तरेह पुरुष तुम्हारे गर्भसे आविर्मूत हो। पतिके मुक्से इस मन्त्रपाठको अवणकर स्त्रीको विशेष पंसन्न होना चाहिये, क्योंकि पतिकी अपेदा गर्भिणीनो पुनजननकी प्रवत्न इच्छा होती है। इस प्रसन्धताके कारण गर्भावस्थामें आतस्य, वमनादिजनित गर्भविकार प्रभृति न होकर गर्भपुष्टिकारक शक्तिका संस्य विशेष

श्रीर यवके साथ गर्भिणीकी नासिकामें स्पर्श करानेकी भी विधि है। गर्भ-रत्नाकी इन द्रव्योंमें विशेष शक्ति होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। श्रायुर्वेदशास्त्रके मतानुसार वरगदके वीजका सेवन कर-नेसे विशेषहणके स्त्रीदोष नष्ट होते हैं।

रूपसे होता है। इसके अतिरिक्त पुंसवनमें दो फलवाले उड़द

नस विश्वक्षित्र स्नादाप नप्ट हात है।

३—गर्भावस्थाके तृतीय संस्कारका नाम सीमन्तेश्वयन है। यह संस्कार गर्भाधानके षष्ठ या श्रष्टम मासमें किया जाता है। इसकी स्नूल क्रिया है सीमान्त या मांग काढना। इसके हो जानेसे गर्भिणी असवकालपर्यन्त श्रनुलेपादि श्रनुलिप्त श्रद्धारवेषमें कभी श्रांसक नहीं होती है। श्रन्तमें पित पुत्रवाली स्त्रियां गर्भिणीको एक वेदी-पर वैश्वकर जलपूर्ण घटसे स्नान करावें, तदनन्तर श्रीर मंगल कर्मिको करें श्रीर सब मिलकर श्राशीर्वाद करें कि, "तुम पीर-प्रसवा जीवत्यिका श्रीर जीवितपितका हो।" श्रनन्तर गर्भिणीको खिचड़ी। ( इसराज ) मन्नण करनेकी विधि है।

४—जातकर्म। सन्तानके भूमिष्ठ होते ही यह कर्म किया जाता है। विता पहिले यव और धानके चूर्ण द्वारा या खर्ण द्वारा घृष्ट मधु पवं घृतको लेकर सद्योजात शिशुकी जिह्ना स्पर्श करे। इस विधिमें जो मन्त्र उचरित होने हैं, उनके अर्थसे और विद्यानसे भी जान पड़ता है कि, इस विधिसे शिशुको मेंघा, आयु, तेज और समर्ग्शिक वढ़ती है। द्रव्यगुण विचार पूर्वक यिद देखा जाय तो, खर्ण द्वारा आयु, प्रसावपरिष्कार और रक्तादिक दोप दूर होते हैं। घृतके द्वारा के। छोकी शुद्धि, बल और जीवनशक्तिका वर्द्धन होता है। मधुके द्वारा विगडकोषकी किया वढ़ती तथा मुखमें लाल (लार) का सञ्चार होकर कफ नष्ट होता है।

५-नामकरण। सन्तान भूमिष्ठ होनेके वारहर्वे या सौर्वे दिन अथटा एक वर्षपर नामकरण किया जाता है।

६—श्रन्नप्राशन। पुत्रका षष्ठ या त्रप्रम महोनेमें श्रीर कन्याका पञ्चम या सप्तम मासमें श्रन्नप्राशन होता है।

७—चूड़ावरण । गर्भावस्थामें जो सन्तानके शिरमें केश उत्पन्न होते हैं, उनके नाशके द्वारा शिशुमें तेज और वलकी वृद्धि होती है।

यहोपवीत । गर्भसे लेकर अथवा जन्मकालसे लेकर अप्रम '

वर्षमें ब्राह्मणका यक्षोपवीत करना चाहिये। ब्रह्माणिशसु प्रायः छाठ वर्षमें लेकर पेव्हिंग पर्य्यन्त, चित्रय एमादशसे २२ वर्ष पर्यन्त, श्रीर वैश्य १२ वर्षमें लेकर २४ वर्ष पर्यन्त यक्षोपवीतका श्रिकारी रहता है। ब्राह्मणिश शु पोड़श वर्षके बाद सावित्रीपतित हो जाता है, इस कारण इसके श्रम्दर ही यक्षेपवीत करना उचित है।

६—समावर्तन। यदोपवीतके वाद गुरुके गृहमें रहकर विद्या-ध्ययन वरनेकी पहिले विधि थी; दुर्भाग्यवश वह आजकल भ्रष्ट हो गयी है। अस्तु, पहिले ब्रह्मचारी पाठ समाप्त कर गुरुकी आजासं घर जाते थे। घर जाकर शास्त्रातुमोदित विधिले विवाह कर गार्दस्थ्य घमका पालन करते थे। इस समय वह प्रथा नहीं है। यह विधि उसी दिन अर्थात् यज्ञोपवीतके ही दिन करा दी जाती है।

१०—विवाह। योवनावसाका एकमात्र विवाह संस्कार है। इस संस्कारमें सब जातिवालोंका समान अधिकार है। पति पत्नीकों मिलकर जो कमें करने चाहिये, वे सब हमारे शास्त्रोंमें बहुत लिखें हुए हैं। विवाहसम्बन्ध होने के कारण स्त्री और पुरुष दोनों एकश्रीर हो जाते। श्रुतिमें भी लिखा है—"अस्थिभिरस्थीन मासेमां सानि त्वचात्वचम्।" विवाहके मन्त्रोंमें भी लिखा है,—"यदेतत् हृद्यं मम तदस्तु हृद्यं तव" इत्याद् प्रमाणींसे स्त्री पुरुष मिलकर एक अङ्ग होते हैं, इसमें कोई सन्द्रेह नहीं है। शास्त्रमें यह लिखा है—'सस्त्रीको धर्ममांचरेत्।' इससे मालूम होता है कि, विवाहिता स्त्रीको ही सहधर्मिणी कहते हैं औरकों नहीं। इसलिये विवाहस-म्वन्ध अवश्य यथाशास्त्र होना चाहिये। बाह्मण २५, चित्रय २८, वेश्य ३२ और ग्रुह ३६ वर्षके वाद ४८ के अन्दर विवाहके अधि-कारी होते हैं।

विशेष द्वातव्य। दशिवधसंस्कारों मेंसे प्रत्येक संस्कारमें नान्दोमुख आइ अवश्य करना चाहिये। जिनका संस्कार एक दिनमें ही हो, उनके पिताको चाहिये कि, नान्दोमुख आइ एक वार ही करें। जैसे एकसाथ यदि दो लड़कों का यद्वोपकीत हो तो, नान्दीमुख आइ दो बार न कर एक ही वार करे। पिताके अभावमें संस्कार होनेवाले लड़कें ही शलग अलग नान्दीमुख करें। नान्दीमुख या वृद्धिआइ इन सवमें प्रायः समानता है। प्रथम विवाहमें लड़केका पिता ही नान्दीमुख आइका अधिकारी होता है। दितीय विवाहमें पिताके

रहनेपर भी जिसकी शादी हो, वही नान्दोमुल श्राद्धका श्रिष्ठिकारी है। संस्कार जिसका हो श्रथवा जो संस्कार करें, उनके पिता माता-की यदि मृत्यु हुई हो, तो एक वर्षके भीतर कोई श्रम कमें नहीं कर सकते। यदि श्रायन्त संकट उपिश्यत हो, तो वार्षिक पिएड मृत्यि तरको देकर श्रमकर्म करनेमें प्रवृत्त हो सकते हैं। किसी कारण-विशेषसे यदि पुत्र या पुत्रोका संस्कार उचित समयपर न हो सके. तो उनका संस्कार समय बीत जानेपर भी करनेमें कोई दोष नहीं है। किन्तु शक्ति रखते हुए यदि बहलावा देकर संस्कार न करता हो, तो वह पुनः संस्कारका भागी नहीं हो सकता।

## गात्र और प्रवर ।

त्रिकटमें प्रत्येक गोत्रके प्रवर लिखे गये हैं। मित्रयुव-( भागव वाध्यश्व दिवोद्दर्स ), विद-( भागव श्रीव जामदग्न्य ), वैन्य-( भार्गव वैन्य पार्थ ), आयास्य-( आंगिएस श्रायास्य गौतम ), शारद्वत-(श्रांगिरस गौतम शारद्वन ) जातुकर्ण-( अत्रि वशिष्ठ जात्कर्ण), कौशिक-(काशिक विश्वामित्र देवराज् ), यद्भू-( यद्भू विश्वामित्र कौशिक ), पाराशर-( ब्रगस्य पौर्णमास पाराशर), मित्रावरुण-(त्रात्रिय पाराशर श्रुदर्भा), जावहिर-(जाव-हिरैक ), दर्भ-( श्रगिरस वाहस्पति च्यवन ), कृप्णाजिन-( विश्वा-मित्र च्यवन कृष्णानित मदंगिना ), वत्स-(वत्स च्यवन श्राप्तवन द्रमदा ). उदवारन-( श्रांगिरस गौतमी गुनान ), सत्यवति-( श्रुगश्च-र्चित सत्वतीत),पाराशर-(भागवीदनच्यमुलेति),भागव भागव (च्यवन अञ्चवान नार्ध जमदन्ति ), मुदगल-( मुदगल भागव च्यवन अपवा-यत जमद्गि वा ) शौनक (शौनक श्रीगरस समाद् ) चांद्रायण-( चान्द्रायण कत्य वस्त ), चामनदेव-( चामन मध्याय मोनस ), कात्यायन-( कात्याने जिल्लाविश्वामित्र ), सांकृत्यन (सांकृत्यन सांख्या गौरव ), गोमिल-( गोभिलक्षा गरसश्चदेवा ), हरिकर्ण-(हरिक्ण तत्रधान्य) गालव-(गालवयक्षातपहारीतोयकल्पा), दाल्भ्य-( दारभ्य योत्रा देवदशा ), शांगिडल्य-( शांगिडल्य कोल्य बालमीक ).

मौनल-( मौनल भागव चाह्यासांचा ), गरा-( गर्ग गार्गेय मुलि

कर्मा मुना ), गार्भे १-( गार्भेय गर्भ शंखलि खित ), वांछिल-( वांछिल यजन वर्डा ) मांगिल-( मौगिल भागव साहित्य ), भागानवि-(वत्स भार्गव च्यवन प्रवान ), वाच्छिल-( श्रीम यमद्ग्नि ), श्राह्म हर्ण-( चाञ्छिलच्यवनमौनिलोर्स्य ), वासिल—( वक सावकन सत्या-यिका ), करव-( वासल धारगीक सारेवत), मोगिल-( करा वोदास मान ), बृद्धविष्णु-( मौगिलांऽगिरस वार्हस्पत्य ). कौत्स-(वृद्धविष्णु यैस्युन गुद्दतस्य), वाल-(कौत्स श्रांगिरस यौवनाश्व), देवदत्त-( खिल कुशिक कौशिक ), श्राप्टावक-( देवदत्त विष्णुरवते माराडव्य ), कुशिक-( वाहल वेषल करण ), सम्भव-( लोहिकाच वैतहब्य विष्णोर्व ), कपिल-(सम्भव श्रनुरुक्त देवल श्रन्सित ), धौम्न-(कपिल श्रोदर देवराज), चन्द्रगग-(घोम कशिप अत्रिसर), कश्यप-( चन्द्रगर्गे अगिरस अत्रसुप्रभू, ), अंगिरस-( कश्यपावत्स ररोकधव ) भारद्वाज-( कश्ययेष कुशिक कौशिक काश्यपेय ), कश्यप-( श्रंगिरस भरद्वाज वाईस्पतसम्मा ), श्रांडिल्य-( श्रांगिरसवाईस्प-त्य ), यत्स-( काश्यप असित दैवल ), धनंजय-( शांडिल्य असित दैवल ), उपमन्यु-( भार्गव च्यवन श्रयवान ), उपमन्यु-( विश्वामित्र माधुच्छंदस धनंजय ) कात्यायन-( भागंव चिश्रष्ठ उपमन्यु ), सां-छत-( उपमन्यु वाशिष्ठ अभतवसु ), गर्ग-( विश्वामित्र वाशिष्ठ किल) गौतम-( सांकृत सांख्यायन किल ),पाराशर-(श्रांगिरस सैन्य गर्ग ), कौशिक-( आंगिरस बाईस्पत्य भारद्वाज ), कौशिल्य-(पराशर विशेष्ठ सांकृत), भागव-(विश्वामित्र आधमर्पण कौशिक), वाशिष्ठ—( विश्वामित्र श्रधमर्पण माधुच्छंदस ), कृप्णानि-(भागंव च्यवन अप्रवान ), अत्रि-( वाशिष्ठरन्द्रप्रमद्गमारगासति ), वत्स-( अत्रेय अर्चनातस श्यावाश्व,), कौरिडयन,-( भागवच्यवनअप्र-वानयामदगन्य श्रोर्व ), किप-( वाशिष्ट कौ एडण्यन मैत्रावरुए ), विप्णुवधन-( श्राङ्किरस श्रमोह्व बोरुन्त), नितुन्दन-( श्राङ्किरस पौर्कुत्सत्रासर्स्य ), वामुन्य-्(विश्वामित्र अवद्त वाभ्रन्य ), पूर्ण-( कश्यप आवत्सार नैधुव, ) कश्यप-( आंगिरसवाहेस्पत्य-भारद्वाजगोतमश्रत्रि ), गौतम-( श्रांगिरसमार्थ्यश्त्रामौदगल ), मुद्गल-( झांगि सभार्थ्यश्वमौदगत्य ), मिहरस-( कुशिककौशिक-काश काश्यकाश्येय ), सावर्र्य-( सावर्र्य पुलस्त्य पुलह् )- मोनस-(मानस्य मागव वेघल), श्रसिल—( श्रसिलु वाशिलु कौशल),

वाशिल-( धत्र श्राविस ), शीनक- ( शीनक शीस भावन ), चन्द्राः यण (वात्स वत्स ) वामदेव-(माण्यायम गौतम ), माण्डव्य-( मांडव्य मांडुकेय (वश्वामित्र ), दारुभ्य-( दारुभ्य अगिरस वार्हस्पत्य ), गोगय,-( गांगेय गर्ग सांख्यतिखित )।

## स्पिगड तथा सामनोदक और सगोत्र निर्णय। अशीवनिर्णय।

मूल पुरुषसे सात पीढ़ों (पुरुष) पर्यन्त स्विपण्ड होते हैं श्रीर श्रीठसे सा । पुरुष पर्य त समानेदिक तथा १५ पुरुषसे लेकर २१ पुरुष पर्यन्त संगोत्र होते हैं।

प्रथम दिन निग्यः —राजिमें जनम, मर्ग अथवा रजेदर्शन हो, तो राजिका तीन विभाग करना चाहिये। यदि प्रथम और द्वितीय विभागमें ये हुए हो, तो गत दिवसका प्रहण करना चाहिये और तृतीय भागमें हो, तो अगामी दिनका प्रहण करना उचित है।

गर्भस्राव हे।नेपरः—तीन मासके अन्दर यदि गर्भस्राव हे। तो तीन दिन और चार मासके अन्दर हैं। ते। ४ दिन मतावा अशोच रहेगा। पित्रादि सविगडोंको स्नानमात्र।

गर्भपात है।नेपर:--पांचवें और छुठें मासमें भर्भपात है।नेपर पांच, दिन माताके लिये अशीच और पित्रादि सपिगड़कि लिये तीन दिन तक जननाशीच लोगा, मरणाशीच नहीं।

व्रसवः—सातवें महीनेमें प्रसव है।नेसे १० दिन जननाशीच है।गा

मृत वालकके जन्म होनेपरा—दश दिवसतक जननाशी व होगा। मरणाशी व नहीं

नालच्छेदनके पहिले: यदि नालच्छेदनके पहिले बालककी सृत्यु है। जाय, ते। माताको १० दिन और पित्रादि सपिएडोके लिये ३ दिवस जननाशीच लगेगा, मरणाशीच नहीं।

नालच्छेदनके बादः—यदि बालककी मृत्यु हो तो पित्र दि सपिगड के लिये १० दिवस तक जननाशीच होगा, मरणाशीच नहीं। पितृगृहमं कन्याके प्रसृत होनेपरः—माता-पिताको १ अथवा तीन दिवस जननाशीस होगा।

पुत्रका श्रशीचः—दश दिन श्रनन्तर श्रीर नामकर एसे पूर्व यदि पुत्रकी मृत्यु हो, तो सिपएडों को स्नान, माता पिता श्रीर सापत्य माताको तीन दिन श्रशीच। वारहवें दिनके वाद छः महीनेसे पूर्व यदि मृत्यु होकर दहन हुश्रा हो तो सिपएडों को १ दिन श्रीर माता, पिता श्रीर सापत्य माताको ३ दिन श्रीर सात माससे तीन वर्ष-तक सिपएडों को १ दिन। तीन वर्षके वाद उपनयन तक पित्रादि सिपएडों को तीन दिन श्रशीच होगा। श्रनुपनीत श्रीर जननाशी-चका श्रतिकान्त श्रशीच नहीं होगा। परन्तु श्रीरस पुत्रकी मृत वार्ता दश दिनके बोद भी जग सुनायी दे, तब तीन दिनका श्रशीच होगा।

कन्याका श्रशीचः—इरा दिनके वाद तीन वर्षतक मृत हो, तो सिप्रडीको स्नान, माता पिता श्रीर सापत्न्य माताको छः मासतक १ दिन। तवसे तीन वर्षतक तीन दिन श्रशीच होगा। तीन वर्षके वाद विवाह तक सिप्रडोंको १ दिन श्रीर माता श्रादिको तीन दिवस श्रशीच होगा।

विवाहिता कन्याकाः — कन्याका यदि पितृगृहमें देहान्त हो तो माता पिता श्रार सापत्न्य माताको तीन दिन, पितृव्य श्रादिको १ दिन और श्रन्य प्राममें देहान्त हुआ, हो तो माता पिताको डेढ़ दिन और पितृव्य श्रादिको १ दिन श्रशोच होगा।

माता-पिताका—श्रमुपनीत पुत्र और श्रविवाहिता कःयाको १० दित । श्रन्य किसीका उन्हें श्रशीच नहीं। विवाहित कन्याको १० दिनके मीतर मृत वार्चा ज्ञात हो तो उस दिनसे तीन दिन श्रीर १० दिनके वात ज्ञात हो तो १॥ दिन । परन्तु पुत्रको जब मृत वार्चा सुनायी दे, तब १० दिन तक श्रशीच होगा।

सारत्य माताकाः—विवाहिता कत्याको १० दिनके भीतर सीन दिवस, वाद १॥ दिवस। पुत्रको १० दिनके वाद त्रिरात्र अशोच होगा।

विवाहिता भगनीकाः—आताके घरमें मृत्यु हो तो आता और सापत्य आताको विरात्र । गृहान्तमें मृत्यु हो तो पिलणी, और श्रामा-न्वरमें १ दिन अशीच होगा। भाईकाः —यदि वहिनके घर मृत्यु हो, तो यहिनको तीन दिना। गृहान्तरमें १ दिन अशोच होगा।

पितामह श्रीर पितृव्यकाः—पौत्री श्रीर भ्रातुष्पुत्रीकी स्नानसे शुद्धि होती है।

मामाकाः—भाजा और भाञ्जीको डेढ़ दिन । अपने घरमें मृत्यु हो तो तीन दिन, श्रामान्तरमें श्रथवा श्रजुपनीत है। तो १ दिन श्रशीच रहेगा।

मामीकाः—भाजा श्रीर भावजीको डेढ दिन । सापत्य मामाका श्रशीच नहीं होता ।

पतिकाः-१० दिन । पत्नीका भी १० दिन।

भाञ्जेकाः—उपनयन हुआ हो तो मामा और मौसीको तीन दिन, अनुपनीत हो तो डेढ़ दिन ।

मातामह और मातामहीकाः—दीहित्रका तीन दिन, श्राम न्तरमें डेट दिन।

दौहित्रकाः मातामह और मातामहीका तीन दिन, अनुपनीत-का डेढ़ दिन । दौहित्रीका अशोच नहीं

सास ससुरकाः हामादके घर मृत्यु हो, तो दामादके। त्रिरात्र, गृहान्तरमें डेढ़ दिन, श्रामान्तरमें एक दिन श्रशीच होता।

दामादकाः—सञ्जरके गृहमें मृत्यु हो ते। त्रिरात्र, अन्यत्र स्नानसे शुद्धि।

चालेकाः—उपनीत हो ते। १ दिन, श्रनुपनीत हो ते। स्नानसे शक्षिः

सालीकाः—घरमं मृत्यु हो तो १ दिन, त्रामान्तरमें स्नानसे शक्षिः।

ै मौस काः—घरमें मृत्यु है। ते। तीन दिन, अन्यत्र डेढ़ दिन । फूफीकाः—घरमें मृत्यु है। तो तीन दिन, अन्यत्र स्नानसे शुद्धि।

नोट—अशीचमें यदि दूसरा अशीच आ जाय, तो १ अशीचके साथ दूसरा अशीच भी समास हो जाता है।

नोट-८० या १२० कोस दूरके स्थानको देशान्तर कहते हैं । साग, पात, छक्दी, चारा, छन्ण, दूध, अनाज, स्थाचमें आदि पदार्थ अपवित्र नहीं होते । फुफेरे, समेरे, मोसेरे भाई:—ख़वने ख़रमें मृत हीं तो तिरात्र, श्रन्यत्र डेढ़ दिन । ध्रमुवनीत हो तो १/दन ।

फुफेरी, ममेरी, मौसेरी वहिनः—विवाहिता मृत है। ते। १ दिन, श्रविवाहिता हो ते। स्नानमात्र ।

दत्तकः-परगेात्रात्पन्न दत्तकके जनक श्रौर पालक माता पिताश्रोंको तीन दिन, सिंपएडींको १ दिन ।

गुरुकाः—त्रिरात्र, ग्रामान्तरमें पत्तिणी। यतीकाः—सव सपिएडोंका स्नान। सपिएडोंकाः—१० दिवस। समानेादकोंकाः—३ दिन। सगोत्रोंकाः—१ दिन या स्नान।

## संध्याविधिः।

-- ::::---

हाथ पाँव धो, श्राचमन कर संकल्प करे। यथा-

श्रीविष्णुः विष्णुरों तत्सदद्य श्रनायनन्तकालान्तर्गते त्रह्मणो हितीय परार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकत्पे चेवस्रतमन्वन्तरे श्रप्टाविश्वितमे कित्युगे किल प्रथम-चरणे श्रनन्तकोटिव्रह्माण्डाभ्यन्तरे श्रस्मिन् व्रह्माण्डे जम्मुद्द्वीपे भरतखण्डे श्रार्थ्यावर्त्तकदेशान्तर्गते पुर्यचेत्रे श्रमुकदेशे श्रमुककलेर्गनाव्दे श्रमुकन्नहतौ श्रमुकमान्ने श्रमुकपत्ते, श्रमुकन्तवथौ श्रमुकवासरे श्रमुक गोत्रोत्पन्नः श्रमुकनामाहं ममा-पात्त दुरितक्त्यद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थे प्रातः ( मध्याह श्रथवा सायं ) सन्ध्योगसनकर्म करिण्ये।

इसके वाद निम्नलिखित मन्त्रसे मार्जन स्नान करे। यथा-

ॐ योवः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेहनः । उशतीरिव मातरः । तस्मा श्ररंगमाम वो यस्य चयाय जिन्वथ । श्रापो जनयथा च नः । ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो राध्यजायत ततः समुद्दोऽर्णवः । समुद्रादर्णवाद्धि सम्वत्सरोऽजायत श्रहोरा- त्राणि विद्धद् विश्वस्य भिपतो वशी। स्र्योवन्द्रमसौधाता यथा-, पूर्वमकल्पयत्। दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरीलमथोखः। श्रनन्तर प्राणायाम करे।

क कारस्य ब्रह्मा ऋषिगायत्री छन्दोऽग्विदेवता शुक्कोवर्णः सर्वे कम्भारम्भे विनियोगः । सप्तव्याहतीनां प्रजापितर्ऋषिगायत्रयुष्णि गनुष्टुप् तीपङ्किः त्रिष्टुप् जगत्यश्कुन्दासि, श्रक्षि वायुः स्यों वस्णो बृहस्पतोग्द्रविश्वेदेवा देवताः प्राणायामे विनियोगः । अभ गायत्र्या विश्वामित्रऋषिर्गायत्रीञ्चन्दः स्विता देवता ,प्राणादामे विनियोगः।

इसके वाद अपने चारों श्रोर जलधारा देकर, उस धाराको श्रीमिय दीवार समभता हुआ दाहिने हाथके श्रंग्ठेसे दाहिने नथुनेको वन्द करके वार्ये नथुनेसे वागु खींचता हुआ तथा नाभिदे-शर्मे गक्तवर्ण चतुर्मुख हिभुज श्रक्तस्त्र कमण्डलुकर हंसासनाह्य ब्रह्माजीका ध्यान करता हुआ निम्नमन्त्र, जपता हुआ रहे।

ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ खः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यं, ॐ तत्सिवतुर्वरेग्यं भर्गी देवस्य धोमिह धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो ।

उपरान्त पहिलेकी तरह द।हिने तथा वार्ये दोनों नथुनोंको झना-मिका श्रीर किनष्ठाके द्वारा बन्द करके श्वासको रोक्षकर कुम्भक करता हुआ अर्थात् व।युको रोके हुए तथा हृदयमे नोलोत्पलद-लपम चतुमुंज शक्षचक्रगदापद्महस्त गरुड़ाह्रढ़ केशवका ध्यान करता हुआ

कें भूः, केंः, भुवः, कें स्वः, कें महः, कें जनः, कें तपः, कें सत्यं। कें तत् सविद्वरिषयं भगोंदेवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोद्-यात्। कें आपो ज्योतिरसोऽस्ततं ब्रह्म भुर्भुवः स्वरां।

यह मन्त्र जपता रहे।

इसके बाद दाहिने नथुनेसे अंगुठेको घीरे धीरे हटाकर वायु-त्यागरूप रेचक करता हुआ ल्लाटमें—श्वेत हिसुज त्रिग्रून डमरु-कर अद्धेचन्द्रविभूषित त्रिनेत्र वृषभारूढ़ शम्सुका ध्यान करता हुआ निम्नमन्त्रको जपता रहे।

कें भूः, कें भुवः, कें खः, कें महः, कें जनः, कें तपः, कें सत्यं।

कँ तत्सवितुर्वरेरयं भगींदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कँ श्रापो ज्योतिरसोऽमृतं त्रहा भूर्भुवः खरो ।

#### आचमन।

दाहिने हाथमें जल लेकर प्रातः-सन्ध्वामें इस मन्त्रको पढ़ना चाहिये। मन्त्रः—

सूर्य्यश्चेति मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः प्रकृतिश्छन्दः आणो देवता आच-मने वितियोगः। ॐसूर्य्यश्च मा मन्युश्च मन्युपतयश्च। मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रज्ञन्तां। यद्गाज्या पापमकारिपं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुद्रेण शिश्ना रात्रिस्तद्वलुम्पत्त, यत् किञ्च द्वरितं मिष। इदमहमामसृतयोनो सुर्यं ज्योतिषि परमात्मिन ज्ञहोमि स्नाहा।

मध्याह सन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ़ कर श्राचमन करना चाहिये—

श्रापः पुनित्विति मन्त्रस्य विष्णुऋषिरतुष्टुप्छन्दः श्रापो देवता श्राचमने विनियोगः । ॐ श्रापः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वीपूता पुनातु मां पुनन्तु ब्रह्मण्डपतिर्बह्मपूता पुनातु मां, यदुच्छिप्टमभोज्यश्च यद्वा दुश्चरितं मम । सर्वे पुनातु मामापोऽसताश्च प्रति ब्रहं साहा ।

सायं सन्ध्यामें इस मन्त्रको पढ़कर श्राचमन करना होगा-

श्रीप्रश्चेति मन्त्रस्य रुद्रसृषिः प्रकृतिश्छन्दः श्रापो देवता श्राच-मने विनियोगः। ॐ श्रीयश्च मा मन्युश्च- मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रज्ञन्तां यद्हा पापमकारिषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पद्-भ्यामुद्ररेण शिक्षा श्रहःतद्वज्ञुम्पतु यत्विश्चहुरितं मिय, इद्दमह माममृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहांमि स्वाहा।

इसके वाद फिर मार्जन करे। पुनम्मार्जन यथा-

श्चापोहिष्ठेति श्रुक्त्रयस्य सिन्धुद्धीपश्चिपायित्रीच्छुन्दः छापा देवता मार्जने विनियोगः। ॐ श्रापा हिष्ठा मयोभुवस्तान अङ्जें द्धातन महेरणाय चलसे,-ॐ योवः शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः। उश्वतीरिव मातरः। ॐ तसा श्ररंगमाम वो यस्य स्वयाय जिन्वध श्रापोजनयथा चनः।

्रस मंत्रसे सिरमें जल छिड़कना चाहिये। इसके बाद अध-भपण करे।

### अघमर्षण ।

पक चुल्लू जल नासिकाके अग्र भागमें लगाकर पाठ करें महितमित्यस्यायमक गुन्नि चुल्डुप् जुन्दों भाववृतों देवता अश्व-मेधावभृते विनियोगः । ॐ ऋतञ्च सत्यञ्चाभीद्धात्तपसोऽध्य-जायत ततो रव्यजायत, ततः समुद्रोऽण्वः, समुद्राद्ण्वाद्धि सम्बन्सरोऽजायत । अहोरात्राणि विद्धद् विश्वस्य मिषतोवशी । ॐ सूर्याचं न्द्रमसी धाता यथ।पूर्वमकल्पयत् दिवञ्च पृथिवीञ्चान्त-रिक्मधोसः ।

इस मन्त्रके द्वारा श्रधमपण करे। उसकी विधि यह है कि, दिल्लिण करमें जल लेकर प्राणायामको रीतिपर दिल्लिण नासिका श्रीर फिर नाम नासिकासे उस जलका श्राण करे, तदनन्तर कुंभक करने हुये मनमें श्रधमपण मन्त्रका पाठ करके तत्पश्चात् दिल्लिण नासिकासे देहस्थित पापसमूहको निकालते हुए जलमें डाले। तदनन्तर उस जलको बायों तरफ पृथ्वीपर बल्पूनक डाल देवै।

### सूर्योपस्थान ।

प्रातःसन्थ्यामें एक पैरसे खड़े होकर, सायंसन्ध्यामें कताङ्गित हो श्रोर मध्याह संध्यामें ऊद्र्ध्वयाहु होकर—

प्रस्करव-ऋषि गायत्रीछन्दः सूर्य्योदेवता अग्निष्टोमे सूर्य्योपस्थाने विनियोगः।

क्ष्ण उद्धत्यं जातचेदसं देवं वहन्ति केतवः। दशे विश्वाय स्ट्यम् ॥ चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिस्त्रिष्टुप्छृदः स्ट्योंदेवता स्ट्योंपः स्थाने विनियोगः। क्ष्ण चित्रं देवानामुदगादनीकं चजुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। श्राप्रा द्याचा पृथिवीञ्चान्तरित्तं स्ट्यं श्रात्मा जगतस्तस्थुषश्च।

क नमो ब्रह्मणे, नमो ब्राह्मणेस्यो, नमः श्राचार्येस्यो, नमः ऋषि स्यो, नमो देवेस्यो, नमो वेदेस्यो, नमो वायवे च सृत्यवे च विष्णवे च नमो वेश्रवणाय चोपजायत॥

इसके बाद न्यास करना चाहिये-

क्रॅं (कहकर हृदय) क्रॅं भूः (कहकर सिर) क्रॅं भुवः (कहकर शिखा) क्रॅं सः (कहकर समस्त शरीर) और क्रॅं तत् सिवतुर्वरेएयं भर्गी देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचीद्यात्। कहकर दक्षिण करतलसे वाम करतल तथा, दक्षिण करपृष्ठसे वाम करपृष्ठको स्पर्श करना चाहिये।

गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः सविता देवता जपो-पन्यने विनियोगः।

(प्रातःकालमें गायत्री-ध्यान)।

अ कुमारीमृग्वेदयुतां ब्रह्मरूपां विचिन्तयेत्।

हंसस्थितां कुशहस्तां सूर्यमण्डल संस्थिताम्॥

(मध्याह कालमें गायत्रीका ध्यान)।

अ मध्याहे विष्णुरूपाञ्च तार्व्यस्थां पीतवाससाम्।

युवतीञ्च यज्जेदां सूर्यमण्डल संस्थिताम्॥

(सायंकालमें गायत्रीका ध्यान)।

अ सायाहे शिवरूपाञ्च वृद्धां वृपभवाहिनीम्।

सूर्यमण्डलमध्यस्थां सामवेदसमायुताम्॥

### गायत्री-जप।

प्रातःकाल हृद्यके समीप हाथको सोधा करके, मध्याह समय हृद्यकी ओर तिरछा करके और सायकाल श्रधोमुख करके वैदिक गायत्रीका जप करे। जप करनेके समय दोनो हाथोंको वस्त्रसे छिपाकर श्रंगुठेसे जनेऊको पकड़ लेना चाहिये।

अनामिकाका मध्य और मूल पर्व (गांठ) कनिष्ठाका मूल, मध्य और अप्रपर्व, अनामिकाका तथा मध्यमाका अप्रपर्व, तर्जनीका अप्र, मध्य और मूलपर्व यथाकम अगुठेके अप्र पर्वसे स्पर्श कर मन्त्रका उच्चारण करनेसे दश बार जप होता है। गायजी मन्त्र—

ं भूर्भुवःखः तत्सवितुर्वरेणयं मर्गो दवस्य धीमहि धियोयोनः प्रचोदयात् । क्ष

गायत्रीको जप कमसे कम १०८ वार श्रवश्य करना चाहिये।

<sup>#</sup> गायत्रीका अधः—जो स्वर्ग मर्त्य और आकाशस्त्ररूप स्थायर जंगमात्मक विभिन्न-स्तरूप, सर्वोन्तय्यामा, विज्ञानज्योतिर्माय, सृष्टि, स्थिति और संहार करने बाले हैं, और जो सर्वे प्राणियोंके पूजनयोग्य पाप नाशकारी सूर्यमण्डल— सध्यवति तेजके प्राणस्त्ररूप हैं, तथा जो मेरी दुद्धिको धरम, अर्थ, काम और मोहाके लिने प्रेरणा किया करते हैं, उन परमारमा जगदीधरकी में विन्ता करता हैं।

इससे श्रधिक जितना हो उतना ही श्रच्छा है। श्रसमर्थ होनेपर १० वार करना चाहिये। इससे कम न हो। †

किसी कारण सम्पूर्ण सन्ध्या करतेमें असमर्थ हो, तो ग बत्रो देवीका हर्यमें ध्यान करता हुआ १०८ वार गायत्री जप करले। उसीसे संध्याका फल हो सकता है। इसके वाद—

अवस्यो नमः, अस्त्राय नमः, अधिग्णवे नमः, अवस्णायनमः। प्रत्येक मन्त्रसे एक एक श्रञ्जलि जल देना होगा।

### सुर्याध्य ।

श्रध्ये द्रव्य श्रथवा जल लेकर—
ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन भास्वते विष्णुतेजसे।
जगत्सवित्रे शुचये स्वित्रे कमर्मदायिने॥
इद्मध्ये ॐ श्रीस्र्याय नमः।
ॐ जवाकुसुमसङ्काशं काश्यपेयं महाद्युतिम्।
ध्वान्तारि सर्व-पापध्नं प्रणुतोऽस्मि दिवाकरम्।
इस्म मन्त्रसे स्र्यंभगवान्को प्रणुम करे।
ॐ यद्त्तरं परिभ्रष्टं माजाहीनश्च यद् भवेत्।
पूर्णं भवतु तत्सर्वं व्वत्प्रसादात् सुरेश्वरि।

इस मन्त्रसे गायत्री देवीको एक अञ्जलि जल देकर समा भार्थना करे।

इसी तरह मध्याह श्रीर सायं संध्या भी करनी चाहिये। मध्याह श्रीर सायं सन्ध्यामें श्राचमन श्रीर ग.यत्रीका ध्यान पृथक है। उसको पहिले लिख सुके हैं। श्रीर स्वय प्रातः सन्ध्याके श्रदुसार ही कंरना चाहिये। क्ष्रीं शान्तिः शान्तिः।

<sup>†</sup> जपविधिका विशेष विवरण साधन सोपान में देखो ।

<sup>्</sup>र सन्ध्या वस्तुतः वह्योपासनाकी पद्धति है। इसमें सगुण ब्रह्मके ब्रह्मा, विच्छु और रद, इन तीन देवताओं के स्पोंका ध्यान तथा गायत्री चप प्रमाण है। इस युगमें सन्ध्या नित्यक्रमें प्रहण की गई है। कारण, इस युगमें निर्मुण ब्रह्मके उपासनाका अधिकार सबको नहीं है। सन्ध्या सबको करना द्यांचत है। सी और मूक्के क्रिये वैदिक-सन्ध्या-निपेध है। उनके लिये, सान्त्रिक सन्ध्याकी विधि विद्यत है।

## देवपूजन विधि।

---:#:---

पूर्वाह ही देवपूजनका प्रशस्त काल है। इसलिये प्रातःसःध्योके वाद ही देवपूजन करना चाहिये। यदि च शास्त्रमें अनेक देव-देवि-योंका पूजन मिलता है, परन्तु उनमेंसे पांच ही प्रधान हैं। क्योंकि यह सृष्टि पञ्च भूतात्मक हेनेके कारण प्रत्येक जीवमें भी एक एक तत्वका प्राधान्य रहता है। पृथ्वी तत्वके अधिपति शिव, जलके गण-पति, अग्निके सूच्य, वायुकी अधिष्ठात्री शक्ति और आकाशके अधि-पति विष्णु हैं। अतः जिस मनुष्यमें जिस तत्वका प्राधान्य होता है, उसको उसी तत्वके अधिपतिकी उपासना श्रीग्रहदेव बताते हैं। इसको उसी तत्वके अधिपतिकी उपासना श्रीग्रहदेव बताते हैं। इसको क्ये पक सगुण ब्रह्मके ही है, ऐसा समक्तना उचित है।

#### पश्चायतन ।

गणपित, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य्य, ये पञ्चदेवता हैं। इनके। पञ्चायतन कहा जाता है। इन पञ्चदेवताओं मेंसे जिसकी पूजा होगी, वही प्रधान समभा जायगा । इस कमके अनुसार गणेश-पञ्चायतन, शिवपंचायतन, विष्णुपंचायतन, देवीपंचायतन और सूर्यपंचायतन, ये पांची पंच पंचायतन नामसे प्रसिद्ध हैं।

गणेशपंचायतः में-वीचमें गणेश, ईशानके। एमें विष्णु, श्रक्षिके। एमें महादेव, नैऋतके। एमें सूर्य्य और वायुके। एमें देवी होंगी।

शिववञ्चायतनमें चीचमें शङ्कर, ईशानमें विष्णु, असिमें सूर्यं, नेऋतमें गरोश और वायुमें भगवती होंगी।

विष्णुपञ्चायतनमें — बीचमें विष्णु, ईशोनमें शंकर, अन्निमें गणेश, ने ऋतमें सूर्य और वायुकाणमें देवी रहेंगी।

देवीपंचायतनमें वीचमें देवी, ईशानमें विष्णु, अग्निकेशिमें महा-देव, नैऋतमें गणपति और वायुकेशिमें सूर्य्य होंगे।

सूर्यपंचायतनमें — बीचमें सूर्य, ईशानमें महादेव, छित्रमें गण-पति, ने झतमें विष्णु और वायुवाणमें देवोका रखकर पूजा करनी चाहिये।

### पूजाका आधार ।

प्रतिष्ठित मूर्ति, घट, पट, श्रानि, शालग्राम शिला, पुस्तक, शिवलिंग श्रोर जल येही सब वस्तुएं पूजाकी श्राधार है। जल, शालग्राम श्रार वाणिलगर्में सभी देवताश्रोंकी पूजा हो सकती है। उसमें किसी देवताका शावाहन या विसर्जन करनेकी जकरत नहीं होती है। सनातनधर्मके श्रानुसार मूर्तिघटपटादि जड़ पदार्थकी नहीं हैं। जो लोग हिन्दुश्रोंको मूर्तिपूजक कहते हैं, वे श्रज्ञानी हैं। सिवदानन्दमय निराकार सर्वव्यापक परमारमाका सनातनधर्मावलम्बी मूर्ति, चित्र, श्रानि, जनादि सोलह प्रकारके दिव्यदेशोंमें पोठ बनाकर उस पीठके श्रवलम्बनसे उस परमातमाकी पूजा करते हैं। ऐसी हर समय साधककी धारणा ग्रहनी उचित है।

### पूजनम्कार ∤

(:सामान्यार्च्य )

"अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतापि वा। यः स्मरेत् पुरहरीकातं स्वाह्यास्यन्तरः ग्रुव्यः" ॥

इस मन्त्रको पढ़ करके स्थानशुद्धि करें। इसके वाद सामान्यार्घ्यं स्थापन करे। भूमिपर त्रिकोणमण्डल करके उसके ऊपर 'ॐ आधार शक्त्ये नमः' कहकर गन्ध पुष्प देवे। 'कर्य मन्त्रसे ताझ-पात्र या शह्को धाकर मण्डलके ऊपर रक्षे और 'नमः' मन्त्रसे ताझ पात्र या शह्क जलपूर्ण करे। उसके अप्रभागमें अर्घ्य अर्थात् विल्वपत्र, दुर्वा, चन्द्रन, अन्तत, पुष्पादि सजावे।

### (जलशुद्धि)

ँ गंगे च यमुने चेव गादावरि सरस्वति । नर्मादे सिन्धु कावेरि जलैऽसिन् स्विधि कुरु॥

श्रंकुश मुद्रांसे जलको स्पर्श करके इस मन्त्रका पढ़े और जलमें शस्य पुण्पादि देवे।

### ( आस्तशुद्धि )

ॐ हीं आधारशक्तये कमलासनाय नमः। इस मंत्रसे आसनमें गन्ध्र पुष्पादि देकर द्वाहिने हाथसे आसन-का पकड़कर— श्रासनमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतत्तं छुन्दः क्रूरुमीदेवता श्रासः ने।पवेशने विनियोगः ।

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वञ्च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्। इस मन्त्रको पढ़कर कृताञ्जलि हो, निम्नमन्त्र पाठ करे—

क वामे गुरुभ्या नमः, द्विणे गणापत्तये नमः, पश्चात् चेत्रपालाय नमः, ऊद्ध्यं ब्रह्मणे नमः, अधा अनन्ताय नमः, सम्मुखे पूजनीय देव-ताभ्यो नमः।

### ( गन्धादिकी अर्चता )

वं पतेभ्या मन्त्रादिभ्यो नमः।

इस मन्त्रसे पृजाकं सारे द्रव्योंमें तीन दफे जल छिड़के। पताभ्या गन्धादिभ्या नमः, पतद्धिपतये विष्णुवे नमः। पतत् सम्प्रदानेभ्या नारायणादिभ्यो नमः।

( नारायणादिकी छार्चना )

एते गन्धपुष्पे ॐ नारायणाय नमः, एते गन्धपुष्पे श्रीगुरवे नमः, एते गन्धपुष्पे ॐ ब्रादित्यादिभ्या नवब्रहेभ्या नमः, एते गन्धपुष्पे ॐ ब्राह्मणेभ्या नमः।

(संकल्प)

श्रीविष्णुर्नमोऽद्य श्रमुके मासि श्रमुके पद्मे श्रमुक तिथौ श्रमुक्त गोत्रः श्रमुक देवशर्मा श्रीविष्णुप्रोतिकामः ( स्वेष्टदेवताश्रीतिकामा वा ) यथामिलितापचारद्वयेः गणपत्यादि नाना देवताप्जा-पूर्वक श्रमुकपञ्चायतनदेवताप्जनकर्माहं करिष्ये।

### ( गऐशादि पश्चदेवताकी पूजां )

एते गन्धपुष्पे के गणेशादि पञ्चायतनदेवताभ्या नमः, एतत् पुष्पं,.....एव ध्वः.....एव दीवः......एतत् नैवेद्यं, के गणेशादि पञ्चायतनदेवताभ्या नमः।

(सूर्यार्घ्य)

श्रध्यं लेकर—

पहि सूर्य्यं सहस्रांशे। तेने।राशे जगत्पते। श्रमुकम्पय मां भक्तं गृहाणाध्यं दिवाकर॥

<sup>#</sup> विस्तृत शंदात्रपं गहरे ।द्या गया है, उसे देखें ।

नमा विवस्वते ब्रह्मन् भास्यते विष्णुते जसे । जगत्सवित्रे ग्रुचये सवित्रे कर्मादायिने ॥ इदमध्ये ॐ श्रीस्टर्गाय नमः।

इसके वाद-

श्रादित्यादि नवश्रहेभ्या नमः । इन्द्रादि दशदिक्पालेभ्या नमः। सर्वभ्या देवेभ्या नमः। सर्वाभ्या देवीभ्यानमः।

उपरोक्त मन्त्रोंसे पूर्ववत पंचापचार पूजा करे।

समर्थ होनेसे गणेशादि प्रत्येक देवताके ध्यान और प्रणामादि पाठ करके पूजा करनी चाहिये। नहीं ते। पूर्वीक रीतिसे पूजा करके मुख्य देवताका ध्यानादि पाठ करके पूजा करे।

( गण्पतिध्यान )

खर्वे स्थूलतन् गजेन्द्रवदनं लम्येदरं सुन्दरम्।
प्रस्यन्दनम्दर्गन्धलुष्यमधुए व्यालेलगण्डस्थलम्॥
दन्ताधातविद्यारतारिष्ठिधिरैः सिन्द्रशोभाकरम्।
वन्देशैलसुतासुतं गणपति सिक्षिपदं कामदम्॥
पुजामन्त्र गणेशाय नमः॥ वीजमन्त्र—गं।
प्रतुत् पार्धं गं गणेशाय नमः॥

इस तरहसे पूजा करनी चाहिये।

देवेन्द्रमौत्तिमन्द्रारमञ्जूनकणारुणाः।

- विष्नं हरन्तु हैरम्बचरणाम्बुजरेणवः॥

(सूर्यका ध्यान)

रक्ताम्बुजासनमशेषगुणैकसिःधुं, मानुं समस्त जगतामधिएं भजामि । पद्मह्यामयवरात् द्यतं करान्जैः, माणिक्यमौळिमस्णांगरुचि विनेत्रम् ॥

पूजामन्त्र—"स्याय नमः" वीजमन्त्र—"हीं" मुलमन्त्र, "हीं

( प्रणाममन्त्रः)

जवाकुसुमसङ्ख्याः काश्यपेयं महाद्युतिम् । ध्वान्तारि सर्वे पापन्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् ॥

### (विष्णुध्यान)

शान्तिकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् । छद्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवमयहरं सर्वलोकैकनाथं॥ पूजामन्त्र—विष्णुवे नमः। बीजमन्त्र—ॐ।

#### ( प्रणाममन्त्र )

नमो ब्रह्मएयदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः॥

### (शिवध्यान)

ध्यायेत्रित्यं महेशं रजतगिरिनिशं, चारुचन्द्रावतंसं, रताकरपोज्यसाङ्गं परश्रमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगर्णेर्व्यात्रस्ति वसानं, विश्वाद्यं विश्ववन्यं निष्णित्तमयहरं पञ्चवक्यं त्रिनेत्रम् ॥ पूजामन्त्र—शिवायनमः । बोजमन्त्र ॐ ।

### (प्रणाममन्त्र)

नमः शिवाय शान्ताय कारण त्रय हेतवे । निवेदयामि चात्मानं त्वं नतिः परमेश्वर ॥

### (देवीध्यान)

कालामाभां कटाचैनिकुचभयदां मौलिन्द्रेन्दुरेखां, शंखं चक्कं कृषाणं विशिषमिति करैरुद्रहन्तां िनेत्राम्। सिद्धस्त्रन्थापिकदां िभुवनमित्रतां तेजना पूर्यन्तां, ध्यायेद्दुणां जयाच्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामै। ॥ पूजामन्त्र-च गदकाये नमः। शीजमन्त्र हो।

### ( प्रणाममन्त्र ) सर्वमङ्गल-माहल्ये शिवे खर्वार्थसाधिके ।

शरगणे हय बने मौरि नारायिष नमोऽस्तृते ॥ इस तरह सुदमक्षणे या विशेषक्षले एक रेवना ग्रेमी एखा करके मुख्य देवता री प्ता करनी चाहिये। क्रूममुद्रासे पुष्प लेकर प्यात मध्य पढ़ते हुये हुदया उन देवताका ध्यान कर कीर जल पुष्पकी अपने मस्तकमें लगाकर दोनों आंखें वन्द करके मानसपूजा करे। \* (फिर ध्यान करके षोडशोपचारसे दशोपचारसे अथवा पञ्चोपचारसे । एसे † पूजा करे। मन्त्र यथा—

रम्यं सुशोभनं दिन्यं सर्वेसौख्यकरं श्रमम् । श्रासनश्च मया दत्तं गृहाण् परमेश्वर ॥ ‡ इदमालनं समर्पयामि ।

भूभुंवः खः श्रमुक देव वा श्रमुक देवि खागतं सुखागतं ।

ॐ उच्णोदकं निर्मलक्ष्य खर्यसौगन्ध्यसं युतम् ।

पादम्रज्ञालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृद्धताम् ।

इदं पाद्यं समर्पयामि ।

ॐ श्रद्यं गृहाण देवेश गन्धपुष्पाक्तैः सह ।

करुणाक्षर मे देव गृहाणाद्यं नमोऽस्तुते ॥

इद्श्रद्यं समर्पयामि ।

सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धिं निर्मलं जलम् ।

श्रावक्ष्यतां मया दत्तं गृहोत्या परमेश्वर ॥

इद्मावमनीयं समर्पयामि ।

ॐ मधुपकं महादेव ब्रह्माचैः परिकृष्टिगतम् ।

मया निवेद्तं भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥

ॐ मधुपकं खधा, मधुपकं समर्पयामि ।

ॐ पुनराचमनीयं समर्पयामि । ॐ सर्वतीर्थसमायुक्तं ।

इत्यादि मन्त्र पाट करे ।

# मानसपूजा साधनसोपानमं देखो ।

ं पोइहोपेदार—आसन (१) स्वागत (२) पाद्य (१) अन्ये (४) अन्ये (४) अन्ये (४) अन्ये (४) अन्ये (४) अन्ये (४) अन्ये (१) अन्ये (१०) पुष्प (११) पुष्प (११) दीप (१३) अंजन (१४) ने वेद्य (११) आषमनीय (१६) प्रदक्षिण ।

(दशोपचार) पाद्य (प्राप्तासमाय न्ह) अर्थ (गन्ध, पुष्प, दूबी, सक्षत, जरू)

शासमनीय ( जद्ध ) मधुपक, पुनराधमनीय, शन्ध, पुष्प, धूष, दीष, नैवेद्य ।

( पृथ्वोपचार )

शन्ध, पुरव, भूप, दीप और वैदेश।

🗓 देवी होनेसे परमेखरके त्यालपर परमेखरि उदना होता ।

ॐ गंगा सरखतो-रेवा-पयोष्णी-नर्मदा-जलैः। स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥ इदं स्नानीयं समर्पयामि । बहुतन्तुसमायुक्तं पद्टसूत्रादिनिर्मितम् । वसनं देव सूदमञ्ज गृहाण परमेश्वर॥ इदं वस्त्रं समर्पयामि। दिव्यरत्नसमायुक्ता विह्न-भात्-समप्रभाः। गात्राणि श्रोभयिष्यन्ति श्रलद्वाराः सुरेश्वर ॥ श्राभरणं समर्पयामि । शरीरं ते न जानामि चेष्टां नैवच नैवच। मया निवेदितान् गन्धान् प्रतिगृह्य विलिप्यताम् ॥ गन्धं समर्पयामि। पुष्पं मनोहरं दिव्यं सुगन्धं देवनिर्मितम्॥ हृद्यमद्भुतमाघेषं देवदत्तं प्रगृह्यताम्। पुष्प समर्पयामि । ॐ वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाख्यः सुमनोहरः ॥ श्राघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥ ध्रपं समर्पयामि । ॐ श्रम्निज्योतिरविज्योतिश्चन्द्रज्योतिस्तथैव च। ज्योतिपामुत्तमो देव दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्॥ दीपं समर्पयामि। श्रञ्जनं परमं रम्यं नेत्रयोर्भूपणं महत्। गृहाण वरदो देव प्रसीद परमेश्वर॥ श्रंजनं समपंयामि । शर्कराखराडखादञ्च मधुरं खादुचोत्तमम्। उपहारसमायुक्तं नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥

नैवेदाको गायत्री मन्त्रसे ग्रद्ध करके बीचमें पुष्प डालकर घेतुः भ्रद्राक्ष करे। श्रीर—

क दोनों हाथ जोड़कर वाम हाथकी अंगुलियोंके यीचेमें दाहिने हाथके अंगु-िक्योंको घुसाकर अर्थात् गुका मारकर दाहिनी तर्जनीको वाम मध्यमामें, वाम राजेशको दक्षिण मध्यमामें, वाम क्रनिष्ठाको दक्षिण जनामिकामें और दक्षिण क्रिष्ठाको नाम अनामिकाके साथ युक्त करनेसे धेनुमुद्दा होतो है।

ॐ प्राणाय खाहा, ॐ अपानाय खाहा, ॐ व्यानाय खाहा, ॐ उदानाय खाहा ॐ समानाय खाहा, ॐ ब्रह्मणे खाहा। ॐ नैवेदा समर्पयामि, हस्तप्रदालनं समर्पयामि, मुखप्रदालनं समर्पयामि, शाचमनीयं समर्पयाभि, ताम्बूलं समर्पयामि।

( कर्पूरकी आरती )

ॐ कदलीगर्भसम्भृतं हेमबीजं विभावसीः। श्रारात्तिश्वमहं कुर्वे पश्यं मे बरदो भव॥ कपूरात्तिक करे। फिर प्रदक्षिणा करे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च

तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे-पदे ॥

(पुष्पाञ्जलि) ॅनानासुगन्धपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ।

तीन बार देनी चाहिये।

इसके बाद यथाशकि पुजित देवताका म्लमन्त्र जप करे श्रीर स्तोत्रादि पाठ करके प्रणाममन्त्रसे प्रणाम करे। उपरान्त बद्धाञ्जलि हो, निम्न स्तुति करे—

ॐ मन्त्रहीनं कियाहोनं भक्तिहोनं जनाद्न। यत्पूजितं मयादेव परिपूर्ण तदस्तु से॥

फिर हाथमें जल लेकर अपूर्ण करे।

अनेनावाहनादि पोड़शोपचारैर्यथामिलितोपचारद्वच्यैः कृतेन पू जनाष्यकर्मणा श्रीत्रमुकपञ्चायतनदेवताः प्रीयन्ताम् ।

क तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु ।

## ञ्रायुर्वेदलग्ड ।

िसःपादक—आयुर्वेदाचार्य श्रीमान् पण्डित वद्दोनाथशी वैदाराज, मेनेजिंग एजेण्ट "वैद्यामृतवन्सँ लिमिटेड"—काशी ।

## ऋतुचर्या ।

--:8:--

वर्षामें सभावतः देहमं वायुका प्रावत्य होता है, श्रतः वात-शांत्यर्थ मथुर अम्ल लवण रस श्रधिक प्रमाणमें सेवनीय हैं। वर्षामें देहमें क्लेक्का भाग श्रधिक होनेसे उसके शांत्यर्थ कट्ट तिक कपाय सेवनीय हैं। स्वेदन, श्रनेक प्रकारकी भाफ लेना, देह मलना, दही, जांगल पश्च-पित्तयोंका उप्ण मांस, गेहूँ, चावल, उदी, कू पका जल, पकाया भया कोई भी जल सेवनीय है। पूर्वीहवा वृष्टि धाम ठएड श्रम नदीकिनारा दिनका स्तना रुत्तपदार्थ शौर नित्य मैथुन त्याज्य है।

शारदमें त्री मधुर कपाय तिक्तरस शीतल लघु पदार्थ दुग्ध साफ जीनी ऊंख निमक जांगल मांसरस थोड़ी मात्रामें गोधूम जी मूंग पुराना जावल नदीका जल तथा दिनमें सूर्यतापतप्त रात्रिमें चंद्रकिरणसे शीतल श्रंग्रदक पोना, चंद्रमा चंद्रन चांद्रनी रात सुगंधि पुणोकी माला सच्छ वस्त्र मित्रोंके साथ वैठना मधुर भापण सरोवरमें जलकीड़ा विरेचन जुलाव चलवानोंको फस्त खुलाना आदि योग्य है। शरदमें समावतः पित्तकोप होता है, तच्छांत्यर्थ पूर्वोक्त आहार विहार सेवनीय है। दही व्यायाम अम्ल कटु उप्ण तीहण पदार्थ दिनमें स्तना श्रोस घाममें सेवन त्यास्य है। शरद्श्यतुमें ऊंख चावल मृंग सरोवरका जल पकाया दृध सायंकालमें चन्द्र किरण सेवनीय हैं।

हेमतमें प्रातः जस्दी भोजन श्रम्त मधुर तवण रस तैलाभ्यंग श्रम भोजनमें गेहूं मिश्री जीनी गुड श्रादि, जानत उर्दी मांस पीठीके पदार्थ नया श्रन्त तिल हरप्रकारसे कस्त्री केशर श्रगर स्नान पानादिमें गर्मजल पवित्रता स्निग्यता [स्तो संभोगादि सुख, भारी श्रोर गर्म वस्त्र सेवन करना उचित है। शिशिर ऋतुमें शैत्य अधिक और आदानकालजन्य कत्तताकी अधिकतासे वातका कोप होता है। अतः सामान्य हेमंत विधिका सेघन करना और त्याज्यका त्यांग करना उचित है।

वसंतमें कफका कोप सभावतः होनेसे वमन करना नस्य लेना शहदके साथ हरें चाटना कसरत करना उवटन लगाना कफक्त शहद धीपल शादिका वल लेना जांगल मांस सिकचेमें पकाया खाना गेहूं चावल अनेक प्रकारके मूंग जो साठी भोजन करना चन्दन केशर अगरका लेप कल कटु उष्ण भोजन करना उचित है।

मधुर रस अस्त दही स्निग्धपदार्थ दिनका सुतना दुर्जर पदार्थ रातमें श्रोस वसंतमें त्याज्य हैं।

श्रीष्ममें पित्त कीप होता है, उसकी शांतिके वास्ते मधुर सिग्ध ठंढा लघुद्रवमय आदि शिजरण चीनी जौका सत्त् दूध आनुपमां सरस चीनी भात भोजनमें, रात्रिमें ओस दिनमें सतना चन्दन कपूरका लेप ठंढा जल कनेक प्रकारका प्रनाका सेवन योग्धे है। उप्ण कटु चार अम्ल घाम अमका त्याग करना

यह बात भी जाननेकी है कि शिशिर वसत श्रीष्म ये ऋतु आयु वेदशास्त्रमें आदान काल कहलाते हैं, इन ऋतुओं में सूर्थ्य अपने किरणों द्वारा संसारके रसमाग जलभागको शोषण करते हैं। अतः संसारके सभी पदार्थ जास कर मनुष्य अल्पवलवाले होते रहते हैं। अतः इस समय निर्वलकारक आहार विहारका त्यांग करना

श्रीर मृदु लघु वल श्रशिरत्तक श्राहार विहार करना चाहिये।

वर्षा शरद हेमन्त भृतु विसर्ग काल कहे हैं। इस समय चन्द्र अपने किरणों द्वारा श्रखिल जगतको बल देते हैं। श्रतः प्राणि मात्र खंबल पुष्ट पाचनशक्तियुक्त होते हैं। कमसे दोपोको दूर करते हुए क्रिग्ध बलिष्ट गुरु पदार्थ और तदनुक्ष विहार भी सेवनीय हैं। यह संज्ञित ऋतु बर्या है।

# मासिक चर्या

---0%0--

चैत्र—इस महीनेमें हैजा, क्षेग व चेचकका प्राहुर्भाव होता है,
तथा छौर भी अनेक प्रकारकी वीमारियां फैलतो हैं। रात्रिमें गुरू॰
पाक भोजन, या अधिक रात्रि वीतने पर भोजन करना तथा अधिक
जागरण करना खास्थ्यके लिये अत्यन्त हानिकारक है। इस महीनेमें निम्न लिखित वस्तुएँ खास्थ्यके लिये लासदायक हैं:-निमक मिच
युक्त मठा, करेला, परवल इत्यादि। खासकर चेचकसे वचनेके लिये
शोधनपदार्थोंको खाना बहुत लासदायक है। साफ तांबेके बरतनमें
शुद्ध जल रखकर पीनेसे हैजाका प्रकोप अकत्तर नहीं होता।

वैशाल—इस महीनेमें प्रचाह सूर्य तेजके कारण पृथ्वी शुष्क होती तथा स्नेह पदार्थों के स्वयंसे गरमी बहुत ज्यादा मालूम पड़ती है। इसिलये इस महीनेमें मधुर श्रन्न, तथा लघुपाक स्निग्ध और सुशीतल द्रव्योंका व्यवहार करना सर्वथा उचित है। जवका सन् उंडे पानीमें घोलकर चीनीके साथ पीनेसे शरीरकी गर्भी शान्त होती है। इस महीनेमें लूह भी चलने लगती है। अतएव कच्चे आमको आगमें भूनकर पना बनाकर पीनेसे तथा बदनमें लगा देनेसे लूहका शरीरपर असर नहीं होता। नीवृ, मक्खन चीनीशुक्त मठा, पपीता आदि इस महीनेमें हितकर हैं। विशेष व्यायाम, तेजस्कर सूर्यकरण, श्रिक कहु, तिक्त, अम्ल, श्रित उप्ण पदार्थोंका सेवन करना हानिकारक है। मध्याह मोजनके बाद ठंढे स्थानमें सोना हितकारी है।

च्येष्ट—इस महीनेमें वृष्टि न होनेके कारण गरमी श्रधिक पड़ती है। जिससे प्राणिमात्रके शरीरमें शुष्कता तथा तृष्णा विशेष बढ़ती है। अत्प्य ठंढी चीजोंका खाना तथा पीनो, चन्दन श्रादि सुगन्धित प्रव्योका व्यवहार करना, चांदनी रातमें खुले स्थानमें श्राराम करना, जुही येला श्रादि फूलोंकी माला पहनना हितकर एवं रुचिकर है। अत्यन्त तीत्र तथा कर्ड बस्तुश्राको खाना, मादक द्रव्योका सेवन और रात्रिमें जागरण शरीरके लिये सर्वथा हानिकर है। इस मही-नेमें भी दिनको थोड़ी देरतक सोना खास्थ्यके लिये लाभदायक है। आषाढ़ चर्णात्रहतुमें मन्दाग्निके कारण वायुका प्रकोप होता है। इससे नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। अंतपव इस समय अग्निवर्दक तथा वायुनिवारक वस्तुओं का सेवन करना और समय समय पर मृद्विरेचन लेना उचित है। निद्यों का जल गंदा हो जाता है। इसलिये पानोको साफ करके प्रकाके व्यवहारमें लाना चाहिये। इस महीनेमें मीठे इन्योंका उपयोग करना हितकर है।

श्रावण—वर्षा श्रधिक होनेके कारण श्रजीर्ण, वायु तथा ज्वर श्रादिका प्रकोप वढ़ता है। इसलिये श्रापाड़ महीनेके नियमोंको पालन करना चाहिये। जमीन गोली रहती है, जिससे बीमारियोंके फैलनेका विशेष भय होता है। इस कारण जहांतक हो सके साव-धानीसे स्वच्छता श्रोर कुछ उप्णता रखनी चाहिये। खुगन्धि धूप श्रति हितकारों है

भाइपद—इस महीनेर्मे वर्षाके कारण रसकी अधिकता होती है और दिन भी दोरसा होता है। जिलसे वायु और पित विगड़कर नाना प्रकारकी वीमारियां फैलती हैं। नेर्गे पैर चलना, कड़ी धूपमें धूमना तथा विशेष ठंढे स्थानमें रहना उचित नहीं हैं। इसमें मलेरिया बुखारका भय अधिक रहता है। रात्रिके समय ओसमें सोना हानिकारक है। क्योंकि ठंढक विशेष पड़ने लगती है। इस समय कपूर और चन्दनका न्यवहार करना लामदायक है। भाइपदमें व्यवहार हुई गायका दूध किसी देवकाय तथा पितृकार्यमें न्यवहार करना निषद है और खास्थ्यकी दृष्टिसे भी इस दूधको पीना उचित नहीं है।

ह्याध्विन—इस महीनेमें पित्त विशेष वढ़ा रहता है। श्रतप्ते पित्तकी श्रान्तिका यल श्रवश्य करते रहना वाहिये। इसी महीनेमें ऋतुपरिवर्तन होता है। इसलिये सावधान रहना चाहिये। वर्षा कम होनेसे शारीरिक दुर्वलता कम होता जाती है। श्राद्द ऋतुमें सूर्यको किरणें श्रत्यन्त हानिकारक होता हैं। क्योंकि इस समय ध्र्य लगनेसे पित्त बढ़ जाता है। मीठा, ईसका रस, मस्खन, चीनी श्रादिके व्यवहार उपकारक हैं। रात्रिमें सोनेके समय उढ़कसे पचना चाहिये।

कातिक—कार्तिकके महीनेसे श्रोसका पड़ना शुरू हो जाता है।

इस कारण सर्दीसे वचनेके लिये गरम कपड़ा पहनना ग्रुह्म कर देना चाहिये। इसी समय ऋतुपरिवर्तन होनेके कारण सर्दी गर्भी दोनोंकी समता न होनेसे विशेषतः संक्रामक रोग पैदा होते हैं। रातमें देरतक जागना तथा मादक द्रव्य विषके तुस्य त्याग देना चाहिये तथा मलेरियात्रस्त रोगियोंको विशेष।सावधान भी रहना चाहिए।

मार्गशोर्ष—इस महीनेमें दिनका सोना त्याग देना चाहिए। काफी गरम कपड़ा पहनना चाहिये। जिसमें कि, सदीं बदनमें प्रवेश न कर सके। पुराने रोगियों के लिए वायु परिवर्तनका समय यही है। नमकीन तथा मीठे द्रव्यों के व्यवहारसे लाभ होता है। घृत, मीठा, खड़ा, खीर, खोझा, नया गुड़ तथा सुगन्धित द्रव्योंका व्यवहार करना चाहिये। इस समय शरीरके लिये सूर्यकी किरणें लाभदायक हैं। जहांतक हो सके पांचमें ठंडक न लगने पाये।

पौप—इस महीनेमें सदी विशेष पड़ने लगती है, इससे स्वास्थ्य साधारणतवा अच्छा रहता है, क्योंकि डंड गिरनेके कारण भूख बढ़ जाती है। पुष्ट द्रव्योंका खाना हितकर है। खास्थ्य रत्ताके लिए निर्वल तथा सवल शरीरके अनुसार सदी एवं धूपका सेवन करना चाहिये। शरीरको जनी बस्नोंसे रिचत करना तथा पावोंको सदीसे खचाना उचित है। जाड़ेके महीनेमें हाथ, पांव तथा चेहरेपर स्नेह पदार्थ लगानेसे रुवता नहीं होती।

माघ माघ महीना स्वास्थ्यके लिए श्रच्छा है। वर्षोकि यह समय किसी खास वीमारीका नहीं है। जहांतक हो सके श्रच्छा खाना चाहिये श्रोर शीतसे बचनेके लिए काफी उप्ण वस्त्र धारण फरना चाहिये। उप्ण स्निग्ध पुष्ट पदार्थ, मीठे श्रोर नमकीन पदा-धाँका सेवन उचित है।

फाल्युन—ष्ट्रतुपरिवर्तनके समय शीत श्रीर गर्मीको समता न होनेके कारण कफ तथा जठराग्नि विकृत हो जाती है। श्रतएव इस समय शुद्ध वायु सेवन, सुगन्धित द्रव्योंका व्यवहार श्रीर व्यायाम श्रादि करना हितकर है। इस समय चेचक, हैजा, इन्फ्ल्येंबा श्रादि रोगोंका भय रहता है। श्रतएव सावधान रहना चाहिये। नोमका फूल खाना हितकर है।

## अश्चिकित्सा ।

**-- :※:--**

अधकपारीपर—पुराने रुईका धुआं नाकसे खींचना। अधकः पारीपर-केसरको घीमें जरलकर नाश लेना । श्रधकपारी-पर—पुराने गुड़में थोड़ा क्पूर मिलाकर सवेरे सूरज निकलनेके पहले खाना। अफीम चढ़ां हो 'तो-रीठीका पानी पिलाना'। अफीमके नशेपर-भूंजा हुआ हींग मंठेमें मिलाकर पीना। श्राम-बातपर—सोठ और गुरुचका काढ़ा पीनेसे जीएँ आमवात भी आराम होता है। अतिसार—वेलका मुख्या खाना । अति सार—बवूलकी छोमी और नमक पानीमें पीसकर पिलाना। अतिसारपर—छोटी हरें और सौंप एक एक तोला भूनकर चीनीके साथ दोनों समय ¦थोड़ा थोड़ा खाना । अजीर्णपर—काली मिर्च श्रीर सेंघुर भेंसके मक्लनमें पेटपर मलना। श्रंजीर्ण-पर-चित्रक, सेंघा नमक व काली मिर्चका चूर्ण मंठेके साथ खाना। अजीर्णपर-पीपलको छालके रसमें अजिधाइन, काली· मिर्च और दो मासे संधा निम्क मिलाकर खाना। अजी-र्णपर-पलासका पचा जलाकर गायके दूधमें मिलाकर पेटपर मलना। अजीर्णपर—सौठ, पीपर, चिरायता और सेंधा नमक गरम पानीके साथ खाना। श्रपरसपर-पतासका पत्ता जलाकर गायके दूधमें पेटपर मलना।

श्रस्तिविचपर—चिरायता श्रीर भंगरैयाके श्रक वा काहेमें शहद मिलाकर पीना। श्रम्लिपचपर—गुड़, छोटी पीपल श्रीर हरें समभाग गोली करके खाना। श्रागसे जलनेपर—चूनाके खाफ पानीमें गरीका तेल फेटकर रुई तर करके बांधना। श्रांखकी खुर्खीपर—समुद्रफेन श्रीर मिश्रीका श्रक्षन करना। श्रांखकी खुर्खीपर—वन्तुलका फूल श्रीर लाल चंदन पानीमें पीसकर श्रक्षन करना। श्रांखकी करना। श्रांखके निनावेंपर—मिश्रीको जस्ताके फूल श्रीर सपेदामें धोटकर श्रंजन करना। श्रांखपर तेजी श्रानेके लिये—वैशाखी हरें श्रीर गेक श्रंजन करना। श्रांखका पर्दा साफ होनेके लिये—सुसे चिचिढ़ेको वासी पानीमें धिसकर श्रंजन करना। श्रांखको फ्ली- यर—नागरमोधा स्त्रीके दूधमें रगड़कर श्रंजन करना। श्रांखको फ्ली-

नाख्नापर—व्यूलके फूलका रस घोड़ीके मूत्रमें मिलाकर श्रंजन करना। श्रांखकी सुर्थीपर—फिटकरोका पानी श्रांखमें छोड़ना। श्रांखके दर्देपर—श्रांवाहरदी वासी थूकमें विसकर श्रंजन करना। श्रांखको धुन्धीपर—मिश्री व श्रांवाहरदी स्त्रीके दूधमें श्रंजन करना। श्रांखको दर्देपर—सैजनके पत्तेका रस शहदमें मिलाकर श्रंजन करना।

उक्वतपर—मैनसिल, तृतिया, गंधक १११ मासा, किवला ६ मासे, मुर्दासंख २ मासे, रसकपूर २ रसी, १ छुटांक चमेलीके तेलमें घोटके लगाना। उद्ररोगपर—२ मासं सरफोंकेकी पत्ती मठाके साथ पीना। उन्माद्पर—ब्राह्मीकी पत्ती जलमें पोसकर पीना। उपदंशपर—पपरीखैर चमेलीके तेलमें मिलाकर लगाना। उवटन—तिल, जीरा, स्याहजीरा श्रीर सरसों दूधमें पीसकर मतिदिन लगानेसे मनुष्य गोरा होता है।

कफपर - पिपराम्ल, सींठ चौक पित्तपापड़ा व पीपरका काढ़ा देना। कफज्बर - पोखरम्ल, काकरानिंगी व पीपरका काढ़ा देना। कफज्बरपर - नागरमोधा, धमासा, गुरुच व सीठका काढ़ा देना। कम सुननपर, गोमूत्रमं चमेलीको पजीका रस और कपूर पकाकर २१२ वृन्द होड़ना। कंबलपर - कड़वी तरोईका चूरन एक चावल भर नाकमें सूंबना। कर्णरोगपर - मदारका पत्ता संककर २१२ वृन्द रस कानमें छोड़ना। कफ पित्तज्वर - भटक-देया, गुरुच, सीठ, धिवरायता, व पोखरमूलका काढ़ा देना। कफ-वातपर - पीपल २, काली मिर्च ३ व तुलसोपत्र ७ जलमें पीसकर पीना। कफके यवासीरपर - आदीका रस ७ दिन लेना। कम-जोर हमल बढ़नेको - कमजार हमल बढ़नेको - आपसेर मरोठमें पका काला काला कालो करने का सुले आवास पीना। कना या सिकाय - वाल काले करने को सुले आवास हा चूरन पीसकर नीवृक्ते रसमें लेप करना।

कां क्ष निकलनेप - फेतकां के पत्तेका रस तिलीके तेलमें पका-कर तेप करना । कानके दर्दपर-भेड़के दूधमें संघानेन रगड़कर कानमें डासना । कानके बहुनपर-नीमके रसमें शहद गिलकर टालना एग्नके दर्दपर-सुदर्शनके पत्तेके रसको कानमें डालना । कानसे श्रावाज निकलती हो तो-कपूरका पानी कानमें छोड़ना। कानसे वहनेपर—वित्रक्षम्ल तेलमें पकाकर कानमें छोड़ना। कानसे वहनेपर—वित्रक्षम्ल तेलमें पकाकर कानमें छोड़ना। कानसे वहनेपर—वकरेके मूत्रमें सेधानोन व जूहोको पत्तीका रस गरमकर कानमें छोड़ना। कासपर—श्रावते छिलकेका रस १ तोला ७ दिन लेना: कासपर—पीपल, वंसलोचन, दोलचीनी व मिश्रीका दूध और पानं में काढ़ा लेना। कांलमें वदवू होनेपर—नींवूके पत्तेका रस २।२ वृन्द मलना कांचिंन्दुपर—मनसील, सेधा, हिराकस, संख व मिरिचकी शहदमें गोली कर श्रंजन करना।

कृमिपर—खुरासानी अजवाहन' घीकुश्रारका गूदा मिलाकर हें खाना। कृमिपर-६१६ मासे रेंड्रोका तेल पिलाना। कुता और हिंगालके काटनेपर तेल अकवनका दूध लगाना। कुत्ता काटनेपर—क्षित्रकी वंदि लगाना। कुत्ता काटनेपर—घोकुवारका गुदा और खेंधानान ५ दिन बांधना। कुत्ता काटनेपर—चौराईकी जड़का रस और घी ७ दिन पोना। कुष्टपर—जिफलाका जलमें पोसकर अपटन करना।

कीड़ी उमरी हो तो कुंदुरुवा गोंद भेड़के दूधमें पीसकर लेप करना। कीड़ो उमरी हा तो, सिलारसका लेप लगाना। कंडरोग-पर पपराखेर व बड़ी इलायचीका चूरन नटहोमें भुरकाना। कठमा-लापर-वेलकी छाल छीर नामकी सींक सममाग कुटकर थो छीर मोममें मलहम क ना। कंडनाटापर-फसोरा व भेल को अक-धनक दूधम पीसफर लगाना। कठम लापर—सरसो, सैजनका खोज, सनना बज्ज. तीसा छोर भुरईका बाज खहे मंदेमें पीसकर लेप करना। कदपर—बहु. तुरंतका उभाड़ हो घाड़ेके चालसे खांध देना कि, कट जाय।

खारा शिरम होता हो तो-कत्तेनकी पत्ती जलाकर तांवेके वर्तन-कें चीक साथ खरकर सलता। खांसापर-सहरामेकी लाई श्रहसके रस्में खाना। कांनीपर-मोल मिरिच व हत्दी गरम दृष्टके साथ पीना। खांसीपर-सुतेहीका जल सुहम द्वाना। खांसापर-चंबूतका गोद सुंहम रखना। ख नीपर-चाकिया सोहागाकी लाई पानीके साथ खाना। गंनीपर-हे गा और मिश्री मुंहमें रखना। खांसीपर-श्रनामका खिलका मुंहमें रखना। खांनापर-सफेर धैर और मिश्री संदम रखना। खोसपर-रंगनीक कूलका औरा पाक साथ खाना । खांसीपर—ग्राद्धि रसमें शहद, पीपल श्रौर जवाखार चाटना । खांसीपर—गोल मिरिच १ तोला, पीपर १ तोला, श्रनार-की छाल २ तोला, जवाखार ६ माशा, गुड़ ४ तोलामें गोली वाधकर मृंहमें रखना । खांसीपर, चिच्ड़िके वीजके चूरनमें गोल मिरिच मिलाकर ३ दिन खाना । खांसीपर-पीपल, पोखरमूल, हर, सीठं, कचूर, नागरमोथा, समभाग गुड़के साथ ३ मासे लेना । खांसीपर— मुलेटी श्रौर पीपल शहदमें खाना । खुजलीपर—हरताल, संधा व हल्दी गोसूत्रमें लगाना। खुजलीपर—श्रांवलेका चूरन शहदमें मिलाकर मलना । खुजलीपर—मिश्री श्रौर जीरा चावलके धोवनमें लेना । खुजलीपर—श्रजवाइन भूंज श्रौर जीरा चावलके धोवनमें लेना । खुजलीपर—श्रजवाइन भूंज श्रौर महीन मुरदासंख पीसकर तेलमें लगाना । खुजलीपर—नीमकी पत्री तेलमें जलाकर तेल लगाना । खुजलीपर—कड़वा नीम भूक्ज श्रौर महीन पीसकर चंदनके तेलमें लगाना । खुजलीपर—काले धत्रेके फलमें गंधक रख भेंसके ताजे गोवरमें पकाकर मलना । खुजलीपर—श्रमलतास, हलदी व गंधक समभाग तेलमें मलकर लगाना ।

गरमीके घावपर—चिकनी सुपारी, सुफेद खैर व संखजराहत कपड़ेमें छान कर मक्खनमें लगाना। गरमीके चडे़पर—इनाकका फल जलाकर शहदमें खरलकर लगाना। गरमीके फोड़ेपर—मैनफर, कचूर और चंदन पानीमें विसकर लगाना। गरमीके घावपर—कमल के पत्तेके पानीसे घोना। गरमीपर—नीमी छाल, धनियाँ, गुरुच और मुनक्काका काढ़ा कर शहद डालफर पीना। गरमीपर—सुपारी पानीमें पोसकर लेप करना। गरमीके घावपर—भंगरैयाके रससे घोना। गएडमालापर—गुग्गुल और अफीम पीसकर लगाना। गाय मैंसका दूध बढ़ानेको—फेंबाचकी जड़ प्रतीला पीसके घोके साथ ३ दिन खिलाना। गांठपर—मृतीका खार कौरशंखका चूर्ण पानीमें पीसकर लेप करना। श्रीक्ममें—गुड़के साथ बहेड़ा खाना। गुल्म रोगपर—सज्जीखार व गुड़ चार माशा मिलाकर गोली खाना। गुल्मपर—हनाककी जड़ गोमूत्रके साथ खाना। गोजरके विषयर—दायका जला हुआ तेल लगाना। गोजर कान्में जानेपर—परासके पत्तेका रस कानमें छोड़ना।। अर्थरोगपर—सज्जीखार यासके पत्तेका पत्ति कानमें छोड़ना।। अर्थरोगपर—सज्जीखार और हलदी पानीमें पीसकर लेप करना।

घावपर—वेंगनकी पत्ती पीसकर लेप करना। घावका मलहम-जवका श्राटा, संख्जोरा च शहद तेलमें मिला गरम कर लेप करना। घुमरीपर—वकरीके दूधमें चन्दनका तेल पीना। घाव लगनेपर-फिटकरीको बुकनी घावमें भरना।

चूहेके जहरपर—धमासा, मजीठ, हलदी व संघा नीन महीन पोसकर पानीमें लेप करना। चूहेके जहरपर—अफीम। रगड़कर धूप लेना या तेल लगाना। चेचकके दागपर—मनखनमें जीरा श्रीर मिश्रीका चूरन खाना। चेचकके कीड़ेपर—राल, होंग श्रीर लहसुन-का घूप दिना। चेचककी गरमीपर—प्याजका रस घीके साथ पिलाना।

द्यांकपर-धी, गुग्गुल और मोमकी धुनी देना।

जलमपर मलहम-सफेर प्याज व स्याहजीरोको धीम जलाकर फेटकर लगाना। जलमूपर मलहम—गाजरके रसमें शहर मिला कर लगाना। जलमपर-नोमकी पत्ती पीसकर वांधना। जलमपर-मोम संखजराहत और धीका मलहम कर लगाना। जिलेह्येपर-१ पाव तिहाकि तेलमें ४ पैसे भए चुनाका पानी फेटकर लगाना जले हुये पर-कचा श्रालू पीसकर लगाना। जले हुपपर-जलते ही उसी दम उसी जगह खूब संकना। जने हुएपर-वही लिखनेकी स्याही लगाना । जडाया पर-दूधमें त्रिफला देना । जडायापर-पांच लींग और हो खटमल रोगीको न जानकर पानमें देना। जली दरपर-संधा और राई समसाग कृटकर गोमूत्रमें पीना । जलोदर-पर-पीपल २० तोला, सेंइडका दूध ७ पुर दे, छायामें सुखाकर धमाशा खराक करना। जीर्णज्वरपर-कायफल, नागरमोधा, कुटकी, कचूर, काकरसिंही और पोखरमूलका चुरन शहरमें साना। जीर्णज्यरपर-मिश्री, गायका थी, सोंठ, मुनका व छुहाराकी गायके द्यमें सीर खाना । जीर्याज्यरपर-भटकटैया और सोठका काढ़ा लेना । जुलाय-रेंडीका तेल सोंटके काढ़ेके साथ लेगा। छलाब-मनका, मिश्री व सनाय समभाग गोलीकर खाना। जुलाय-त्रिफला, सीठ, मिरिच, पीपर व सनायमें थोड़ा संघा देकर काना । जुलाय-१ तोला गल कन्द्र पानीके साथ खाना । जुलाय रोकनेक लिये चेलका सुरव्या जाना । जुलाव रोकनेके लिये-दही भात खाना । जुलाब वन्द होनेके

लिये-प्रनारके फलका रस एक चम्मच चीनीके साथ खाना। जुकामपर-केसर श्रीर धाका नास लेना। ज्वरके रोगीके पास माके सिवाय दूसरी श्रियोंको न वैठने देना चाहिए। ज्वरपर पाचन-सोंठ, देवदार, धिनयाका काढ़ा ३ दिन वाद देना चाहिए।

हुनकीपर—गोलेकी बीट श्रीर चूहेकी बीटका लेप करना। ठंडईके लिये—अनारका शर्वत पानीमें पीना।

डेकार रोकनेसे श्रक्चि, खांसी, हिचकी श्रादि रोग होते हैं।

ताल् धंसनेपर—बारहसिंग्नेके सींग गायके दूधमें विसकर देना।
ताल् धंसनेपर-वच व जायफल दूध या घीमें लेप करना। ताकतके
लिये-प्याजका रस शहदमें मिलाकर पीना। ताकतके लिये—आंवलेका रस धीमें मिलाकर पीना। ताकतके लिये—गेहंके सतका
हलुआ घी मिलाकर पीना। तृष्णाज्यरपर-गुरुच, पोजरमूल और
सींठका काढ़ा देना।

दस्तपर—श्रनारके नरम पतेका रस १ चम्मच गायके दूध व चीनामें तेना। दस्तपर-श्रकोम, गुड़ व माज्रूफलकी गोली श्रन्दाजसे देना। दस्तपर—श्रामके पचेका रस थोड़ा चूनेका पानी मिला-कर ७ दिन पीना।

दांतके कोड़ेपर—रुईमें कपूर रखकर दांतपर द्याना। दांत हिननेपर-मोलसिरीकी छालका दतवन करना। दांतका मंजन-बादामका हिलुका जलाकर फिटिकरीके साथ मंजन करना। दांतका मंजन-कथा गेक, फिटिकरी व लायची पोसकर मंजन करना। दमापर—भारंगमूल और सोठका चूरन शहदसे लेना। दादपर—सोंचर नीन नीवूके रसमें लगाना। दादपर—तीन तोला वेलका पत्ती और आधा तोला कपूर हल करके दादको पानीसे धोकर लगाना। दादपर—परासका बीया, फिटिकरी, मुरदासंज, मनसील व माजूफल नीवूके रसमें पीसकर लगाना। दादपर—सोहागा, जायफल और औरासार गंधक नीवूके रसमें खलकर लगाना। दादपर—चौकिया सोहागा और चंदन लगाना। दादपर—स्त, गुलावकली व मिलीका चूर्ण दुधके साथ पीना। दुध बढ़नेके लिये—मुनका पीसकर घो मिलाकर पीना। दुध बढ़नेके लिये—एक छटांक घो पके दालमें पीना।

धातुक्षयपर—सुनका मिश्री च पीपलका चूरन शहर्मे लेना। धातुक्षयपर—श्रसगंध, चीनी च पीपलका चूरन धी श्रीर शहर्के साथ जाता। धातु जाना बंद करनेके लिये-तुलसीकी पत्ती श्रीर द्वका रस सात दिन लेना। धातुके गिरने पर-तीखुर गायका धी श्रार गुरुचका सत देकर पीना। धातुके गिरनेपर-गुरुचका सत द्धमें होना।

नह उखड़नेपर—गर्स पानीकी धार देना। नह उखड़नेपर—धी, शहद श्रोर हत्वी मिलाकर लगाना। नक्षीरपर—दूध श्रोर श्रांवला पीसकर सिरपर लगाना। नजरके ज्वरपर—जहरमोहरेका जल पिलाना। नजर लगनेपर—राई श्रोर मिरचा तीन वार उतारकर जलाना। नाकसे खून गिरनेपर—पाज काटकर सूंघना। नाकसे खून गिरने पर—पोतनी मिहीपर पानी डालकर सूंघना। नाकसे खून गिरनेपर—नाकसे पानी खींचना। नासरपर—चोया पीसकर मुक्त गिरनेपर—नाकसे पानी खींचना। नासरपर—चोया पीसकर मुक्त गिरनेपर—ताकसे पानी खींचना। नासरपर—चोया पीसकर मुक्त गिरनेपर—काकसे पानी खींचना। नासरपर—चोया पीसकर मुक्त गिरनेपर—काकसे जाना। नासको—नकछिकनी हाथमें मलकर सुघना। निनाचेपर—फिटकिरोको बुक्ती ठंडे पानीमें मिलाकर कुल्ला करना। नींद लगनेपर—श्रन्दाजसे जायफल पानमें लेना।

पसीनेकी वदवूपर—अरूसकी पत्तीके रसमें शंकचूर्णका लेप करना। प्रदेरपर—नीमकी छालके रसमें थोड़ा जोरा पीसकर अदिन पीना। प्रदर्पर—कपासका फूल घोमें भूं जकर खाना। प्रमेहपर—गुरुच पीसकर चीनी और दूधके साथ पीना। प्रमेहपर-आंवलेके रसमें हल्दी १४ दिन लेना। पिलईपर—इन्द्रजवका चूरन संधानमक साथ खाना। गरमीपर—गुलरका रस ४ तोले जीरा और मिश्रीमें मिलाकर ७ दिन पीना। पेटके दर्दपर—जीरा व चूना मलकर फांकना। पेटके दर्दपर—धीके साथ संघा खाना। पेटके द्र्यपर—कंजाका बीज भ्ंजकर घीके साथ खाना। पेटके नाडेपर— सींफ, चीनी और पानी वा नीव्के रसमें पीना। पेटके कृमिपर— १ तोला खुरासानी अजवाहन वासी पानीमें लेना। पेटके कृमिपर— श्तोल, पिरच, पीपर और इन्द्रजवका वकरीके मृतमें अन्वाजसे काहा देता। पोतेकी कोड़ी चढ़नेपर—चकवक्की पत्ती कांजीमें गरम कर बांधना। पोतेके बढ़नेपर—धूप, गुगुल, सेमर और खैरका गाँद सुरतीके पत्तेपर लेपकर वांधना। पोतेके बढ़नेपर—लंजाधुरकी पत्ती

पीसकर गरम कर नसपर वांधना। पोतेके चढ़नेपर-वच श्रौर सरसी पानीमें पीसकर नसपर लेप करना। प्रदरपर-मुलेठी श्रीर मिश्री पीसकर खावलके पानीमें पीना। प्रदरपर-चौराईका रस शहद मिलाकर ७ दिन पीना। प्रद्रपर-गुरुचकी जड़ चावलके पानीमें पीसकर ३ दिन पीना। प्रदरपर-कुशाकी जड़ चावलके धोवनमें पीसकर पीना। प्रसृतपर-इश्रमूलका काढ़ा देना। पागल कुत्तेके विषपर-तेल श्रीर श्रकवनका दूध लगाना। वित्तज्वरपर-धमासा, नागरमोथा, पित्तपापड़ा, चिरायता श्रौर छुटकीका काढ़ा लेना। पेशाव वन्द् होनेपर-नाभीपर गोपीचन्द्नका लेप करना। पेशाब वन्द होनेपर-शहद्में श्रांवलेका चूरनदेना। पेटके दर्दपर--जीरा, स्याहजीरा, सोंठ, अजमोदा, सेंधा, पीपरका चूरन नीबुके रसमें लेना। पेटमें अजीर्ण होनेपर-दस्त लेना। पेटमें वादी होने-पर-भोजनके पहले भातमें काला नमक खाना। पोतेके फूलनेपर--सुरतीका पत्ता बी लगाकर बांधना। पोतेके सूजनपर-त्रिफलाके काढ़ेमें गोमूत्र डालकर पीना। पोता बढ़नेपर—घी और सेंघा लगा-कर केलाके फूलका पचा बांधना।

फिरङ्ग रोगपर—सौ यार घोवा हुत्रा घी लगाना ।

वदनमें दाद होनेपर—चन्दनमें कपूर मिलाकर लगाना । धहुमूत्रपर—गृलाको जड़ शहदके साथ लेना । बवासीर वादीपर—मंद्रमें पेहरेकी ७ कचरी व संधा निमक डालकर कुछ दिनतक लेना । विद्रधीपर—जव गेहं सोंठका चूरन बीमें पकाकर लेप करना । वालरोगपर—थोड़ा हींग ७ दिनतक ठएडे पानीमें पिलाना । वाईसे आंख चढ़नेपर—लोंग पानीमें धिसकर अञ्जन करना । वालखोंरे-पर—कुटकी पीसकर मदारके पत्तेके रसमें लगाना । वालखोंरे-पर—कुटकी पीसकर मदारके पत्तेके रसमें लगाना । वालखोंरे-पर—कुटकी पीसकर मदारके पत्तेके रसमें लगाना । वालरोगपर—चौकिया सोहागा दूधमें पिलाना । विच्छुके काटनेपर—अंगके जिस तरफ काटा हो उसके दूसरे तरफके कानमें नमकका पानी छोड़ना । विच्छुके काटनेपर—छोटी हरे पानीमें पीस चिपटी परके घावको चाकूसे जरा खोलकर उससे बहते हुए खूनपर चिपका देना । विच्छुके काटनेपर—जमालगोटा धिसकर या पलासका दूध लगाना । विच्छुके काटनेपर—नवसादर और

ह्रताल पानीमें पीसकर लगाना । विषम ज्वरपर-गुरुच, भंगरैया श्रीर श्रहसेका काढ़ा पीना। ववासीरके मसेपर-रसवत श्रीर चिनिया कपूर वोली पानीमें लेप करना। बदनकी दर्दपर—हिंगुआ श्रीर श्रजमीदाका चूरन गरम पानीसे लेना । बदनके गांठपर-पान, अजवाइन श्रीर वच पीलकर लगाना। श्रीष्ममें-वरावर् गुड़के साथ हु खाना । बरसातके दिनोमें—सेंघा निमकके साथ वैसाखी हरें खाना। शरद ऋतुमें—वरावरकी चीनीके साथ हड खाना। हेमन्तमें-बरावरकी सीठके साथ हड खाना। शिशिर ऋतुमें-बरावर-की पीपलके साथ हड खाना। बसन्तमें—शहदके साथ वैखाखी हरें। खाता। वदनपर घाव लगानेपर-पानीकी पट्टी वांधना । वालखीरा-पर-खटमल रगड़ना। वालतोड़के फोड़ेपर-गोलिमरच श्रीर पीपल पानीमें धिसकर लगाना। वाल बढ़नेके लिये-गायके दूधमें तिल्ली का तेल ख्रीर गोलक पीसकर ७ दिन तक लेप करना। वाल लम्बे होनेके लिये-सड़ी गरीको लगाना । बाईसे आंख चढ़ने पर-रहरकी दाल पानीमें पीस कर अञ्जल करना। बुखार पर-पीपर और सोंठका चूरन शहदके खाथ खाना।

भगन्द्रपरं-भांगकी पोटलीले सेंकना। भांगके नशेपर-दहीमें पानी मिलाकर पिलाना। भिलावेपर-तिल्लीका तेल लगाना। भिलावेपर-तिल पानीमें पीसकर लगाना। भिलावेपर-धनियां पीसकर लगाना। भिलावेगर-गरम दूधका सुद्दाता सेंक करना।

सकड़ीके जहरपर-हलदी, दारुहलदी, मजीठ, मिरिच पतक्ष और नागेशर ठंडे पानीमें पोसकर लेप करना। मसेपर-सजीखार, साबुन और नमकका लेप करना। मसेपर—ववूलकी छाल और नीम क्टकर घी और मोममें मलहम कर लगाना। मकड़ीपर— पुराना श्रमचुर वासो पानीमें पोसकर लेप करना। मकड़ीपर—हलदो और दूव दहीमें पीसकर लगाना। मेदरोग (चर्ची बढ़ने) पर—वदनमें धतूरके पनीका रस मलना। मुंह श्रानेपर-तीखुर, छोटी इलायचीके दाने व मिश्री महीन पीसकर जीभमें लगाकर लार गिराना। मुंह श्रानेपर—कपूर और चीनी महीन पीसकर ३—३ मार्से तीन दिन खाना। मुर्झपर-घारहसिधाका सींग रगः इकर शहदसे लेना। मुश्रुच्य-च्यरहसिधाका सींग रगः

थोड़ा गरम कर पीना। मधुमेहपर—अमुनकी छाल और सिंघाड़ा रोज तीन तोले खाना। मधुमेहपर—अहसा, मुनका।और हरेंका काढ़ा पीना। मुत्रकृच्छपर—कटेली और सेमरकी छालका चूरन चीनीके साथ खाना। मृत्रकृच्छपर—पके भतुनेके रसमें मिश्री मिलाकर पीना। मृत्राघातपर—शहदमें खट्टे अनारका रस और लायची डालकर पीना। मृत्रातिसारपर-कोहड़ेका छिलका चावलकं पानीके साथ पीना। मृद्यांपर—कपूर, गुलावजल, चन्दनका अतर, अनारश्वंत मिलाकर पीना। मृत्राघातपर—रेवतचीनी, फालसेकी छाल, मौलसिरोका यीज, पीसकर चीनी डालकर पीना। मेड़कके विषयर-थूहरके दूधमें सरसों पीसकर लेप करना।

रतींघीपर—श्रांखमें रीठीका श्रंजन करना। रतींघीपर-मुर्गकी सेम वासी पानीमें घिसकर श्रांखमें श्रंजन करना। रतींघीपर-प्याज-का रस ३ बृन्द श्रांखमें छोड़ना। रतींघीपर-छोटी पीपर पानीमें घिसकर श्रंजन करना। रतींघीपर-समुद्रफेन श्रीर मिश्रीका दोनों वक्त श्रंजन करना। रक्तातिसारपर-वेलकी गुद्दी २ टंक वकरीके दूधमें ७ दिन खाना। रक्तश्रद्रपर—कतीला रातको भिगाकर सुवद्द मिश्री डालकर पीना। रक्तश्रवपर-वालवन्न श्रीर गुड़ शहदमें लेना। रक्तपित्तपर—चिरोंजी बदनमें मलकर स्नान करना। राजयदमापर-दशमूलश्रकं १ छटांक २४ दिन पीना।

लुह लगनेका वचाव-हर वक्त प्याज पास रखना। लेह गिरने पर-नाग केसर पीसकर मक्लनके साथ जाना।

व्रण शोथपर—श्रकीम, रेवतचीनी व गुग्गुलका लेप करना।
वृपणवृद्धि पर-कूट पीपर, सीठ श्रोर श्रकलकाराका चूरन ७ दिन
लेना। वातसंश्रहणी पर—सीठ, गुरुच, नागरमोथा श्रोर श्रतीः
सका काढ़ा १४ दिन पीना। वातज्वर पर—श्रवस, नागरमोथा,
धमालाका काढ़ा लेना। वायुरोगपर-पोनेका पानी श्रींद्राकर पीना।
वातरक्तपर—गोरखमुंदीका, श्रक्षे शहद डालकर पीना। विपमक्वरपर—दूधमें त्रिकला पीना।

शरीरकी वदवृपर—तुम्बल और वहेड़ेकी क्टकर अपटन लगाना। शरीर वर्ण हो तो—चंदनके तेलकी मालिश करना। ग्रलपर—करञ्ज, जीरा व सींठ गरम पानीसे खाना। ग्रलपर—चूने- को गोली खाकर गरम पानी पीना। ग्रुलपर—श्रजवाहन श्रीर काला नमक गरम पानीसे लेना। शाथपर-श्रकलकरा श्रीर श्रकीमका लेप करना।

सर्पदंश पर - दंशकी जगह चाकुसे काट रीठी पीसकर लगाना श्रीर श्रंजन करना। सर्पदंशपर-सतावर दूध पोना। सर्पदंशपर-करजकी छाल कुट पानीमें मिलाकर लगाना । सिरके ददपर यूमवीका चूरन सिरपर लगाना । सिरके ददपर-गुड़को पानी चानकर पीना।या बारहसिंघाका सींग चंदनमें घिसकर लेप करना। सिरके दर्दपर-मगज बादामका लेप करना। सिर खबरा होनेपर-करनेकी पत्ती जलाकर तांवेके बरतनमें घीके साथ खलकर लगाना सुजाकपर-गायके दूधमें गुड़ श्रीर गुरुच पीसकर ७ दिन पीना सुजाकपर-श्रांवलेका रस २ तोला थोड़ो इल्दी श्रीर शहद मिलाकर सुर्ती -लगनेपर-लौंग खाना। सुपारी लगनेपर-चीन या गुड़ या निमक जलसे खाना। सोमरोगपर-पका केला मिश्रीके साथ खाना । सोमरोगपर-जवासाके रसमें शहद मिलाकर खाना सुफेर प्रदरपर—श्रांबलेका बीज जलमें निगा और पीसकर शहर श्रीर मिथी भिलाकर जाना। सुजनपर-अकवन श्रीर रेंडीकी पत्ती पीसकर लेपकरना । स्तिक पर-दशमुलका काढ़ा लेना । स्तिका-पर-बदाम, मिर्च व मिश्रो घीमें पकाकर खाना । सं खियाके जहर-पर-कपूर खिलाकर घी और दूध पिलाना । खमावस्थापर-थोड़ा कपूर जाना। स्तनरीगपर-यकरीके दूधकी धारले धोना। समर णशक्ति बढ़ानेके लिये-बीयरका करना। स्वरभेदपर-कालीमिर्च चीनोमं पकाकर खान।।

चानाम पक्षांकर खाना।
हुडीके बुबारपर—दूधमें जीरा पक्षांकर छायामें सुखाना और
चूरनकर मिश्रीसे ७ दिन लेना। चिरायता और ३ दाना मिर्चका
काढ़ा लेना। हिचकीपर—छुफेत चीनी, मिरिच, लोंग, खुबा नीक्
जलाकर छानकर शहदसे खाना। हिचकी पर-रेड़का घीज पीपरके
काढ़ेमें हींग डालकर पीना। हिचकीपर-गेंदेका खुबा फूल चिल-मपर रखकर खीचना। हैजेपर-सुफेद प्याज, पुदीना और श्रादीका
रस थोड़ा हींग डालकर पीना। हैजेपर-थोड़ा पानी खूब श्रीटाकर
पीना। हैजेपर-कस्तुरी खिलाना। हैजेपर-कपूरका अर्क चीनी . रोग और आरोग्यताका संनित निदान यह है:-काल इन्द्रि-यार्थका उचितसे कमयोग, हीन योग, उचितसे विपरीत मिथ्यायोग, उचितसे अधिक श्रतियोग, येही रोगोंका कारण है और सम्यक् ( उचित ) योग श्रारोग्यताका कारण होता है।

स्वभाव प्रवृत्त इन १३ वेगोंके टोकनेसे वाताविकृत हो उदरावर्त्त पैदा करके सैकड़ों दाहण व्याधियोंको पैदा कर जीवनको भी संदिन्य कर देता है। श्रतः इन स्वतः प्रवृत्त वेगको रोकनेका यत्न नहीं करना चाहिये। हां यदि इनको प्रवृत्तिसे व्याधि होजाय तो श्रवश्य उपचार कर रोकना ही होगा। वे वेग १३ ये हैं—

श्रधोवायु छूरना। दस्त होना। भाडा लगना। पिगाव होना। जंभाई होना। श्रांजसे श्रांस् श्रा जाना। छोंक श्राना। डेकार श्राना। क्वंज होना। श्रक पात होना। भूख लगना। प्यास लगना। श्रमजनित श्वासोछास। नींद लगना।

इनके अतिरिक्त मनोवेंगको रोकना ही चाहिये ऐसे १४ वेग देहके हैं।

## नियमखगड ।

[ सम्यदक—श्रोपण्डित गिरिजाकान्त हा, काशी । ] स्थानिक स्वराज्य अथवा म्युनिसिपल्टी ।

- :%:---

किसी नगर निर्माणके उपरान्त उसकी सुन्यवस्था करने और चहांके रहने वालोंकी असुविधाओंको दूर करनेके लिये प्रान्तीय सरकार द्वारा जो संस्था स्थापित की जाती है उसीको स्युनितिपहरी अथवा स्थानिक सराज्य कहते हैं।

श्रान्तीय सरकारको अधिकार होता है कि किसी स्थानीय रकवे के चिपयमें प्रकाशित करदे कि वह म्युनिसिपल्टी है।

प्रत्येक म्युनिस्पल्टोकी हद्द नियत होती है और उस हद्दके अन्त-र्गत रहने वालोंको स्युनिसिपल्टोके नियमानुसार रहना आवश्यक होता है।

#### सञ्चालन ।

म्युनिसिपत्तदीका सञ्चात्तन एक कमेटीके द्वारा हुआ करता है। जिसे म्युनिसि ग्लबोर्ड कहते हैं। म्युनिसिपत्वशेर्डद्वारा म्युनिसि-पत्टोके सब नियमादि बनाये जाते हैं और उनकी स्वीकृति शान्तीय सरकारसे प्राप्त करनी होती है।

### निर्वाचन ।

म्युनिसिपलवोर्डके|कार्य संचालकोंको "वोर्डका मेम्बर" कहते हैं। बोर्डके मेम्बर नागरिकोंके बहुमतसे चुने जाते हैं।

म्युनिसिपल्टोके अन्दर किसी जायदातका मालिक होने अथवां में जुपट होनेसे ही हरएक नागरिक मेंबर हो सकता है। २१ वर्षसेट कम अवस्थाका कोई व्यक्ति, अथवा जो अदालतसे "विक्तिस" प्रमार्णित हो चुका हो, अथवा ऐसा दिवालिया जो कानूनन ऋणके भार से मुक्त न हो गया हो, अथवा जिसे फौज़दारी अदालतसे ६ मास या अधिकके लिये कारावासका दएड मिल चुका हो, वह मेंस्वर नहीं हो सकता।

### म्युनिसिपल्टीके कर्तव्य ।

- (च) मुदों का जलाने अथवा गाड़नेके लिये स्थान निश्चित करना श्रीर प्रवन्ध करना।
- ( ह्व) नागरिकोंकी छुविधांके लिये श्राम रास्ता, बाजार, वम्यु-लिख,पाखाना, पेशावजाना, श्रीट गन्दे पानीकं निकासके लिये पनाले वनवाना।
- (ज) सड़काके किनारेपर पेड़ लगवाना तथा पेड़ोंकी रहा करना।
- (भा) नागरिकोंको जलका कप्ट.न हो, इसके लिये प्रवन्ध करना ।
- · ( ञ ) जन्म श्रौर सृत्युको दर्ज रजिस्टर कराना ।
  - (ट) नागरिकोंको टीका लगाये जीनेका प्रवन्ध करना ।
  - ( ठ ) सर्व साधारणके लिये अस्पताल वनवाना और उनको कायम रखना तथा अस्पतालोंको आर्थिक सहायता देना ।
  - ( इ ) प्राथमिक शिजाके लिये पाठशालाएं स्थापन करना।
  - ( द ) श्राम बुक्तानेमें सहायता देना तथा श्राम लग जानेपर जान-मालकी रज्ञा करना।

- (ण) सार्वजनिक पार्क, वाग्, पुस्तकालय, अजायवघर, पागल-खाने, हाल, दुफ्तर, धर्मशाले, ठहरनेके स्थान, पड़ाव, मुह ताजखाने, दुग्धशाला, नहानेके घाट, वस्त्रादि धोनेके घाट, पानी पोनेके नल, तालाव, क्र्यं, वांध तथा अन्य सर्वसाधा-रणके लिये उपयोगी वस्तुपं बनवाना और उन्हें कायम रखना।
- (त) जन संख्याका हिसाव ठीक रखना । इत्यादि म्युनिसिपलिटियोंकी आयके मार्ग ।

ं म्युनिसिपिलिटियां अपना खर्च चलानेके लिए आयात और निर्यात कर लगाया कप्ती हैं, जिसे चुंगी कहते हैं।

१—कोई माल बाहरसे म्युनिसिपितटोके इइमें आवेगा तो उसपर निश्चित निर्ख, जो हर म्युनिसिपितटोके दफ्तरमें रहता है, के अनुसार कर लिया जाता है।

२—कोई व्यक्ति यदि मालपर चुंगी न दे, और माल ले श्राचे तो वह कानूनन दराडनीय होगा।

३—म्युनिसिपलिटीके नाके नगरके भिन्न भिन्न हिस्सोंमें चूंगी वस्त करनेके लिये वने रहते हैं। वहीं चूंगी वस्त करली जाती है।

४—म्युनिसिपिलिटीके ऐसे नाके, जिनमें एसी कोई आई हुई चीज हो, जिसकी चुंगीका निर्ख न लिखा हो, तो उसके निर्खका निर्णय चुंगीके सदर दफ्तरसे होगा। जबतक निर्णय न होगा तबतक वह माल चुंगीके सदर दफ्तरमें जमा रहेगा।

५-कागज़ श्रंथवा किताबींपर किसी किस्मकी चुँगी नहीं ली जाती।

६—जिस प्रकार आने वाले। मालपर चुंगी लो जाती है उसी प्रकार स्युनिसिपलिटोके अन्दरसे जो माल जाता है उसपर स्युनिसिपलिटी माल भेजने वालोंको चुंगी वापस देती है।

७—मालकी वापसी चंगीके लिये म्युनिलिपलिटोके सदर दफ्तरमें दर्खास्त करनो होतो है, श्रोर वहां मालका मुश्राइना होकर चंगी वापस दिये जानेकी श्राहा होती है।

=—म्युनिसिपिलिटीकी हद्दके अन्दर जो मकानात होते हैं उनपर आमदनी अथवा मालियतके लिहाजसे सालाना कर लगाया जाता है। ऐसे मकानात जो वन्द रहें उनुपर कर नहीं लिया जाता।

६—मकानात जो म्युनिसिपलिटीके अन्दर बनाए जाते हैं, उनके चनानेसे पहले नकशा दाष्ट्रिल करके श्युनिसिपलिटीसे हुक्म लेगा होता है और आज्ञा मिलने पर मकान बनवाया जा सकता है।

१०—स्वास्थ्यके ख्यालसे म्युनिसिपलिटीको श्रधिकार है कि दिये हुए नक्शोमें उचित परिवर्तन करके श्राज्ञा देवें।

११—प्रस्तावित मकाग वनवानेकी मंजूरीके लिये नकशेकी दो प्रतियां दर्जास्तके सहित म्युनिसिपल्टोमें दाखिल करनी होती है। उसके याद म्युनिसिपल्टोकी खोरसे कर्मचारी स्थानका निरीत्तण करके आज्ञा उसी नकशेपर लिखकर उसको १ प्रति लौटा देंगे। दूसरी प्रति दफ्तर म्युनिसिपलिटीमें रहेगी।

१२—श्राज्ञा मिलने पर १ सालके अन्दर मकान वनवाना श्रारम्भ हो जाना चाहिए। नहीं तो दूसरा हुपम लेना पड़ता है।

१३—म्युनिसिपलिटीकी हदके अन्दर शिवालय मसजिद वन-वानेकी जो दर्जास्तें म्युनिसिपलिटीमें पड़ती हैं, उनके लिये म्युनि-सिपल्टोको जिला मजिस्ट्रेटसे आहा लेकर देनी होतो है।

१४ - जिस म्युनिसिपल्टीके द्वारा पानीकी कल बनी हुई हो। यह म्युनिसिपल्टी जलका कर मकानके करके साथ ही वस्त करती है।

१५—मकान और जलपर जो कर वस्त किया जाता है, वह पेशगी लिया जाता है।

१६—करकी वस्तीका हिसाय प्रति वर्ष १ अप्रैलसे ३१ मार्च तक का होता है। और यह कर दो किस्तोमें वस्त किया जाता है। १५ दिनोकी नोटिस कर अदा करनेके लिये दो जाती है। उसके बाद म्युनिसिपल्टोको अधिकार है कि वह उचित कार्रवाई कर वस्त कर लेवे।

१७—जिस प्रकार मकानीपर कर लगता है, उसी प्रकार नाय, गाड़ी श्राद सवारी तथा पशुर्शीपर भी लगता है।

्र १=-- स्युनिस्तिपल्टी द्वारा करके निद्धारण किये जानेपर यदि

वह अमुचित रीतिपर निर्धारित किया गया हो तो मालिक मकानको अधिकार है कि, वह वोर्डमें दुरुस्तोकी दरखास्त दे और यदि वोर्ड न सुने तो उसके लिये जिला मजिस्ट्रेटके यहां म्युनिसिपलटोके विरुद्ध दरखास्त दी जा सकती है।

१६—यदि किसी रास्तेषर कोई शव ( मुर्रा ) पड़ा हो तो उसकी सुचना म्युनिसिपल्टोमें देनेसे वह उसे उठवा देनेका प्रवन्ध करेगो।

२०—प्रत्येक सवारोको म्युनिसिपल्डोको सङ्कोंपर आने वार्ये श्रोर रहकर चलाना चाहिये। नियम विरुद्ध चलनेपर १०) तक दएड किया जा सकता है।

२१—रात हो जानेपर हर किस्मकी सवारीमें रोशनी लगानी चाहिये। रोशनी न लगी सवारीपर सवारी करनेसे दग्ड हो सकता है। यह दग्ड २०) तक हो सकता है।

२२—सड़कों या गलियों में पशुत्रोंको न यांधना चाहिये। वंधा रहनेपर पुलीसको श्रिधकार है कि वह उसे मवेशीखाने में पहुंचा देवे।

२३—म्युनिसिपलदीकी हहके भीतर यदि कोई हमारत खरीदी जाय तो उसे श्रपने नाम खरीदारको म्युनिसिपलीटीमें ३ महीनेके भीतर दर्ज करानेकी दर्जास्त देनी चाहिये।

२४—म्युनिसिपिलटीकी हद्दके अन्दर रहने वालोंको घरके किसी व्यक्तिके मरने अथवा वचा पेदा होने पर म्युनिसिपिलटीमें ३ दिनके भीतर दर्ज करादेना चाहिये।

# ज्योतिषखगड ।

[ सम्पादक-श्री परिडत भैयाजी गणनाथ व्योतिषी, काशी । ]

#### वारवेला।

रविचारको दिनके चतुर्थ यामाई और सोमवारको दिनके सात्र में मंगलको दिनके दूसरे भागमें, बुधवारको दिनके पांचवं भागमें, गुरुवारको दिनके आठवें भागमें, गुरुवारको दिनके तीसरे भागमें, शनिवारको दिनके छुठे यामाई में वारवेला होती है। यह ग्रुमकार्यमें अत्यन्त निन्दित है।

### नन्दादि तिथियां।

र।६।११ इन तिथियोंकी नन्दा संज्ञा ह और राजार इनकी भद्रा संज्ञा है। रामार इनको जया संज्ञा है। छ।८।१४ इनको रिका तिथि कहते हैं। पार्वारवारप को पूर्णतिथि कहते हैं।

### नचत्रोंके नाम

श्रश्वनो, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, श्राद्दी, पुनर्वसु, पुष्य, श्राण्लेषा, मघा, पूर्वाफालगुनी, उत्तराफालगुनी, हस्त, विश्रा खाती, विशाखा, श्रनुराधा, ज्येष्टा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्टा, शतभिषा, पूर्वाभोद्रपदा, उत्तरामाद्रपदा, रेवती

### नत्तत्रोंके खामी।

श्राची, यम, श्रानि, ब्रह्मा, साम, शिव, श्रादिति, बृहस्पति, सप् पितृगण, अयमा, स्या, विश्वकर्मा, पवन, श्राकाशि, मित्र, इन्द्र, निर्झाति, जल, विश्व, विरिश्चि, हरि, वसु, वर्गण, श्रजपाद, अश्ववधन, पूपा ये कमशः २० नज्जोंके खामी होते हैं। श्रथित श्रश्वनोके श्रश्वितीकुमार, भरणीके यम, हत्तिकाके श्रशि इत्यादि कमसे खामी जानना चाहिये।

# उग्रादि नत्तत्र ।

प्वांकाल्युनो, प्वांपाढ़ा, प्वांभाद्रपदा, मघा, भरणी, उत्तरा काल्युनी, अवण, उत्तरापाढ़ा, उत्तराभाद्रपदा और रोहिणी नद्मका उम्र संझा है। पुष्य, अध्विनी, हस्त, इनकी किम संझा है। स्वाती, पुनर्वसु, अवण, शतभिष और धनिष्ठा नद्मक्रमी वर संझा है। स्वित्रा, अनुराधा, स्वाशिरा, रेवती इनकी सुदु संझा है। अश्लेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा, मृल, इनकी तीदण संझा है। कृत्तिका, भरणी और विशाला नद्मक्रमी मिश्र संझा है। ये अपनी संझाके अनुसार श्रमाश्रम फलदायक होते है।

#### मेषादि हादश राशियां।

मेप, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृक्षिक, धनु, सकर

### नवग्रहोंके नाम और उचल नीचल।

|            | श्रह | स्यं | चन्द्र  | भौम  | बुध   | गुरु         | श्रुष         | शनि  | राहु           | केतु |
|------------|------|------|---------|------|-------|--------------|---------------|------|----------------|------|
|            | टह्य | मेप  | द्युप   | मकर  | कन्या | <b>રુર્જ</b> | मीन           | तुका | कन्या<br>मिथुन | तुका |
| The second | भीच  | तुला | वृश्चिक | कर्फ | मीन   | मकर          | क् <b>रया</b> | मेप  | धन             | सेप  |

### ग्रहोंके वर्ण।

मंगल और सूर्यका रंग लाल, चन्द्रमा और शुक्रका वर्ण रवेत, गुरु और बुधका वर्ण पीत, शनि राहु और केतु इनका वर्ण हुण्ण है।

### ग्रहोंकी जाति स्त्रोर स्वभाव।

गुरु और गुरू ये ब्राह्मण तथा सात्विक हैं, मंगल और रिव विजय तथा राजसिक हैं, बुध और चन्द्र वैश्य तथा सात्विक राजा हैं, शहु, केतु और शनि ये गुद्ध और तामसिक हैं।

#### जन्मलग्रका फल।

मेप लग्नमें जन्म है। ते। दीनता, वृपमें गर्वित, मिथुनमें नाना प्रकारकी बुद्धि, ककंमें शरता, सिंहमें स्थिर बुद्धि, कन्यामें खतिमाणी, वुलामें सत्यवादिता, वृश्चिकमें मलीन और धनमें पापबुद्धि, मकरमें मूर्ख, कुम्ममें चतुर, मीनमें अधीर होता है।

# राशिज्ञान मकार।

श्रिवनी भरणी सम्पूर्ण श्रीर छत्तिकाका एक खरण मेपराशि है। छत्तिकाके तीन खरण और रोहिणी श्रीर मृगशिराके दो खरण दृष्य राशि है। मृगशिराके श्रेष खरण श्रीर आदी सम्पूर्ण श्रीर पुनर्वसुके तीन खरण मिथुन राशि है। पुनर्वसुका ,एक खरण, पुन्य श्रीर श्राश्तेषा सम्पूर्ण कर्क राशि है। मघा, पूर्वाकात्मुनी सम्पूर्ण श्रीर खरण काल्गुनीका एक खरण सिह राशि है। उत्तराकाल्गुनीके तीन खरण, हस्त सम्पूर्ण श्रीर खित्राके दो चरण कन्या राशि है। खित्राके दो चरण, खाती सम्पूर्ण श्रीर विशाखाके तीन खरण तुला राशि है। विशाखाका एक खरण, श्रनुराधा और ज्येष्ठा सम्पूर्ण दृक्षिक राशि है। मृल, पूर्वावादा सम्पूर्ण श्रीर उत्तराधादाका एक खरण धन राशि

है। उत्तरापाढ़ाके तीन चरण, अवण सम्पूर्ण और धनिष्ठाके दो चरण मकर राशि है। धनिष्ठाके दो चरण, शतिभव सम्पूर्ण और व पूर्वाभाद्रपदाके तीन चरण कुम्म राशि है। पूर्वाभाद्रपदाका एक चरण और उत्तराभोद्रपदा और रेवती सम्पूर्ण मोन राशि है।

एक नज़बर्में चार चरण (यथा चूरे, चे २, चो ३, ला ४० विवनी) होते हैं और नौ चरणकी एक राशि होती है।

#### ग्रहोंकी दृष्टि ।

यदि जन्मलशसे दश्म और तृतीय स्थानमें शह एड़े हों, तो वे अन्मलग्नको एक पाद हिएसे देखते हैं। इसी क्रमसे नवम, पञ्चम के स्थानमें शह दिपाद हिएसे, अप्यम और चतुर्थ स्थानमें त्रिपाद कि हों। हिसी, सममस्थानमें शह सम्पूर्ण हिएसे जन्मलग्नको देखते हैं। जन्मलग्नसे शनेश्चर एकादश अथवा तृतीय स्थानमें हो, तो पूर्ण हिसे जन्मको देखता है। पञ्चम और नवमस्थानी गुरु पूर्णहर्ण हिसे जन्मलग्नको देखता है। चतुर्थ और अप्यम स्थानमें भीम हों तो वे भी पूर्णहरिसे जन्मलग्नको देखते हैं।

#### ताराश्रद्धि ।

मनुष्यके जन्म नच्चत्रसे दिन नक्षत्रतंक गिनकर तीन तीन नच्चत्र नच जगह स्थापित करे। ताराश्रीके नामोंके अनुसार फंज समभकर शुभ कर्म करे। ताराश्रीके नाम—जन्म, सम्बद्द, विपत्, च्लेम, प्रत्यिर, साधक, वंध, मित्र, श्रतिमैंज्य। जन्म तारामें विवाह, श्राह्म, भैवज्य सेवन श्रीर यात्रा कभी न करे। विपत् श्रीर प्रत्यिरमें यात्रा निविद्ध श्रीर वधमें सब कुमें निविद्ध हैं। श्रेष शुभ हैं।

### अष्ट मैत्रीज्ञान ।

ं वर्ण, वश्य, तारो, योनि, यह, गण, भक्कट, नाड़ी इनका विचार करके विवाह ग्रुडाग्रुट ज़ोने ।

### वैणिदिकोंका ज्ञान ।

मौन, वृश्चिक, कर्क राशिवाले बाह्यणवर्ण होते हैं। मैंप, सिंह श्रीर धन राशिवाले चत्रियवर्ण होते हैं। कन्या, चृप, मकर राशि-बाले वैश्यवर्ण होते हैं। मिथुन, तुला, कुंभ राशिवाले शूद्रवर्ण होते हैं।

#### वश्य ज्ञान।

सिहको छोड़कर मनुष्यके वशमें सारे जीव रहते हैं। वधूवरके

गुण मिलाते समय इसका विचार करना वहुत श्रावश्यक है। जिनका परस्परमें भक्य-भक्तका सम्बन्ध है, उनके साथ विवाह कभी न करना चाहिये।

### विवाहमें सारा जाननेका क्रम ।

वधू नक्षत्रसे चरके नज्ञतक जो संख्या हो, उसमें नवका भाग दे। यदि शेष तोन, पांच, सात रहें तो अग्रुभ और सप ग्रुभ होते हैं। इसी क्रमसे चरके नज्ञसे चधूके नज्ञतक गिनकर ताराको ग्रुहाशुद्धि ज्ञाननी चाहिये।

#### योनिकृट झान ।

| नत्तत्र                   | 4 15 3 6 7                |                                                                                                                                                                                                                                 | 1.5  | . : | योनि      |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| अध्वनी, शतिभपा            |                           |                                                                                                                                                                                                                                 | ***  |     | अरव       |
| खाती, हस्त                | ***                       |                                                                                                                                                                                                                                 |      | ni. | महिष 🕆    |
| पूर्वाभाद्रपद्रा, धनिष्ठा | ***                       |                                                                                                                                                                                                                                 | ***  |     | सिंह      |
| भरणी, रेन्नती             | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                 | •••  |     | गजा       |
| कृत्तिका, पुष्यं          |                           | * *                                                                                                                                                                                                                             | ***  |     | मेप       |
| पूर्वापाढ़ा, अवग          | **** 13                   | , e                                                                                                                                                                                                                             | ***  | i i | वान्र     |
| रोहिणी, मृगशिरा           | , i yee                   | * 3                                                                                                                                                                                                                             | **** | ,,  | सर्प      |
| ज्येप्ठा, अनुराधा         | •••                       |                                                                                                                                                                                                                                 | •••  |     | हरिए      |
| श्राद्री, मृल             |                           | e de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de<br>La companya de la co | ***  |     | श्वान     |
| उत्तराफाल्गुनी, उत्तरा    | भाद्रपद्                  |                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | -गौ       |
| चित्रा,विशाखा             | ** ( <b>***</b> * ) ** ** |                                                                                                                                                                                                                                 | •••  |     | व्याघ्र . |
| आरतेपा, पुनर्वछ           |                           |                                                                                                                                                                                                                                 | ***  | - 3 | मार्जार   |
| मघा, पूर्वाफाल्गुनी       | ***                       |                                                                                                                                                                                                                                 | ***  |     | मूपक      |
| श्रमिजित्, उत्तरापादा     |                           |                                                                                                                                                                                                                                 | ***  |     | नकुल      |

### योनिम पारस्परिक वैर ।

गौ-ज्यात्र, गज-सिंह, अश्व महिष, श्वान-हिरण, वानर मेष, विद्याल-मूषक इनमें स्वामाविक परस्पर वेर रहता है। लोक-व्यवहारसे अन्यका भी वेर, और मित्रता समसकर मेत्री मिलानी चाहिये।

### ग्रहमैत्री अर्थात् ग्रहोंकी मित्रता ।

|       |                        |                             |                         |                    |                        |                        | 111               |
|-------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| नाम   | र्ख                    | चनद                         | भौम                     | बुघ                | गुरु                   | शुक                    | श्चाम             |
| হাস্ত | शनि<br>शुक             | •                           | ब्रैब                   | चन्द्र             | शुक्त<br>बुख           | स्य<br>चन्द्र          | रवि चन्द्र<br>भौम |
| सम    | धुध                    | गुक<br>गुरु<br>भौम<br>प्रति | शुक<br>शनि              | भौम<br>गुरु<br>शनि | হানি                   | गुरु<br>  मंगह         | <b>1.5</b>        |
| मित्र | चन्द्र<br>गुरु<br>मंगळ | रनि<br>बुध,                 | चन्द्र<br>गुरु<br>सूर्य | स्यं<br>शुक        | स्यं<br>चन्द्र<br>संगळ | हुध <i>ी</i><br>ज्ञानि | तुष<br>शुक्       |

वर और कन्याके राश्याधिय परस्परमें मिन हों, तो विवाह अति उत्तम,है। सम रहे अर्थात् शत्र मित्र कुछ भी नहीं, तो साथारण है, किन्तु वैर रहनेपर विवाह कदापि नहीं करना चाहिये। यह उपरि लिखित चक्रमें स्पष्ट किया है।

#### राश्याधिय-।

मेष श्रीर वृक्षिक राशिके खामी भीम हैं। वृष श्रार तुलाके स्वामी श्रुक हैं। मिश्रुन एवं बन्या राशिके स्वामी वृध हैं। वित श्रीर जीवक खामी गृहस्पति हैं। मकर श्रीर कुम्म राशिके खामी श्रीनश्चर हैं। कर्कराशिके खामी चन्द्रमा है। सिहके खामी सूर्य हैं।

#### गणविचार

देवगण-अतुराधा, मृगशिरा, अभिवनी, अवर्ण, पुनर्वसु, पुन्य, स्वाती, हस्त, रेवती ये नव नत्तत्र देवगणके हैं।

मनुष्यम्म—भरषी, रोहिणी, बाद्री, पूर्वा, उत्तरा, पूर्वापाद्रा, उत्तरावाद्रा, पूर्वामाद्रपद्रा, उत्तरामोद्रपद्रा, ये वर्व नहात्र मगुष्य-गणुके हैं।

राक्षसगण—आरलेपा, शतमिपा, मुल, विशाध्या, कृतिका, सबी, विया, देवेहा, घनिष्ठा ये नव नव्यत्र राक्षसगणके हैं।

अपने अपने गणमें यदि विवाह हो तो बहुत बेंम रहता है। देवता और मनुष्यगणमें विवाह होनेपर मध्यम बेम होता है, किन्तु राक्षसगणके साथ देवगण तथा मनुष्यगणवालेका विवाह नहीं होना चाहिये।

वरवधूकी नाड़ी जाननेका चक्र।

| -                |          | 1              |             |                    | ,      |             |                 | 1       |                   |
|------------------|----------|----------------|-------------|--------------------|--------|-------------|-----------------|---------|-------------------|
| भादि<br>नाड़ी    | अश्विनी  | आद्री          | पुनर्घसु    | उत्तरा<br>फाल्गुनी | ृह€त   | ज्येंछा     | मूल             | शतभिष   | पूर्वाभाद्ग<br>पद |
| मध्य<br>नाडी     | भरणी     | स्ट्रग-<br>शिश | पुष्य       | पूर्वा<br>फाल्गुनी | चित्रा | भनु<br>राधा | प्वर्ध<br>पादा  | धनिष्ठा | उत्तरा<br>भाद्रपद |
| अंध्य-<br>'नाड़ी | कुत्तिका | रोहिणी         | भाषले<br>पा | मधा                | स्वाती | विशा-<br>खा | उत्तरा<br>पाड़ा | अवण     | रेवसी             |

#### विवाहमें विचारणीय नवपश्चक ।

भीनसे नवके अन्तरपर वृश्चिक राशि है और वृश्चिकसे मीन पांचर्वा। इसी प्रकार कर्क, मीन आदि दो दो राशियोंके नवपञ्चक योग होते हैं, वे विवाहमें श्रतिनिन्दित हैं।

#### मृत्युपद्दष्टक ।

सेव और कन्या ये परस्वर इटं और आठवें होनेले मृत्यु पड-एक हैं। इसो रीतिले तुला और मीन, मिश्रुन और दक्षिक, नकर और जिह, कुर्म और कर्क, वृत्रम और धन इन हो दो राशियोंका मृत्यप्रदृष्ट योग कहलाता है, यह विवाहमें विजित है।

#### भीतिपहरूक ।

सिंह-भीन, तुला वृप, कुम्भ-कन्या, मकर-मिथुन, सेप-वृश्चिक, धनु-कर्क, इन दी दा राशियोंका श्रीतिपडएक होता है, यह विवाह-में श्रति ग्रुभ है।

### यात्रा-प्रकरण

#### यात्राके लिये उत्तम नत्तत्र।

अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वे छ, पुष्य, इस्त, अवण, धनिष्ठा ये नज्जन बानाके लिये छम कहे गये हैं।

#### मध्य नत्तत्र ।

रोहिणी, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वापाढ़ा, पूर्वाभाद्रपदा, चिन्ना, खाती, शतभिष, ये नक्षत्र यात्रामें मध्यम कहे गये हैं। इनके श्रतिरिक सब नक्षत्र त्याज्य हैं।

#### दिशाधिपति ।

जिस दिशामें गमन करे, उस दिशाधिपको स्मरण कर ले। पूर्वादि दिशाक्रमसे दिशापतियोंके नामः—सूर्य, गुक्र, मंगल, राहु, शनि, सोम, बुध, बृहस्पति।

#### दिशाशूल।

रिव और शुक्रवारको पश्चिम, मंगत और बुधवारको उत्तर सोम और शनिवारको पूर्व और वृहस्पतिवारके दिन दक्षिण दिशा की यात्रा न करनी चाहिये।

#### नजत्रश्ला

श्रवण श्रौर ज्येष्टामें पूर्व, पूर्वाभाइपदा श्रौर श्रश्विनोमें दक्षिण पुष्य श्रौर रोहिणीमें पश्चिम, हस्त श्रौर उत्तराफारगुनीमें दक्षिण दिशामें गमन करना निविद्ध है।

#### यात्रामें लग्नविचार।

मेष, श्रनु, तुला लग्नमें यात्रा करनेपर विलम्यसे कार्यसिद्धि होती है। मकर, कर्कट, वृश्चिक लग्नमें यात्रा करनेपर मृत्यु होती है। सिंह, हप, क्रम्म लग्नमें यात्रा करनेसे सर्वसिद्धि होती है और कन्या, मिथुन, मीन लग्नमें यात्रा करनेसे वाञ्चित फलकी प्राप्ति होती है।

#### यात्रामें तिथिविचार।

प्रत्येक पष्टी, हादशी, श्रष्टमी, प्रतिपदा, पूर्णिमा, श्रमावास्या, चतुर्थी, चतुरशी, नवमी तिथिम गमन करना श्रम नहीं है।

### योगिनीवास-ज्ञानः।

प्रतिपत् और नवमीम पूर्व, तृतीया और प्रकादशीमें अग्निकीण, पञ्चमी और जयोदशीमें दक्षिण, जतुर्थी और द्वादशीमें नैऋत्वकीण, पष्टी और चतुर्दशीमें पश्चिम, जपमी और पूर्णिमामें वायुकीण, द्वितीया और दशमीमें एकर,अप्टमी और अमावास्योमें ईशानकोणमें योगिनी रहती है। आवश्यक होनेपर यात्रा कर सकते हैं, किन्तु अन्तिम नव दएड अवश्य त्याज्य हैं। सम्मुखस्थ और दिल्ला योगिनीके रहनेपर यात्रा करनेसे वध वन्धनादि अवश्य होता है। पीछे और वासभागमें रहनेपर सर्वसिद्धिकारिशी होती है।

#### कालवास-ज्ञान।

रविवारके ादन उत्तर, सोमवारके दिन वागुक्तोण, भीमवारके दिन पश्चिम, बुधवारके दिन नैऋत्यकोण, गुरुवारके दिन दिनण, शुक्रवारके दिन अग्निकोण, शनिवारके दिन पूर्व दिशामें काल रहता है। कालके सम्मुख और दिन्तण रहनेपर यात्रा न करनी चाहिये।

#### घातचन्द्र-विचार।

मेष राशिसे प्रथम, बृषसे पञ्चम, मिथुनसे नवम, कर्कसे दूसरे, सिहसे छुठें, कन्यासे दशकें, तुलासे तीसरे, वृश्चिकराशिसे सातवें, धनुसे चौथे, मकरसे अप्रमस्य, कुम्मसे ग्यारहवें, मीनसे बारहवें चन्द्र घातक होते हैं। घातचन्द्रमें यात्रा सर्वे आचायोंके मतसे निपिद्ध है।

### मशस्त वारकर्म।

रविवारके कर्म-राज्याभिषेक, गीत, वाद्य, यानकर्म, राजसेचा, गाय, यैलका लेना, देना, श्रोपधिका लेना, शास्त्रभारम्भ, सोना, तांवा, ऊनके भएड़े, चर्म, काष्ट, युद्धकी वात, खरीदना, वेचना ये कर्म रविवारको करने चाहिये।

सोमवारके कर्म-शंख, कमळ, मोती, कपा, ऊख, भोजन, ख्री-भोग, वृक्ष, जलादि कर्म, श्रलंकार, गाना, यद्यादि, गोरस, गाय, भैंस-की ख़रीदी, पुष्प, वह्यधारण इत्यादि सोमवारको करना चाहिये।

मंगडके कर्म-भेदकरना, भूठवोत्तना, चोरी, विष, श्राम्त, श्रास्त्र-वध, नाश, संग्राम, कपट, दंगा, सेनाका पड़ाव, खानि, धातु, सुवर्ण, मूंगा, रक्तस्राव ये भोमको करने चाहिये।

बुधवारके कर्म—चतुरता, पुराय, अध्ययन, शिहर, सेवा, अक्षर-लिखना, धातुका व्यापार, सुवर्ण सम्यन्त्रि कर्म, मित्रता, व्यायाम, याद ये बुधको करने चाहिये।

गुरुशास्त्रे कर्म-अर्म करना, नवशहादिकी पूजा, यह, विद्याभ्यास,

नया वस्त्रधारण, गृहकार्य, यात्रा, रथ-त्रश्व लेना, श्रौषधि, भूषण धारण करना श्रादि गुरुवारको करने चाहिये।

शुक्रवारने कर्म स्थारंग्रह, गाना, शुरुवा, मिश, रस्त, होरा आदि गंध वस्त्रधारण, श्रलङ्कारधारण, उत्साह प्रदर्शन, वाण्डय करना, खेत मोल लेना, दूकान करना, खेती करना, द्रव्य लेना इत्यादि शुक्रवारके कुर्म हैं।

शनिवारके हर्म—लोहा, पत्थर, शोशो, जस्ता, शस्त्र, दासता, पाप, भूट वोलना, चोरी, अर्क निकालना, गृहप्रवेश, हाथी बांधनी, मन्त्र लेना और स्थिर कर्म ये शनिवारके हैं।

# देशभेदके अनुसार अन्तांश और समयका निर्णय

[ श्रजांश श्रोर कलकत्तेमें जिस समय १२ वजता है, उस समय दूसरे स्थानोका समय-निर्णय । ]

अक्षांश घं भी ं से घं० मि० से०: अक्षांश स्थान ्स्थान 0-0-0 20-48 22-34 99-90-36 क्लकता अमरावती कानपुर 34-26 33-56-10 अमरकोट 24-29 90-84-33 39-30 39- 8- 8 कांची 32-40 99-24-33 अमृतसर खयोध्या 89-24-36 काओ २ ५ – २ ० 99-30-88 ₹5-86 83-35-88 कचविह।र ₹ 8-- ₹ 0 29-8-32 शपगरा 26--36 भगरतला(त्रिप्ररा)२३-४३-३३-३३-४ कंमला 23-26 15-11-58 कुरुक्षेत्र स्थ नेखा २९ -२९ ११-१४-० ₹६--२८ و وس سم و अजमेर 98-12-80 क्रणानगर 23-23 30-2€ 35-0-75 भागला कनानोर 39-27 99- 6-0 33-84-35 भारा 34-33 92-48 13- 0-85 कोचीन. 99-48-87 भारकर 98- 6-X2 औरङ्गाबाद 99-45 कोळापुर 96-88 19-3-38 ਅਲੀਸਫੰ 99-98-481 खंडवा. 23-40,93-88-48 70-44 अलवर: 30-28 99-99-46 खुलना 22-89 92-8-42 90-46-0 र्रोगोसागर अहमदाबाद ₹3- ₹ 79-36 99-46-27 इन्दौर 25-25 18-190-0 गढवेता 22-40 43-44-KZ गया 🤯 38-86-15-8E-88 35-33-50 हमफळ. ₹8-40 गाजीपुर - 99-28-- 4 24-34 89-89- 0 इलाहाबाद ₹*५*–५७ उन्नेन 33- 3-80 गीदछप्राह 76- 9 38- 9- 0 33-90 28-36 ग्वालियर 8 6-32 99-88-36 **सद्यपुर** 99- 9-33 20-26 83-40- 8 गोरलपुर - - - - Bu 98-Bo B 概念等. क्लीन गौहाटी 39-28-36 24-11 12-12-16 ₹७- ₹ 20-28-80 करांची ₹8-₹\$ घाटाल । 33-80 33-80-32

स्थान अक्षांश वं ि मि से वे चहप्राम २२-२२ १२-१३-१६ चन्द्रननगर २२-४२ १२- ०- ० छपरा २५-४७ ११-४५-२८ जबलपुर २३-८ ८ ११-२६-२४ जयपुर २६-१५ ११- ९-१२ जलपाईगुढ़ी २६-३२ १२- १-३२

२१-३६ १०-४८-१६ जुनागढ 24-50 88-50-48 झांसी डायमंडहारवर २२-१२ ११-५६-२८ देहरादृत 38-31-16 ₹3-82 ¥₹-6 -A0 ढोका तओर 90-40 83-55- C त्रिचत।प्रली 30-40 33-53-58 टावंकोर 6-30 99-94-3E दार्शजलिंग 20- 2 19-49-80 २११-३८ १२- १- ८ दीनाजपुर **डिवरू**गढ़ 52-50 12-18-17 दिहरी २८–३९ 39-34-26 द्रम्का २४–१६ 3 4-12.4-55 २२-१५ りっしょうしょい द्वारका 39-40-33 दरभंगा २६−३० २३-३८ 93-45-58 धनवाद 92- 3-26 धुवद्दी २६- २ २३-२४ 97- 0-97 नदिया ११-२२-'४६ नागपुर ₹9 m & नाटीर 28-24 35- 5-88 3 2-30-28 नवागांव २६−२२ 99-24-43 पाण्डेचेशी **99-**88 • पटियाला 30-53 99-93-93 85- 5-80 58- 8 पवना ३१**-**ं २- ३ 15-38 पना पंध 38-86 13-88-15 पुरुलिया २३--२० 83-25- C प्रिनिया 19-45-80 ३५-५६ पेशावर 38- 9 るのーちょうーはら फतेहगढ़ 23-28 88-58-48 फेनामा : ३६-४७ をえーネヤー ム पारीदपुर 17- 4- 0 २३--३६

**স**ধ্বাহা वं भि से े स्थान फिरोजपुर ₹0-4€ 33- 4- 0 वगडीकृष्णनगर२२-४९ 99-44-88 वगुडा 98-39 3 -8 -58 वरीसाल **२२**–४२ 12- 4-12 वडौरा 25-36 30-48-52 वदवान 22-94 39-45-95 वरहमपुर(बंगाल)२४-६ ११-४९-३६ वांकीपुर २५-३६ 39-80- € वालेश्वर 21-20 99-48-98 वी काने र 90-49-48 25- 3 बी नापुर 99- 9-32 38--68 विष्टोप्रर 23-44-85 २३- ५ विहार 33-88-88 २५-१२ वङ्गजीर **११—१४-**४२ १२-५६ बरेली 31-58-55 26-20 वैद्यनाथधाम 28-58 8 9-43**-**28 चम्बई 88-58 30-42-42 भद्रक २१- ५ 33-45-88 भागलपुर ₹*५--१५*′ 33-48-52 भूपाल २३–१७ 33-98-50 मुजफ्फरपुर ₹4- W 33-88- 8 मथुरा 35-05 33-30-58 मेमनसिंह २४-४६ 17- K-1E मेसीर 35-20 31-93-95 मङ्गलोर 97-42 39- 4-46 मदुरा 6----31-98- 8 8 -F 8 ११-२७-३६ मद्रास 54<del>~</del> 8 19-48- = मालद्ह मिग्जापुर २५- ९ 33-56-85 मेग्ड 37-10-78 २८-५९ मुगेर **११−**१२−४२ **३५-२२** मुल्तान ३०-१२ 90-45-56 मेदनीपुर 9 3-44-48 २२–२५ जैसोर \$ <del>2--5</del> 8 २३- ८ जोधपुर 26-30 30-45-80 जोड्हाट 9**२-**२३-२८ ₹६–४६ रंगपुर २५-४५ 15- 5-88 रावलविण्डी 33-30 30ーパペーガニ रांची २३⊶२२ 81-58- o

स्थान क्षञ्चांस घं मि से घं मिं से 'स्थान रानीगंज २६-३४ ११-५५- ४ **सि**लोन (छोलंबो) 99-78 रामप्रवोक्तिया २४-२३ १२- २-४६ वर्मा (रंगून) 92-32 रामेश्वर पेडिंग ( मध्याह्रीत्तर) 29-22 99-23-86 و بادو रंगुन टोकियों (सायं) 16-80 17-31-36 3--58 **उ**खनड २६-५) ११- ६०-२० वर्छिन ( प्रातः ) 'b-9 **लाहोर** 39-94 99- 3-46 वार्सा (प्रातः) 6 5-0 **छोहार**हागा 23-24 98-84-28 कान्स्टेन्टिनोपल ( प्रातः) 6-5 शान्दीपुर ₹₹-\$4 \$₹- 0-₹\$ **छण्डन (** प्रातः 6-9 िशवडी २३-५५ ११-५६- ५२ न्यूयार्क(गत आधीरावके बाद) १-११ शिलाङ २४-२६ १२-१४- ८ अनिव्हिच <u>४१−२९ ६</u>– ६–३६ सिलवर २४-४९ १२-१७- ४६ रोम ( प्रातः ) E ... 4 19 . शिवसागर २७- 0 १२-14- 8 पैरिस ( प्रातः ) €-9 € श्रीनगर 28- £ 99- 4-88 मालटा 6-49 सिलहर २४-५४ १२-१४- ४ केपटाउन -5-E सम्बलपुर 2:-20 99-83-86 पडेन ' 2-40 खतारा 50-83-33- 3-23 मारिशस 3-83 शिमला - -\Z\9-\\\&\^\9\4-9\4-9\9\ सिङ्गापर 12-86 सरतः 29-20 33-40-4E पर्य (आष्ट्रेलिया ) 3-78 -सोमग्रथ 20-24 90-86- 8 पेढ़ी हेड . 3-6 सीखापुर 90-36 99-90- € सिएनी 3-20 इरिद्वार 29-46 39-19-28 विक्टोरिया 08-3 हजारी वाग २३-५९ १२-४८- श विनीपेग 9 9-24 हैदराबाद सिंध २५-२३ १०-४०- ४ क्रीवेग 3-18 हैदराबाद निजाम १ ७ २६ ३१-२०-२४ डेमेरारा ₹-- 8 हुगछी 74-40 12-0-C सेन्टजान्स 2-24 नाप सोने खांदीका तील।

कपड़ेका नाप । देशी । आठ जबका एक अंगुळ इ. अंगुळका १ गिरह ८. गिरहका १ हाथ २. हाथ था १६ गिरहका १ गज विकायती । ३ हम्बे जीका १ हम्च

र फीट या दो हाथका १ गन

१८ इम्चका १ हाथ

बाठ बसबस दानेका ? चातक ट चावछकी ? रती इ श्तीका एक माधा १२ मासेका ? तोला चितायती बाजारका तोता। द द्रामका ? शाठन्स १६ वाठन्तका ? पाठन्स २८ पाठन्यका ? कार्टर ४ पाठन्यका ? हुई देवेट (हन्दर)

२० हम्दरका । टन

33

तील। ५ चवन्नीका एक करवा ४ कच्चे का १ छटाक ४ छटाक या २०.भरीका १ पाव ४ पाव का १ सेर ५ सेरका १ पसेरी ८ पसेरी या ४० सेरका १ मन वीलायती सिक्ता। ४ फारदिका १ पेनी १२ पेन्सका ३ शिलिङ २० शिलिङ्गका क्षोतिङ्ग का ३ काउन ₹0 का १ पाउण्ड **₩₹७** का १ मेडोर विलायंती तौल मन श्रादिक हिसायसे । २५ भरीका १ आउन्स ं करीय आधे सेरका १ पाडण्ड १३ सेर १० छटाकका १ फाटेर ३ मन १४ई सेरका १ हन्दर १ सनमें ८२ पाउण्ड २७ सन १० सेरका ६ टन समय विभाग। ६० अनुपळका १ विपल ६० विपक्षका १ पल ६० पक्त या २४ मिनटका ३ दण्ड २३ चण्डका १ घण्टा ७५ दण्ड या ३ घंटेका १ प्रहर ८ प्रहरका १ दिन (दिन-रात) ४८ मिनटका १ सुहुर्त या वारकक्षण ७ दिनका १ सप्ताह १५ विनका १ पक्ष २ पक्ष या ३० दिनका एक महीना २ महीनेकी एक ऋत

६ ऋतु घा १२ महीनेका १ साल १२ सालका १ युग ३०० वपकी १ शताब्दी डाकरो तोल। २० ग्रेनका १ स्कूपछ ३ स्कृपलका १ ड्राम ८ ड्रामहा १ भाउस (२१ रूपया भारी) १२ आउंसका १ प्वाहण्ट १८० जेनका १ रुपया भर होता है। दुसरे प्रकारले— ६० मिनिम (बंद) का १ ट्राम म इामका ३ आउंस १६ भाउन्सका १ प्पातृण्ट १२ छा० का १ छोटा प्वाइण्ट दूरीका विलायती # नाप । १२ हम्बका १ फुट ३ फटका १ गज **५**१ गंजका १ पीछ ४० पोल या २२० गजका १ फरलांग ८ फरलांग वा १७६० गजका १ मील कागजका नाप। साहज १७ % १३ है इंच <u> पुळस्केप</u> डबलफूलिस्केप " OF X OF 34 X 20 कावन 44 उषक काउन 30 X 30 **डिमाई** 20 X 22 33 22 डवछ डिमाई २२ x ३६ 37 55 ,, 92×2E मिडीयम 57 २० % ३३ रायछ 93 \$3 × 80 डपल रायल 55 51 सुपर रायळ 35 X 55 57 डबलसुपर रायल, 88 X 55

नोट-- २९ शि॰ की एक गिनी होती थी, किन्तु अब वह प्रचलित नहीं है। भत्तपुव पाउण्डको ही गिनी माना है।

नोट-पुक आउंस करीय करीय आधी छटांकके यसवर है १ पाउण्ड वा १ प्वाइण्ट भाषे सेरके वसवर होता है।

#### खमतन्त्र ।

नेपोलियनके ग्रन्थ (the Imperial Royal Fortune teller) से जो दोपज (किसी रोगविशेषका) सम होता है, जो श्रुत ( सुना हुआ स्वम् ), जो चिन्तित ( दिनको सोचा हुआ ), इच्छित (इरादा किया हुआ), स्वभावज (कफ, पित्त, वात आदिके विकारसे) होते हैं, उनको छोड़कर शेप खर्मोका निर्णय नीचे लिखा जाता है। १— युक्त पतिपदाका स्वम युम फलपद है। २—द्वितीयाका स्वम निष्फल। ३—तृतीयाकां खन्न संफल। ४-चतुर्थीका खप्त निष्फल। ५-पश्चमीका स्वम कुछ फन देता है। ६—पष्टोका स्वप्त जल्दी सफल होना कठित है। सप्तमीका स्वम गुप्त रखनेसे सिद्ध होता है। - अप्रमोका सम शीव्र सिंह होता है। नवमीका खम शीव सिद्ध होता है। १० - दशमीका सम सफन होता हो, नहीं। ११--पकादशीका खम भी खफल नहीं होता। १२—हादशीका खम कभी कभी सफल होता है १३ - त्रयोदशीका खम शीव किंद्र होता है। १४-पूर्णिमाका स्वम देरमे सिद्ध होता है। १५ छणा पँचमीका समें देरमें सिद्ध होता है। १६ - रुप्ण पकादशीका स्वम अवश्य लिख होता है। १७—छप्ण पष्टीका स्वम मिथ्या होता है। १म छण्ण द्वादशीका स्वम भिथ्या होता है। १६ - रुप्ण त्रयोदशाके स्वमसे वुरा फल होता है २० - जप्या चतुर्दशीका स्वम श्रम होता है।

#### छिका सकुन

सम्मुख और दिहनो हों के अग्रुभ है, वार्या और पीठनी छीक ग्रुभ है। ऊपर और नीचेकी छींक फलहीन है। आसनपर, शयत स्थानपर, दान देते समय, भोजनके समय, रणयात्राके समय छोंक हो तो ग्रम है। पूर्वकी छींक अग्रम। आग्नेयकी दुः जकारिणी। दक्षिणकी अरिएकारिणी। नैभृत्यकी ग्रम। पश्चिमकी मिए। प्रदात्री। वायव्यकी धनदात्री। उत्तरकी कलहकारिणी। ईशानकी ग्रम है। अपनी छींक भयकतें। उत्तरकी शुभ और वीचकी अग्रुम है।

# नेत्र और बाहुस्फुरण।

्रियोंके वायं श्रोर पुरुपके दाहिने नेत्र तथा बाहु स्फुरित हों, तो शुभ । इससे विपरीत श्रंशुभ है ।

#### पल्ली-पतन विचार ।

मस्तक-राज्यप्राप्ति, भाल-वन्धुदर्शन, भृकुश-राजसम्मान, नासिका-व्याधि, कान-लाभ, नेत्र-वन्धन, कराठ-शत्रुनाश, उदर-राजा-श्रय, द्विणवाहु-सुख, वामवाहु-राजवोभ, स्कन्ध-विजय, भुज-मिष्ठा-न्नप्राप्ति श्रादि फल होते हैं।

#### हस्तरेखाफल

पुरुषोंके दाहिने और स्त्रियोंके वार्ये हाथकी रेखाएं देखनी चाहिये। जिसके हाथमें मीनकी रेखा होती है, वह धनाह्य और वहुत पुत्रवाला होता है, इक्षमें कोई सन्देह नहां है। जिसके हाथमें तराज्, नगर और वज्रकी रेखा रहता है, वह बाजिज्यसिद्ध होता है। पद्म, धनुष और तलवारकी रेखात्राला वहुत सुणी होता है। जिसके हाथके बोचमें त्रिश्ल रहता है, वह राज्या होता है और यज्ञ, धर्म, अर्चन, विप्रपूजामें प्रेम रखने वाला होता है।

शक्ति, तोमर, बाण जिसके हाथमें रहते हैं श्रीर साथही साथ रथ, चक्त, ध्वजादि भी यदि हों, तो वह मनुष्य निश्चय राज्य प्राप्त करता है। श्रंकुश, कुण्डल, चक्त जिसके हाथमें रहे, वह पुरुष श्रवश्य भूमिपाल होता है। पर्वन, कंक्षण और मुग्डमालाकी रेखा जिसके हाथमें रहती है वह निश्चय राजाका मंत्रों होता है। स्य, चन्द्र, लता, नेन, श्रष्टकोण श्रीर त्रिकोण तथा मन्दिर, हाथी श्रीर घोड़ेकी रेखा जिसके हाथमें हो, वह पुरुष श्रवश्य धनयुक्त होता है। यदि श्रंगुष्ठके घोचमें यवकी रेखा हो तो वह सुख-भोगी होता है। मध्यमा श्रीर तर्जनीके मुलमें यदि यवकी रेखा हो, तो धनवान कोर सुजभोगी श्रवश्य हो श्रीर श्रपने घर रहनेवाला हो।

# सं० १६=७ के पर्वदिन।

३१ मार्च नववर्ष, नवरात्रारंम, २ अप्रेल गणगौरी, दुर्गाष्टमी, Ę रामनवमी. O द्युमज्जयन्ति, १२ सोमवती अमावास्य. २इ श्रद्ययतृतीया, मई R नृसिंहचतुर्दशी, ११ वरसावित्री, 20 जुन गङ्गा दशहरा, निर्जला पकादशी, 9 रथयात्रा, 국도 ६ जुलाई विष्णुशयनी पकादशी, चातुमस्यिवतारम्भ, Ę गुरुपूर्णिमा, 30 नागपञ्चमी, 30 ६ श्रगस्त भावणी रहावन्धन, जन्माष्ट्रभी. १७ हरतासिका, २६ गगेश चतुर्थी, 🧃 23 ऋषिपंश्चमी, र्⊏ लद्मीस्थापन. 38 ६ सितंबर अनन्तचतुर्दशी, महालयारंभ, = महालच्मी जीवत्पुत्रिका १ मातृनवमी.

पितृविसर्जन, सोमवर्ती २२ श्रमावास्या, नवराजारम्म -महाष्ट्रमी, 30 अक्षेर दुर्गानवमी, 3 विजयादशमी, शरतपूर्णिमा, चंद्रप्रहण 9 सम्भावना, करक चतुर्धी ११ धनतेरसं, 38 दीपमालिका, -अञ्चलूट, २२ भातृ हितीया, २३ श्रज्ञय्यनवमी, 30 २ नवंबर प्रबोधिनी एकादशी, n . वैकुएठ चतुर्दशी, भैरवाष्ट्रमी. १३ ७ जनवरी गणेशचतुर्थी, मकरसंक्रान्ति पुरायकां ह १४ मौनी श्रमावास्या, १म 23 वसन्तपश्चमी. अचला सप्तमी, १५ फरवरी महाशिवरात्रि, ३ मार्च होलिकाद्हन, होली (चतुःपष्टी यात्रा) ક होलिका धूलिवन्द्न, 8 वारुणी। 57

# संवत् १६८७ का जन्मराशिके अनुसार वर्षफल ।

#### मेष राशि।

मेव राशि वालोंको इस वर्ष १६८७ संवतमें द्रव्यका खर्च वहुत होगा, वर्षके श्रारंभमें दूसरी वालोंमें कुछ श्रभ फल होने पर भी ज्येष्ठसे वीच वीचमें सामान्य शारोरिक दुःख भी होगा।

### द्यप राशि।

वृप राशि वालोंको यह श्रश्चम वत्सर है, वर्पारं ममं मानसिक भय-संचार, वन्धु चिन्छे द, शत्रुसे पोडित होनेको आशंका और अनेक प्रकारके अनिष्ठकी आशंका मालूप होती है, ज्येष्ठ कृष्णु १२ के वादसे धनागमनका योग है, और मार्गशीर्षके अन्तसे शारीरिक क्लेश, रोग, भय आदि विशेष अशुभ फल होगा।

### मिथुन राशि।

मिथुन राशि वालोंको जेष्ठ रुप्त १२ तक शरीर कप्ट और मन संताप श्रादि श्रश्चम फल होगा, उसके बादसे व्यापार या श्राजीविका संवंधी कामकाजमें उत्तरोत्तर श्रव्हे दिन होंगे, धनका श्रागमन श्रीर मानसिक सच्छन्दता श्रादि भी दुरे नहीं होंगे।

# कर्कराशि।

कर्कराशि वालोंको इस वर्षके श्रारम्भसे ही श्रनेक प्रकारके सुख भोग, कामकालमें उन्नति, सन्मान वृद्धि, सौर धनागमका योग माल्म होता है, वर्षके श्राजिरी ३ मासमें कुछ कुछ वालोंमें कुछ श्रश्चम फल भी होगा।

### सिंह राशि।

सिंहराशिवालोंको इस वर्षमें सन्तानादिकी पीड़ा, द्रव्य व्यय, आजीविकामें नुकसान आदि अशुभ फलकी संभावना होनेपर भी वह जादे कप्पद नहीं है, वर्षके अन्तिम भागमें सब विषयमें आनन्द होगा।

#### कन्या राशि ।

कन्या राशि वालोंको इस वर्षमें अपने ब्रेमीसे मनमोटाव होगा। श्रौर शत्रुसे पीड़ा होनेको सम्भावना है श्रीर अन्यान्य विषयमें यह वर्ष साधारण ही रहेगा।

#### तुला राशि । 📆

तुनाराशि वालोंको प्रारम्भमें यह वर्ष धनका खर्च श्रादि कुछ कष्ट देने पर भी ज्येष्ठ छणा १२ से धनोपारजैन, सुख, सन्तान, कार्ट्योन्नति, श्रोर मनकामनाकी सिद्धिका योग मालूम होता है

#### दिश्विकराशि ।

वृश्चिकराशि वालोंको इस वर्षके प्रथममें राज्य सम्मान जैसे फलकी संभावना है, परन्तु शारीरिक क्लेश, धन-नाश, अनेक प्रकार के अनिष्टकारक योग, शजुबुद्धि और खजन पीड़ा आदिसे यह वर्ष वीतेगा, मार्गशीर्षके वादसे विशेष अशान्तिकी सम्भावना है।

#### धनराशि।

धनराशि वालोंको इस वर्षके आरम्भमें और अत्में साधारण ग्रभ फल होनेपर भी वर्षके मध्यमें आत्मीय पीड़ा, चित्त फलेश, धननाश, सन्ताप, धर्मा-कार्यमें विद्य, और आजीविका आदिमें असुविधा होने की सम्भावना है।

#### मकरराशि 🕼

मदरराशि वालोंको इस वर्षमें खर्चकी अधिकता, देहपोड़ा, पराक्रम हानि, शत्रुश्रोंसे भय, आदि अनेक कप्रकी संभावना है, मार्गशीर्षके पश्चात् आजीविका संबन्धी कुछ सुविधा और शारीरिक सुखकी आशा होती है।

#### कुम्भराशि ।

हुं भराशि वालोंकी यह वर्ष प्रारम्भमें कुछ अग्रुभ है, वाद्में धन् लाय, सन्मान, शारीरिक स्वस्थता, राजसम्मान, और खुललासकी योग है, अस्मीय स्वजनोंसे खुल, और आजीविकाबुद्धिका योग है, वर्षके मध्यमें खुलकी अधिकता और कहें का॰यों से उद्घेग होने की सम्भावना है।

#### मीनराशि ।

मीनराशि वालोंको इस उपके आरमसे मार्गशीर्य प्रयस्त सम्तान श्रादिका बतेश, मानसिक चिन्ता, सनके कार्यमें विद्या, इत्यादि श्रश्चमयोगकी सम्भावना है, इसके बादसे कुछ अच्छा दिन बीतनेकी सम्भावना है।

# श्री सम्वत् १६=७ का वर्षफल।

### स्रभानु संवत्सरका फल-

इस वर्षमं राजाश्रोमं भगड़ा, श्रन्नका वहुत सस्तापना, खांपों की भयंकरता, कहीं कहीं श्रधिक व्याधि व रोग इत्यादि, कहीं कहीं वर्षा श्रव्ही, प्रजाको सुख भी कहीं कहीं होगा।

#### राजाका फल।

काम्योज, काश्मीर, किंछग देशोंमें होगा। मंगल कारक उत्तम वर्षा, उत्तम श्रन्न,मतुष्योंको सुख, राजाश्रीका उदय, गौवोंकी निरोगता शौर उत्तम हुम्ब तथा उत्तम ब्राह्मणोंका प्रजासकार होगा।

#### मंत्रीका फल (

वाहीक मालव देशों में श्रव धन वर्षा उत्तम होनेपर भी चोरोंका श्रोर रोगका श्रधिक डर रहेगा। राजाश्रोंसे पीड़ित जन चोरीका कार्य करनेमें तत्पर होंगे।

#### वर्षाके अधिपविका फल ।

पींड़ विदर्भ देशोंमें पानीकी वर्षा वहुत ज्यादा, उपद्रवसे रहित श्रत्नोकी उत्पत्ति, अपने कमों में श्रासक्त ब्राह्मणादि, राजाओंमें प्रेम नया पृथ्वी सवरसोंसे पूर्ण होगी।

### चैत्रके अञ्चलतिका फल।

सव देशोमें गेहं सरसाकी अधिक वृद्धि,गरीयों अमीरोंको आत-न्दरसके पदाधींका सस्तापन तथा गोवें रोगरहित होकर बहुत् दुग्य देंगी।

### वर्षाके खामीका फल।

सर्व देशांमें कभी जलकी वर्षा श्रव्ही कभी दुबदायक होगी। समस्त प्रजाशोमें किसीको गुप्त रोग किसीको प्रत्यक्ष श्रीर गाजाशोंके हदयोमें दुख, चोरांसे ज्यादा हानि, फत्त मुल श्रत्रका भाव ज्यादा महगा रहेगा।

### रसके खामीका फल।

भी क्ष मगध देशोम यहाँका उत्तव, प्रजावगौँम उत्सव, वपिसे सन्तुष्ट चित्त पृथ्वी सुभिक्षते तथा राजाओंके पापांसे रहित होकर त्रानन्द्रमय होगी। गौवोंका ऊन रेशमका भाव सस्ता तथा अन्य-रसके पदार्थोका भाव मन्दा रहेगा।

धनके खामीका फल।

प्रजार्थोंको राजाश्चोंसे दुख पौष मासमें सब बस्तुश्चोंका भाव अधिक तेज श्रौर तुषके धान्योंकी हानि होगी।

किलेके खामीका फल।

समस्त देशोंमें प्रजागणींको दुख होगा अनेक तरहके शत्रुश्रीका सामना तथा खेतीके धन्देमें टीड़ा मुंसा का उपद्रव रहेगा।

तत्तक नागकां फल ।

सवल मेघ होकर खगड २ में महाबृष्टि करेंगे। पृथ्वी दुध दहीं बीसे पूर्ण होगी॥

वरुण मेच तथा संवर्तक मेचका फला।

पृथ्वी जलसे पूर्ण होगी ॥ वर्षाहक समाण १०० है, जिससे समुद्रमें ५० पहाड़ोंमें ३० पृथ्वीपर २० आहक वर्षा होगी।

आढक भगाणा

४० कोश लम्बे ४० कोस चौड़े बरतनमें जितना जल रहे। खतनेका एक ब्राढ़क होता है। रोहिणी पहाड़ पर है। फलमें वर्षों कहीं २ पर होगी। समयका वास कुम्हार के घर है॥

आद्रीमवेश तिथिका फल।

अनेक मंगल कार्य होंगे। हर तरहसे श्रभ फल होगा। नचत्र फल ।

समस्त पश्च पक्षियोंकी वृद्धि होगी मंगल कार्य अधिक होंगे।

योगफल ।

राजाश्रामें कलह भगड़ा इत्यादि होगा।

वारफल।

समस्त श्रादमियोंके हिदयमें दुख दुर्वलता। व्यापेगी।

रात्रिमें भवेशका फल ।

वर्षा अच्छी अधिक होगी तथा सर्व श्रज्ञोंकी सस्ताई रहेगी।

# संवत्सरका प्रहानुसार सुख्यफल ।

इस वर्षके किसी महीनेमें रोग वडे जोरोंसे फैंढेगा जिससे प्रायः बहुतसे देशोंमें हातियां जोरोंसे होंगी। यह रोग दों तरहका है (१) ज्वर इत्यादि (२) श्रसहयोगादि —यह दोनों रोग मनुष्यों को जकर ही वडी मात्रामें वडकर संसारके वड़े हिस्सेमें खलवली मचायंगे । सामान्य रीतिसे मजुष्योंको सुख दुख बरावर । पशुत्रोंको पहिले वड़ो हानि वाद बहुत लाभ होगा। श्रसहयोगका श्रान्दोलन पहिले जोरसे चलेगा, गवर्नमेंटसे लाभ भी सामान्य रीतिसे होगा, व्यापारमें पहिले हानि गहरी है अन्तमें राजयुद्धीं की संभावनासे व्यापार उत्तम चल जायगा और रोजगारी होग हर तरहसे सुखी हो जांयगे। वर्षाका विचार पूर्ण कपसे नहीं किया जा सकता है क्यों कि कहीं २ तो एक दम सूखा पड़ेगा कहीं कभी सूखा कभी पानी, कहीं २ पानी एक महोना जोर भए वरसकर सका हो जायगा। परंतु जितना जल जहां वर्षेगा वह फायदा कारक होगा श्रन्तमें इस साल नदियोंके बवाह बहुत कम श्रायंगे। तब भी तुण वास सामान्य भावपर हो. विकेगा। फल इस साल किसी देशमें श्रधिक पैदा होंने जिससे सब देशोंमें पहुंचेंने श्रीर सब जगहोंमें फलोत्पत्ति कमती होगी इस साल हैजेकी वीमारियां अधिक होगो, चोरोका भय भो श्रधिक होगा, राज्य दंड तो सबसे श्रधिक होगा । समस्त सनातनी जनतामें कोई वड़ी सनसनी फैलैगी । गवर्न-में दके प्रति विरोध कई तरहसे होंगे। इस साल गर्मांके दा महीनेमें कोई नया रोग पड़ा भारी होगा। हैंजेकी तरहका। श्रीर जाडेके हो महीनोंमें असहयोगादि चर्चा जोरोसे होगी। वर्पामें आदि अन्तके महीनोंमें वर्षाका योग उत्तम है। वीचके दो महीनोंमें वर्षा कहीं दुखदाई कहीं सुखदाई होगी। इससाल वर्षाकी फसल श्राठशानेसे कुछ कमही होगो ज्यादा नहीं। गुरुमें जल वरसनेसे उत्तम फसल उत्पन्न होकर यीचमें सूखनेसे विगड़ जायगी। वाद कोई कीड़ा लगनेसे विगड़ेगी अन्तमं फिर श्रच्छा जल वरखनेसे फलल उत्तम वन जायगी। यह फसल परिश्रमसे उत्तम वन सकेनो ऐसा योग भी है। इसफसलको सुप बर्ग कम है तब भी किसी तरहसे श्राट श्राने तक हो जायगी। वाद चैत्रकी फसत कहीं २ बारह श्रानेखे भी ज्यादा होगी। अगर

"टाड़ीम् सा"से और चोरोंसे वचैगी तो यह फसल उत्तम होगी जाड़ेने दिनोंमें जल वर्ष होगी हससे उपज अधिक होगी। कहीं र तुषार अधिक लगेगा। इस संवत्में अधिकतर गार्चोंके व शहरों के सभी आद्मियोंको कर अधिक होगा। दुर्गा हवनसे सर्वत्र ही जनता-को आनंद हो सकता है। इस साल पूर्व के देशों में तो वर्षा में व अधिम दोनों बरावर हानि उठानी पड़ेगी। परन्तु जाने मात्रको बहुत हो जायगा। पश्चिममें वर्षासे कुछ अध्ममें सुधार होगा। मध्यप्रदेशमें वर्षाका धान्य आठ आना, श्रीष्मका वारह आना होगा। दिल्लामें वर्षाका धान्य अच्छा होगा। चैत्रमं तुषारसे विगड़ना संभव है अध्वा टाड़ी हत्यादिसे। उत्तरमें दोनों पक्ष वरावर ही आयः है पूर्व के देशमें धान हत्यादि समरीतिसे होगी मध्यदेशमें कहीं र धान कोदों इत्यादि तुप धान्य आठ आना होगा। मालवामें पीछे पानी बरसनेके कारण जवार नहीं होगी, धान कुछ अच्छी हो जायगी। जहां तुषार लगेगा वहां चना वहत उत्तम होगा।

इस वर्ष वर्षा मध्यम, वर्षा धान्य आठ आना, श्रीमका बार्ड आने तक, तुण घास सस्ता, कपड़ा सस्ता रहेगा। सर्वत्र राजकीय उपद्रव, प्रजाम रोगसे इतवत, भारतवर्षको गवर्नभेण्डसे सामान्य साम होगा।

### श्राद्दीदि दशतारका जल संख्या। पर्वतसमी ५०

| आ. | पु. | . છુ. | <b>रले</b> | म.   | q., . | ਰ,      | <b>g</b> . | चि.  | स्वा. | नक्षत्र<br>भाड़क<br>संख्या |
|----|-----|-------|------------|------|-------|---------|------------|------|-------|----------------------------|
| જ  | 8   | ×     | ¥          | . 45 | . *   | . 4     | . 4        | 8    | 8     | পাত্র                      |
| 98 | 90  | 99    | .9 %       | 43   | 143   | . 18.81 | 9.         | . 30 | 30    | संख्या                     |

मासपरत्वेन कल संख्या। पर्वत भूमी ५०

यापादेश १५ श्राव से १३। ४६ मादेश शर श्राध्व ने ११। ३६ कार्ति के १०। च

### विन्ध्योत्तरे देशे विशोत्तरीयानेन आयन्यय चक्रम्।

| सेप |    | मिधुन |   |    |    |   |     |     |   |   |     |      |
|-----|----|-------|---|----|----|---|-----|-----|---|---|-----|------|
| 1.2 | 43 | 8 9   | 4 | 6  | 88 | 4 | 3,3 |     | 3 | 2 | 16  | छ। भ |
| 18  | =  | 4     | * | 18 | ્ષ | 4 | €8  | , u | = | = | . 4 | च्यप |

### विन्ध्यद्त्तिरो देशे अष्टोत्तरीमानेन आय-व्यय चक्रम् ।

| मेप  | बृप | ł  |   | l  | 1  |    | II |    |   |    | 1  | राशयः  |
|------|-----|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|--------|
| . 38 | 28  | 31 | 4 | C  | 33 | 6  | 38 | 7  | ٧ | 4  | ş  | लाभ    |
| ં.ર  | 33. | É  | 2 | ર્ | 6  | 33 | ?  | 83 | 9 | بع | 33 | • च्यय |

श्रायव्यय ज्ञानम्कार—श्रायव्ययो समोहत्वा पकहीनं तु कारयेत्। श्रष्टभिस्तु हरेद्मागं शेपांके फलमादिशेत्॥१॥ श्रथवा लाभं १ सौख्यं २ तथा क्लेशं २ लोभं ४ लोकोपवादकम् ५ सन्मानं ६ विजयं ७ हानि = कथितं पूर्वस्रिभिः ॥२॥ श्रपनी राशिके लाम पर्चको जोड़कर उसमें १ घटाकर = का भाग दे। जितना शेप वचे सो क्रमसे फल जाने॥ लाभ १ सौख्य २ क्लेश ३ लोभ ४ लोकनिन्दा ५ सम्मान ६ विजय ७ हानि = यह फल क्रमसे होते हैं।

#### चन्द्रग्रह्ण।

श्रीसंवत् १६८० शाके १८५२ शाध्विनशुक्क १५ मोमे (७ अस्टूबर इंग्लो सन् १६२०) रेवती भे चंद्रप्रहणं प्रालमानं ०।२१ व्यंगुल ।

#### चंद्रप्रह्णम् ।

| 1. 1   |             |               | <u> 9. kt (s.12.1</u> | and the second second                  |
|--------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|
| S      | सूर्यदियात् | स्योदयघटिकातः | रेलवेचटिकातः          | श्रंगुल भरसे भी                        |
| -      |             |               | . 00                  | त्रास कम है, इस लिये                   |
| समय    | घटी। पछ     | घटा। मिनिट    | घटा मिनिट             | चित्र नहीं दिया गया                    |
| स्पर्श | 84141       | ०।३२          | - ।४६                 | है। यह त्रहण दुर्वीन                   |
| मध्य   | . ४६।४२     | 119           | 3133                  | से दिखाई देगा चंद्र-<br>माम कुछ मेलापन |
| मोक्ष  | 20188       | 3133          | ्रशिष्                | जर हो आवेगा।                           |

#### , जगन्तुरनं 🎼



श्रव वर्षमें जगल्लगसे समस्त प्राणियों के फलाफलकी रीति वर्ताई जातो है। जन्मोदयाद्भाष्ट्रा-जग प्रवेश लग्ने हि यद्भावगर्त श्रुमान्वितं॥ तद्भाववृद्धि प्रकरो ति वर्षे पापान्विते तद्भवनस्य हानिः॥ जन्मागतेसुखं २ श्रुथे लामाग्नौ ३ वंशवृद्धि कत्॥ तुर्ये

मित्रसुखं पुत्रे पुत्रं पष्टे पराजयः ॥ २ ॥ स्त्री सौख्यमस्ते ७ मृत्यौरुक् = धर्मे धर्म ख १० गे धनं ॥ लाभे ११ लाभो दुःखमत्ये १२ जन्मा-दर्कजवेशगे॥ ३॥ जन्म लग्नसे जगलग्न जिस स्थानमें हो उस स्थानमें कहे माफिक फल कहना चाहिये। यदि वह राशि शुभ ब्रह्मे युक्त हो तो युभ फल, पापब्रह्मे युक्त हो तो पाप फल होगा। पाप-ग्रभ दोनों मिश्र होंगे तो मिश्र फल होगा। पूर्ण चंद्रमा ( यानी राक्ष पक्षकी १० से कृष्णपत्तकी पंचमी ५ तक पूर्ण चन्द्रमा होता है ) वुध, गुरु, गुरू, गुमप्रह हैं। वाकी सूर्य, मंगल, गुनि राह, केत, पाप श्रौर कर ग्रह हैं। उनका क्रमसे फल कहना। जैसे जगरलप्रकी राशि जन्म लग्नमें हो तो सुख, हितीयमें धन, तृतीयमें वंश वृद्धि, चतुर्थमें मित्रसुख, पंचममें पुत्रसुख, छुडवेंमें पराजय, सप्तममें की सौख्य, अप्रममें रोग, नवममें धर्मवृद्धि, दशभमें धनशक्षि पकादशमें लाभ, द्वादशमें दृश्क होगा। अब इसमें श्रम शह हो तो श्रमफल विशेष कहना और पाप सह हो तो अशुभ विशेष कहना। गुभ पाप दोनों ही तो मिश्रफल कहना। पाप ज्यादा हो तो पापफल और श्रम हो तो श्रमफल विशेष कहना। यह समस्त फल जन्म या लक्षसे राशिसे हर एकको कहना चाहिये।

#### मुख्य ज्ञातन्य विषय।

ज्येष्ठ शक्त ११ शनिवारको गुरुका अस्त पश्चिममें है। श्रापाद शुक्त ६ शुक्रवारको गुरुका उदय पूर्वमें होगा। ज्येष्ठ रूप्ण १० शुक्र-वारको मिथुनके वृहस्पति होंगे। अगहन रूप्ण १० शनिवारको गुकका अस्त पश्चिममें होगा और सुदी ६ वुद्धवारको शुकका उदय पूर्वमें होगा। कार्तिक शुक्ल १० शिनको मीनके राष्ट्र तथा कन्याके केतु होंगे। इस वर्षमें राजा चन्द्रमा, मंत्री सूर्य वर्षाके श्रन्नपित वुध. चैत्रके श्रन्नपित चन्द्रमा मेघोंका खामी शिन, रसोका खामी शुक. नीरसेश भौम, फलका खामी शिन, धनका स्वामी मंगल, किलोंका स्वामी शिन होगा। सोमवती श्रमावस्या २ होगी। वर्षा विश्वा १५ धान्य १७ तृण ६ शीत ७ तेज १३ वायु ७ वृद्धि १५ ज्ञय १५ विश्व११ श्रहंकार १० सत्य ६ धर्म १० पाप १८ विश्व। होगा।

### चैत्रशुक्षपत्त फल ।

इस पक्षमें पशुश्रोंको कोई वड़ा रोग उत्पन्न होगा, मनुष्योंको भी कोई साधारण वीमारी विशेष कपसे होगी। वादलोंकी छाया कभी कभी हो जाया करेगी टाड़ीका प्रकोप होगा, जिससे धान्यमें हानि होगी।चोरोंका भय श्रधिक कपसे होना शुरू हो जायगा। चावल, उड़द, मुंगका भाव तेज होकर सम होगा। हरएक जगह इवनादि शांति जकर होनी चाहिये। इसमे श्रगाड़ी हैजा इत्यादि उस जगह प्रवेश न करेगा। कहीं कहीं पानी धरसनेसे धान्यकी हानि हो जायगी। इस पक्षमें प्रायः फल श्रच्छा बहुत कम होगा, किन्तु किसानोंको साधारण श्राराम रहेगा। गेहं जब चना मंस्रका भाव सम रीति-पर रहेगा।

### वैषाखमासफल ।

इस महीनेमें किसी २ जगह पानी बड़े जोरसे वसंगा। चोरोंका भय सर्वत्र अधिक रूपसे सुनाई पड़ेगा, रोग इस मासमें मध्यम रूपपर हो जायगा। पशुश्रोंको पोड़ा अधिक हो जायगी। अन्नकी पेट्रायश कई कारणोंसे बहुत कम हो जानेकी संभावना है। प्रजाम राज्यसे असंतोप फैलेगा। शांतिके लिये राज्यसे अधिक प्रवंध होनेपर भी पूर्णतया न होगी। जहां कहीं हैजेका प्रकोप शुरू हो जायगा। गेहं, जब, चना, मस्र, भृगका भाव सम होकर बाद मंदा हो जायगा। पीतल, तांवा, कांसाका भाव सस्ता रहेगा। कंवत, प्रभीना, और वखका भाव सम रहेगा। गाय, वैल, भेंस इत्यादि पशुश्रोंका भाव सस्ता हो जायगा और तृश इत्यादिका भाव सम-रीतिसे हो जायगा। रांगा, जस्ता, श्रालमोनियम इत्यादि धातुश्रोंका

भाव तेज रहेगा। तिली, सरसोंका भाव तेज श्रीर सम रहेगा। घृतका भाव पहिले तेज होकर बाद् सम हो जायगा। सुगंधित पदार्थोंका भाव सस्ता हो जायगा। साधारण रीतिसे यह मास बुरा ही है।

### ज्येष्टमासफल ।

इस महीनेमें पानी घरसनेका भी योग है। ५ दिन पानी वरसेगा। गर्मी हेरसालकी अपेक्षा अधिक पड़ेगी। हवाके चलनेसे कई शहरीमें तथा गांचोंमें बहुत हानि होगी। वृक्षोंसे फलोंकी हानि तथा पेड़ोंका द्वरना इत्यादि कई तरहके नुकसान होगे। हैजा तथा किसी दूसरी तरहका रोग इस महीनेमें होगा। वादलोंकी छाया प्रायः रहेगी। सामाजिक भगड़े बहुत जोरोंसे होंगे। वैशाखमें लिखे हुये पदार्थोंका भाव तेजका मंदा होगा, मन्देका सम होगा खाड़, उड़द, स्न, बस्न, तेल, होंग, हरदी, जीरा, अरहर, और कड़नी तेज रहेगी, नमक, कपास, रेंडी, सुपारी, फिटकरी, धिनयां समभावपर रहेगी। उड़द, मंग, अजवाहन कपूर, मंदे भावपर रहेंगे। मेथी, लाह, राई, खैर, सौंक साधारण तेज रहेंगी, बादाम, पीपर, मिरचा, छोहाड़ा, मुनका, विरोंजी, मंगरहल, तालमंकाना, किसमिस, साधारण मंदी रहेगी। यह मास पश्चें के लिये प्रायः उत्तम है, किन्तु मनुष्योंके लिये उत्तम नहीं है इसमें नाना व्याधियां मनुष्योंको उत्पन्न होंगी।

### 'श्रोंपादमासका फर्ल।

इस महीनेमें शुक्रमें वर्षा होकर वाद वन्द हो जाय गी। वाद वड़ी सुश्किलोंसे जल वर्षेगा। जल वर्षानेके लिये इन्द्रका पूजन परमावश्यक है श्रथवा दुर्गाका हवन कराते समय इन्द्र मंत्रका स्विधि पूजन करना चाहिये, पश्चश्रांको इस महीनेमें तृण्की तकलीफ बहुत ज्यादा होगी, किंतु रोगसाधारण होगा। मनुष्यांको हैजा इस महीनेमें भी रहेगा परन्तु सर्वत्र नहीं वश्चांको कोई ज्यादा रोग होगा जिससे बहुत हानियां होगी साधारण कपसे बच्चोंको मृत्युयं भी होंगी इस महीनेमें भी पहिले पानी होगी पर फसल वो देनेसे विशेष नुकसान कुछ न होगा देखनेमें पहिले कुछ जनसान मालूम पड़ेगा परन्तु फिर वाद सुदीमें या श्रावण कप्णमें जल बरसनेसे वाको वचा हुशा पहिलेसे भी ज्यादा हो जायगा इस मासमें तेंजो मंदी वैशाल के महीनेसे बट्टी समक्षना चाहिये साधारण रीतिसे यह मास कृष्ण-

'n.

· पत्तमें भच्छा है गुक्क पत्तमें मध्यम है सामाजिक क्षगड़े और कुटु-म्बीय क्षगड़े खिक होंगे कोई भी प्राणी श्रच्छो तरहसे प्रसन्न न रहेगा सब प्रायः हृदयसेदुखो ही रहेंगे।

#### श्रावणमासीय फल ।

इस महीनेमें कुछ दिन पहिले सूखे वीतेंगे। बाद वर्षा कभी २ तो उत्तम होगी कभी के गल वादलही दिखाई देंगे। परन्तु कोई २ देशमें तो निद्योंकी वाढ़ोंसे वहुत भारी नुकसान होगा। प्रायः तो इस मालमें पानीकी वर्षा मध्यम ही होगी। कोई जगह तो पानीकी वर्षा वहुत देरमें होगी। श्रापाढ़की वर्षासे जो श्रल सूखेसे दिखाई देंगे। वह इस वर्षासे वड़े ही उत्तम दिखाई देंगे। सब श्रल घास हत्यादिका भाव श्रक्लपद्यमें मदा हो जायगा श्रीर छण्ण पद्यमें घासकी मंहगाई ज्यादा रहेगी। गेहूं जो हत्यादि अलोंका भाव भी तेज ही रहेगा पश्च श्रोंको तथा मनुष्योंको इस मालमें कप्ट बहुत श्रिषक रहेगा, परन्तु श्रक्ल पक्षमें सब तरहसे श्रानन्द हो जायगा। है जेका प्रकोप इस मालमें कप्ट वहुत श्रिक्त प्रकोप इस मालमें कप्ट वहुत श्रिक्त प्रकोप इस मालमें कप्ट वहुत श्रिक्त प्रकोप इस मालमें कप्ट वहुत श्रिक्त प्रकोप इस मालमें कप्टी रहेगा तांवा,रांगा,जस्ता, पीतलका,भाव तेज होकर वाद सम हो जायगा। यह मास प्रायः साधारण रूपसे मध्यम ही बीतेगा। रोजगारियोंकों श्रावण कृष्णमें लाभ अधिक होगा।

#### भाद्रमासीय फल ।

इस महीनेमें कहीं २ वर्षा बहुत जोरोंसे होगी। इस वर्षासे मकान तथा गांवके गांव वह जायंगे। निद्योंकी वाहें बहुत उयादा आवेंगी इससे भी हानि ज्यादा होगी। और अत्रोंकी हानि पानी वरसनेसे ज्यादा होगी। कहीं कहीं खुला एकदम पड़ जायगा इस से भी हानि अधिक ही होगी। पानी रोकनेके लिये भी इन्द्रका पूजन और हुर्गा-हवन परम लाभ दायक है और जहां स्वा पड़े। वहां भी यही काम करना उचित होगा। मध्यदेशमें वर्षा पायः उत्तम ही होगी। पूर्वके देशों-में बहुत भारी वर्षा होगी। पश्चिममें वर्षा कभी साधारण कभी उत्तम ही होगी। दक्षिणमें वर्षासे बाढ़ बहुत ज्यादा आवेगी। उत्तरमें वर्षा बहुत ही ज्यादा होगी। इस महोनेमें गेहूँ, जब, धान, चावल, मूंग, उद्दक्ता भाव साधारण कपसे तेज रहेगा और आव्वित भरमें भी प्रायः यही हाल रहेगा। तांवा, कांसा, पीतल.रांनाका भाव साधारण कपसे तेज होकर बादमें सम होकर आव्विनमें मन्दा हो जायगा।

### आधिन (कार) मासीय फल।

इस महीनेमें थोड़ा २ जल सर्वत्र वर्षेगा और कहीं २ वहुत जीरोंसे जल वर्षेगा, जिससे कि बहुत्र हानि जनताको उठानी पड़ेगी। सव जगह पर यह पानी जितना कि इस समय जरूरत है उतना न वर्षेगा, लेकिन थोड़ा सा वरसनेसे अत्रोंमें ४ आना फायदा हो जायगा। जिस जगह इस मासमें इन्द्र पूजत दुर्गा इवन और नगरकी सब जनता मिलकर उपवास करके रात्रिमें भोजन करेगी। वहां अवश्य पूर्ण जल वर्षेगा इसमें कोई सन्देह नहीं है और उस गांवमें खेतीसे लाभ १२ आना तक हो जायगा। चेत्रकी फसलमें इससेद आना लाभ होगा। इस मासमें रोग इत्यादि जो कि फसलों हैं उसीमें कुछ पेसा रोग उत्पन्न होगा जिससे कि मालूम पड़ेगा कि इस साल यह नया रोग उत्पन्न हुआ है। इससे मनुष्योंकी हानि तो कमती होगी, लेकिन जिसको यह रोग हो जायगा वह सालातक थोड़ा यहुत रोगी वना ही रहेगा। इससे वचनेके जिये बेलके पेड़के नीचे बैठ कर एक हजार "ओं नमः शिवाय" मंत्र जपना ही लाभदायक है।

#### कार्तिकमासीय फल।

इस मासमें धानमें कीड़ा लग जानेसे कुछ हाति होगों, परन्तु कीड़ा सव जगह न लगेगा | जहां कीड़ा न लगेगा चहां पानी विना धानोंका वहुत तुकसान होगा। प्रायः पानी विना धानकी हानि वहुत जगहमें होगी। पककी जगहमें धान छ आने या सात आने होगी। गेहुं यय मसूर चना मटरका भाव साधारण रूपसे तेज हो जायगा सृत विनीला कपड़ा कंवलका भाव साधारण रूपसे सम रहेगा पीतल तांवा रांगा जस्ता आदिका भाव सम हो जायगा। वेल गाय भेंस हत्यादिका भाव तेज होगा। चांदी सोनाका भाव पहिले मेंदा होकर बाद सम होगा। इस महीनेमें वादलोंकी छायाः प्रायः वनी ही रहेगी। कहीं कहीं पानी भी बरस जायगा इस महीनेमें कोई ऐसा रोग होगो जिससे कि जनतामें बड़ी हानियां होगी। प्रायः इस रोगमें जनतामें श्रशांति फैलेगी। इसके लिये शंकरका अनुष्ठान करनेसे हो विजय होगी श्रोर सब तरहसे फायदा होगा।

### मार्गशीर्ष मासका फल ।

इस मासमें पानी वरसनेसे चैत्रकी फसलका तथा ज्ञार इत्यादि अत्रोंका नुकसान वहुन होगा। इस महीनेमें गेहूं, यव, मस्र चनाका आव तेज हो जायगा। उड़द, मृग, धान, चावलका भाव पिहले सम रह कर बाद मन्दा होगा। ज्यार, कोद्व तथा वाजरा इत्यादिका भाव साधारण मन्दा रहेगा। कपड़ेका तथा विनोलेका और स्तका भाव पिहले सम रह कर बाद तेज हो जायगा। पीतल, तांवा, जस्ता, रांगाका भाव साधारण तेज रहेगा। सर्दी इस मासमें सम कपसे ही रहेगी, पानी वरसनेके समय कुछ सर्दी ज्यादा होनेसे पशुवोंको हानि आर वच्चोंको रोग होगा। यह मास प्रायः सम कपसे ही वीतेगा, परस्परमें प्रेमके मनोभाव रहेंगे, राजा प्रजाममें कुछ मनोमालिन्यता रहेगी। कार्तिकके अत्रोंका भाव समक्पसे ही रहेगा। किसानोंको यह मास प्रायः अधिक अच्छे कपसे वीतेगा।

#### भीष मासका फल।

इस महीनेमें जाड़ा खूव जोरोंसे पड़ने लगेगा। इससे अन्नोंमें बहुत नुकसान होंगे दो या तीन दिन पानी बहुत वर्षेगा। मध्य देशमें प्रायः यह योग है। पूर्वके आधे प्रान्तमें भी वर्षा होगी, बादलोंकी छाया प्रायः रहा ही करेगी। पानी वरसनेके बाद कहीं २ तुपारसे हानियां अधिक होंगी, परन्तु इस पानीसे बहुत सुधार अन्नोंको होगा। यह वर्षा प्रवकी तरफ ही प्रायः होगी। जानवरोंको पोड़ा प्रायः रहेगी श्रोर प्रजाको श्रानन्द रहेगा। विशेष योग सब चीजोंकी मंहनाईका है। यह मास प्रायः दुरा ही है श्रन्नोंके हकर्षे अच्छा है।

#### माघ मासका फल।

इस महीनेमं तुपारसे हानि अधिक हो जायगी, श्रतोंमं कोई हमी (कीड़े) पड़ जानेसे अश्रोंमें हानियां वहुत जगह हो जायगी और वहुत जगह पानी वरसनेसे श्रत्रोंमें वहुत फायदा होगा। इस महीनेमें ५ दिन जल वर्षणा। इससे वहुत तरहकें फायदे होंगे। तेज मन्दी इस मासमें गेहूं, यव, मसूर, चना, मृंग, उड़द इत्यादिकी सम रीतिपर रहेगी। चावल, गुड़, चीनीका भाव मन्दा रहेगी। चादी सोनेका भाव कुछ तेज होकर कम होगा। पीतल, तांवा, रांगा, जस्ताका भाव तेज रहेगा। अरहर, ककुनी, धान, लाही, कोद्वका भाव सम रहेगा। इस मासमें पश्चोंको कोई साधारण रोग होगा, मनुष्योंका खास्थ्य उत्तम रहेगा। वच्चोंको सरदीकी वजहसे खास्थ्यहानि, कहीं कहीं खार्थहानि भी होंगो। यह मास अन्नादिमें पहिले हानि करके वाद उत्तमताको करेगा।

#### फाल्गुन मासका फल।

इस महीनेमें थोड़ा २ कहीं पर जल बर्जेगा टाड़ीका और म्सेका श्रन्न िलये डर बहुत है। इस समयकी फसल कहीं २ तुपारसे खराय होगी। पानी वरसनेसे उत्तम हो जायगी। जहां तुपार न लगा होगा। वहां पानी भी कम वर्षेगा पशुश्रोंकी आराम रहेगा। शुक्ल पत्तमें कुछ रोगकी सम्भावना है। मनुष्योंको कोई साधारण रोग उत्पन्न होगा। बज्ञोंके लिये यह मास खग्म है। गेहूं, जौ, धानका भाव तेज रहेगा। शुक्लमें कुछ समतापर श्रावेगा। उड़द, भूग, कोदव इत्यादिका भाव पहिले सम होकर वाद मंदा होगा। पीतल, तांवा, जस्ताका भाव तेज रहेगा। गाय, भैंस इत्यादि पश्चोंका भाव तेज रहेगा।

## चैत्र कृष्णपत्तका फल ।

इस पत्तमें प्रायः धान्यका भाव तेज ही हो जायगा। श्रन्नोंमें कोई तहरकी हानि होनेसे जनतामें वड़ी हतचल मचेगी। यह हानि सव जगह नहीं होगी, परन्तुं थोड़ी थोड़ी हानि सव जगह हो प्रायः होगी। बादलोंकी छाया रहेगी। पानी वरसनेका योग वहुत कम है। मनुष्योंकी कोई साधारण रोग होगा। पश्चोंको सुख दुख वरावर है।

# विवाह मुहुर्त्ताः।

वैशाखकृप्णपत्तः।

ति. १ चंद्रे सातीभे,रेखा ७ लग्ने विचार्यम्।

ति. २ सौमे अनुराधाभे, बुध शु, वेध शुक्त गु. यामित्रं रेखा ७ दोप ३ लग्नं मृत्युवाण याववशुभं।

ति, ३ वुधे श्रव्यराधामें रेला ५ दोष ५ त. चि. (व्यतीपात यावनश्रम तम्ने)। ति. ४ गुरौ मूलभे. रेखा म्होप २ लग्नं विचाय ।
ति. ५ शके मूलभे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचाय ।
ति. ७ रवी उ. पा. भे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचाय ।
ति. म्चन्द्रे उ. पा. भे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचाय ।
ति. १२ शके उ. भा भे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचाय ।
ति. १३ शनौ उ. भा भे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचार्य ।
ति. १३ शनौ उ. भा भे. रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचार्य ।
ति. १४ रवी रेयती भे. रेखा म्होप २ लग्नं चिन्त्यं।

वैशाखशुक्क पत्तः।
ति २ वृधे रोहिणी भे ६ दोष १ ल चि.
"ति ३ गुरौ रोहिणी भे रेखा मदोप २ लग्नं विचार्यं।
ति ३ गुरौ सगशिर भे रेखा ६ दोप १ लग्नं विचार्यं।
ति मभी मधा भे रेखाम्दोप २ लग्नं चिन्त्यं।
ति ६ वृधे मधा भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति ११ गुरौ उ. फा. भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति १२ गुके उ. पा. भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति १२ गुके उ. पा. भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति १२ गुके इस्तभे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति १३ गुनौ हस्त भे रेखा ७ दोप १ लग्नं चिन्त्यं।
ति १३ गुनौ हस्त भे रेखा ७ दोप।२ लग्नं चिन्त्यं।
ति १४ रवौ खाती भे रेखा ६ दोप ४ लग्नं व्यतीपात यावन्न गुमं।
ति १५ चंद्रे खाती भे रेखा म दोष २ लग्नं विवार्यं।
जेष्ठ कृष्णपत्तः।

ति. २ वधे श्रतुराधा भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं चित्यं।
ति. ३ गुरो मूलभे रेखा १० दोप० लग्नं भरा यावन शोभनं।
ति. ४ शुके मूल भे रेखा = दोप।२ लग्नं मृत्युवाण यावन शोभनं।
ति. ५ शनो उ. पा. भे रेखा ६ दोप ४ लग्नं चिन्तयं।
ति. १० शुके उ. भा. भे रेखा ६ दोप १ लग्नं भरा यावन शोभनं।
ति. १० शुके उ. भा. भे रेखा ६ दोप १ लग्नं भरा यावन शोभनं।
ति. १० शुके रेवती भे रेखा ६ दोप ४ लग्नं चिन्तयं।
ति. ११ शनो रेवती भे रेखा ६ दोप २ लग्नं चिन्तयं।
ति. १४ भोमे रोहिणी भे रेखा ६ दोप २ लग्नं चिन्तयं।

ज्येष्ठ शुक्कपचः।

ति. १ गुरौ मृगशिर भे दोष १ लग्नं विचार्य ।

ति. ६ चंद्रे मघा. भे, रेखा ७ दोष ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति. ७ भौसे. मघा भे, रेखा म्दोष २ लग्नं विचार्य विवाहनक्षत्रं यावत्।
ति. म बुधे. उ. फा. भे. रेखा म दोष २ लग्नं मृत्युवाण "यावन्नशुभं।
ति. ६ गुरौ उ. फा. भे. सशस्याग्नि वाणः रेखा ६ दोष,१ लग्नं।
ति. ६ गुरौ हस्त भे. रेखा म दोष २ लग्नं चिन्त्यं।

## मार्गशीर्ष शुक्कपदाः ।

ति १० रवी उ. भा. भे. भद्रा पूर्व रेखा ६ दोष ४ लग्नं चित्यं। ति ११ चंद्रे रेवती भे. रेखा ६ दोष ४ लग्नं चित्यं। ति १५ शको रोहिणी भे. रेखा ७ दोष ३ लग्नं भद्रामृत्युवाणयो र्यावनश्चमा

### पौष कृष्णपत्तः ।

ति १ शनौ रोहिणी भे रेखा ७ दोष ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति १ शनौ सृगशिर भे रेखा ७ दोष ३ लग्नं विचार्यं।
ति २ रवौ सृगशिर भे रेखा म दोष २ लग्नं विच्यं नक्षत्र यावत्।
ति ७ शुक्ते उ फा भे रेखा ५ दोष ५ त्रावश्यके लग्नं चिन्त्यं।
ति म शनौ उ फा भे रेखा ६ दोष ४ लग्नं विचार्यं।
ति म शनौ इस्त भे रेखा म दोष २ लग्नं विचार्द्यं।
ति म शनौ इस्त भे रेखा म दोष २ लग्नं विचार्द्यं।

#### माघ कृष्णपत्तः।

ति, ११ बुधे, श्रनुराधा भे, रेखा ६ दोप ४ लग्नं विचाय । ति १३शुक्ते मूल भे, रेखा ६दोषः४लग्ने भद्रापृर्वभेवचित्यं।

#### माय शुक्कपत्तः।

ति १ चंद्रे ६ मा भे रेखा म् दोप २ लग्नं विचार्य।

ति १ शक्ते ड भा भे रेखा म् दोप २ लग्नं चिन्त्यं नक्तत्रं यावत्।

ति ५ शक्ते ड भा भे रेखा म् दोप २ मृत्युवाण्यावत्रशुभलग्नं।

ति ५ शनो रेवती भे रेखा ६ दो १ मृत्युवाण्यावत्रशुभलग्नं।

ति ६ दवी रेवती भे रेखा ६ दो १ लग्नं चित्यं।

ति ६ बुधे रोहिणी भे रेखा ६ दो १ लग्नं विचार्य।

ति १० शुरी रोहिणी भे रेखा ६ दो १ लग्नं विचार्य।

ति १० शुरी मृगशिर भे रेखा ७ दो ६ लग्नं विचार्य।

ति १० शुरी मृगशिर भे रेखा ७ दो ६ लग्नं विचार्य।

#### फान्गुन कृप्णपनः।

ति १ भौमे मघा भे रेखा ७ दो ३ लग्नं चिन्त्यं।
ति २ वृधे मघाभे रेखा मदो २ लग्नं विचायं विवाहनस्त्रं यावत्।
ति ३ गुरौ उ फा भे रेखा ६ दो ७ लग्नं भद्रा यावत्र शोभनं।
ति ७ शुक्ते इ फा भे रेखा ६ दो ७ लग्नं चिन्त्यं।
ति ७ शुक्ते हस्त भे रेखा मदोप २ लग्नं चिन्त्यं।
ति ५ शुक्ते हस्त भे रेखा मदोप २ लग्नं विचायं नस्त्रं यावत्।
ति ५ श्रानौ हस्त भे रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचायं नस्त्रं यावत्।
ति ७ चन्द्रे खाती भे रेखा ७ दो ३ लग्नं विचायं स्वेच्छ्या।
ति मभोमे अनुराधा भे रेखा मदो लग्नं चिन्त्यं।
ति १० गुरौ मूल भे रेखा ५ दो ५ लग्नं चित्र्यं।
ति १० गुरौ मूल भे रेखा ५ दो ५ लग्नं चित्र्यं।
ति १२ शनौ उ पा भे रेखा मदो २ सन्युवाण यावन्न शुगं लग्न।
ति १२ शनौ उ पा भे रेखा मदो २ सन्युवाण यावन शुगं लग्न।

#### फान्गुन शुक्कपत्तः

ति, ३ गुरौ उ. भा. भे. पात दो. केतु यामित्रं एवं वाणः रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचार्यं।

ति, ३ शक्ते उ. भा. भे. पात् दो. केतु यामित्रं रेखा म दोप २ लग्नं चिनयं विद्वद्धिः।

ति, ४ शनौ रेवती भे, शनि लत्ता दो, राष्ट्रगुति दो, केतु यामित्रं रागवाणदग्वाति,रेखा ५ दोष ५लग्नं चित्यं भद्रायावन्नशोभनं।

### चैत्र कृष्णपत्तः।

ति १ गुरौ हस्त भे पात दो केनुयुतिः राहु यामित्रं सशल्या वा. रेखा ६ दो ४ लग्नं विचार्यः।

ति २ शुक्ते हस्त भे पात दो केतुयुतिः राहुयामित्रं रेखा ७ दोष ३ हम्तं चित्यं चित्राह नक्षत्र यावत् ।

ति ३ शनो खातीभे राजवाल उपग्रह दोपः क्रांतिः साम्यदोपः रेखा ७ दोप ३ लग्नं विचायं स्वेच्छ्या ।

ति, ४ रवी खातीभे, उपग्रह दोपः क्रांतिसाम्य दोपः दग्धा तिथिः रेखा ७ दोप ३ सम्मं चिन्यं। ति ६ चंद्रे अनुराधा में पात हो चौरवाण द्वीप रेखा = दोप २ लग्नं विशाखोपरि विचार्य ।

ति ७ भौमे श्रनुराधा मे पात दोप रेखा ६ दोप १ लग्न भद्रा पूर्व चिंत्यं।

ति म बुधे मूल भे बुधलत्ता दो गुरु वेधः गुरुयामित्रं रोगवाण उप् रेखा प्रदोष प्रश्रावश्यके लम्मं चिन्यं।

## अथ यज्ञोपवीत मुहूर्ताः ।

## चैत्र शुक्त पत्त ।

ति. ५ ग्रुके रोहिगो भे. लग्नं २ ग्रुक दा. ऋत्यवित्यं । ति. १२ ग्रुरी पू. फा. भे. लग्नं वित्यं स्ववुद्ध्या ।

वैशाखं कृप्ण पद्मः।

ति. ३ वुधे अनुराधा भे. व्यतीपातस्वान्न शुभं। ति. ५ शुक्रे मूलभे. लग्न चित्यं स्ववुद्धया।

### बैशाख शुक्त पत्तः ।

ति, ३ ग़ुरौ रोहिशी भे. लग्नं २ ने, दा. श्रम्यिव्यं। ति, १० वुधे, पू. फा. भे, लग्नं २ ने, दा, श्रम्यच्चित्यं। ति, ११ गुरौ पू. फा. भे. उ. फा. भे. च लग्नं २ ने. दा, श्रम्यचित्यं। ति, १२ शुक्रो उ.फा. भे, हस्तभे च लग्नं २ ने,दा, श्रम्यचित्यं।

### ज्येष्ठ कृष्णपत्तः ।

ति. बुधे श्रमुराधामे लग्नं २ ने. दा. श्रन्यव्यत्त्यं । ज्येष्ट श्रुद्धपत्तः ।

ति. २ शके आर्द्राभे लग्नं २ ने. दा. अन्यचिन्त्यं। ति. ५ रवौषुष्यभे लग्न २ ने दा. अन्यचिन्त्यं।

## अथ दिरागमन मुहूर्तः ।

### वैशासकृष्ण पन्नः।

ति. १ चंद्रे स्वाती भे, लग्नं चित्यं। ति. ५ शके मूल भे, लग्नं चित्यं। ति. म चंद्रे ब. पा. भे, श्रवणे च ल. चित्यं। ति. ११ गुरी, शतभिषा भे, लग्नं चित्यं। ति. १२ शके ब. भा. भे, लग्नं चित्यं।

### वैशाखशुक्त पत्तः।

ति, ३ गुरौ रोहिली भे, लग्नं चित्यं । ति, १२ शुक्ते उ. फा, भे, हस्त भे, च ल, चित्यं । ति, १५ चंद्रे चित्रा भे, लग्नं चित्यं ।

### मार्गशीर्ष शुक्कपत्तः।

ति. १ शुक्ते श्रद्धराधा भें लग्नं चित्यं।

### पौपकृष्ण पन्नः।

ति, १० चंद्रे चित्रा भे, भद्रोत्तरं तः, चित्यं।

#### फान्ग्रन शुक्कपत्तः।

ति. १ बुधे शतभिषा भे लग्नं चित्यं। ति. ३ शक ड. भा लग्नंचित्यं। ति. ६ चंद्रे अश्विनी भे लग्नंचित्यं। ति. १० शुक्ते सुगशिरा भे लग्नंचित्यं।

### चेत्रकृष्ण पद्मः।

ति, १ गुरो उ. फा. भे. लग्नंचित्यं। ति. २ शुक्रो इस्त भे. लग्नंचित्यं। क इति मुहुर्ताः।

### पाठकोंको सूचना।

हमने जो कई मुहूत मदा, वैधृति, व्यतीपात, अमावास्या, सृत्युवाणमें लगा दिये हैं, वहां पणिडत लोग अत्यावश्यक समयमें भद्रा वैधृति आदिका स्प्रधोकरण तथा उन र ग्रुम कमों के नत्त्रका स्पर्धोक्षरण तथा उन र ग्रुम कमों के नत्त्रका स्पर्धोक्षरण तथा इन दोनों को अच्छी तरह देखकर लग्न की करणना कर लेव, अन्यथा कोई अच्छे हो मुहूतमें विवाह शोधे। भद्रा वैधृति हत्यादि वाले मुहूत्तों को छोड़ देवे। इस वर्षमें ग्रुह ग्रुम महुत्व बहुत कम है।

### संस्कृत-खगड ।

् सम्पादक—महामहाध्यापक, महामहोपाध्याय, श्रोमान पण्डित प्रवरं श्रन्नदाचरण तकेचूडामणि महोदय, काशी ।

अखिल भारतवर्षीय

### संस्कृत-विश्व-विद्यालय ।

( जिसमें श्रीवाराणसी-विद्यापरिषद् और आयुर्वेद-सम्मिलनी सम्मिलत है । )

्रिधान कार्यालय, महामण्डल भवन, जगत्गंज, बनाएस 🔝

सनातनधर्मका धार्मिकशिक्षा-विस्तार, संस्कृत-विद्याप्रचार, आयुर्वेद श्रादि शास्त्रोका प्रचार, राष्ट्रभाषा हिन्दीकी उन्नति और पुरुष और स्त्रियोंके धर्मश्रानकी उन्नतिक मंगलमय अभिनायसे यह श्रादित भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित हुन्ना है।

परीजा तथा पाठच-पुस्तक-नियमावजी ।

#### परीकाओंके नाम।

(१) संस्कृत सम्बन्धीय उपाध्यायपरीता, (२) महो-पाध्याय परीता। पौरोहित्य परीताके दो नाम रक्ते गये हैं—(३) श्रोतकर्मविशारद परीता और (४) स्मातकर्मविशारद परीता। गुरु श्रोर श्रावार्यसम्बन्धीय परीता—(५) धूर्माचार्यपरीता। श्रायुर्वेद सम्बन्धको परीताएँ—(६) प्रथम श्रायुर्वेद परीता, (७) मध्यम श्रायुर्वेद परीता, (६) श्रायुर्वेदशास्त्री परीक्षा, (६) श्रायुर्वेद श्राखार्य परीक्षा । हिन्दीभाषा इस समय भारतवर्षकी राष्ट्र-भाषा समभी जाती है। श्रतः इसकी उन्नतिके लिये जो परीक्षा होगी, इस परीक्षाको स्त्री श्रीर पुरुष दोनों दे सकते हैं। पुरुषों-को केन्द्रमें उपस्थित होकर परीक्षा देनी होगी श्रीर क्षियें घरसे ही दे सकेंगी। उसका नाम है (१०)—राष्ट्रमाषाविशारद परीक्षा है।

### १--- उपाध्याय-परीत्ताकी पाट्यपुस्तकें ।

प्रथम प्रश्नपत्र व्याकरण और साहित्यका होगा। जिसमें गद्य, पद्य, दोष, गुण, रीति, छन्द और अलंकार प्रभृति पृष्ठे जायंगे। हितीय पत्र दर्शनशास्त्रका होगा। जिसमें पश्चदशी, और सांख्यतत्व कौ मुदीके प्रश्न रहेंगे। तृतीय पत्रमें इंशोपनिषद्, केनोपनिषद्, कठो-पनिषद्, श्रम्भुगीता, शक्तिगीताके प्रश्न रहेंगे। चतुर्थ पत्र धर्मशास्त्रका है। इसमें मनुसंहिता और याह्यवस्त्रसंहिताके प्रश्न पूछे जायंगे। पश्चम पत्रमें विष्णुपुराण, संन्यासगीता और भगवद्गीताके प्रश्न दिये जायंगे।

### २--महोपाध्याय परीचाकी पाट्यपुस्तकें।

प्रथम पत्रमें उपाध्यायपरी ताके प्रथम पत्रके प्रीतितव्य विषयके अतिरिक्त वैदिक छुन्द और वैदिक व्याकरण तथा निरुक्त पूछे जायंगे। द्वितीय पत्र दर्शनशास्त्रका है। इसमें योगदर्शन भाष्य सहित, सांख्यदर्शन भाष्य सहित, कर्ममोमांसा दर्शन भाष्य सहित परी क्तणीय अन्य हैं। तृतीय पत्रमें छुन्दोग्योपनिषद् सभाष्य, श्रीमद्भगवद् गीता और सप्तशतो गीता भाष्य सहित (गीतार्थ- चिन्द्रका हिन्दी तथा मोतृमहिमा-प्रकाशिनी टीका सप्तशतो गीताके लिये उपयोगी है।) धीशगीता, सूर्य्यगीता, विष्णुगीताके प्रश्न रहेंगे। चतुर्थपत्रमें धर्मशास्त्रके प्रश्न होंगे। जिसमें सटीक मनुसंहिता, सिमतात्तरा याह्यदन्त्र छोता पाट्यप्रमथ हैं। पञ्चम पत्रमें श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्ध श्रीर महाभारतके श्रनुशासनपर्वके प्रश्न होंगे।

३--श्रौतक्तर्भविशारद परीचाकी पाट्यपुस्तकें।

प्रथम पत्रमें संहिता, दशंपीर्शमासपद्धतिके प्रश्न रहेंगे। हितीय पत्रमें भीतस्त्र, करपद्त्र, गोविस गृह्य द्व, साध्वला पन- गृह्यस्त्रके प्रश्न रहेंगे। तृतीय पत्रमें सोमयागादि प्रयोग,
कुएडासिद्ध, धर्मकमदीपिका और त्रिवेदीय सन्ध्याके प्रश्न रहेंगे।
चतुर्थ पत्रमें देवार्चन, प्रद्याग, संस्कार और श्राह्म मन्त्रार्थकी
परीचा हागी। पञ्चम पत्रमें व्याकरण और साहित्यकी परीचा
होगी।

### ४-स्मार्तकर्पविशारद परीचाकी पाट्यपुस्तकें।

(१) दशकमण्डति अथवा पोडशसंस्कार, श्राद्धविके, (२) प्रतिष्ठामयूख, शान्तिमयूख, (३) सप्तश्रतोगीता (मानुमहिमा प्रकाशिनी दोका सहित ) त्रिवेदीय श्राद्धप्रयोग श्रोर नित्यकर्मा चन्द्रिका, (४) श्राहिकतस्य, धर्यकर्मदीणिका, त्रिवेदीय संध्या (५) व्याकरण साहित्यकी साधारण परीक्षा।

### ५-धर्मावार्यपरीत्ताकी पाट्यपुस्तके ।

धर्माचाय्यपरीचा देनेवाले विद्वानीको श्रीतय में विशारद अधवा स्मार्तेकमीविशारद परीचा, इन दोनीमसे किसी एक परी-क्तामें अवश्य बत्तीण होना चाहिये, अथवा महोपाध्याय परीकामें उर्चार्ण होना चाहिये। अथवा किसी विश्वविद्यालयकी सर्वोच श्रेणीकी संस्कृत परीचा उत्तीर्ण करना श्रावश्यक होगा। जिससे यह प्रमाण मिले कि, संस्कृत विद्या और कमकाएडके वे अच्छे हाता हैं। धर्माचार्य परीचा देनेवाले विद्यानीके छिये गुप्त प्रश्न नहीं जावेंगे, उनको खुले हुए प्रश्न जावेंगे और उनके प्रश्न ऐसे होंगे कि, जिससे जाना जाय कि, उपर लिखित विषयोंके श्रतिरिक्त निम्न्लिखित ग्रन्थ और शास्त्रीमें उनका पूर्व प्रवेश हैं। तभी धर्मी चार्थ्य परीक्षा देनेका अधिकार होगा। (१) - इस परीकामें प्रविष्ट रहोनेवाले विद्वानीको समस्त दर्शनो (न्यायदर्शन, वैशेपिक दर्शन, योगदर्शन, सांख्यदर्शन, वेद के दीन काएडों के अनुसार तीनी मीमांसा दर्शन ) के शानके अतिरिक्त ग्रुदाहैत, हैताहैत, विशिष्टा-हैत, अहैत और हैत, पाशुक्त इत्यादि साम्बदायिक दर्शनींका जान ष्टात्यावश्यक है। (२)—तन त्यांगसंहिता, ह्रउयोगसंहिता, लययांग संहिता और राजयांग संहिता। धर्मकरुष्ट्रम संस्पूर्ण, विवेदीय सन्धाः मन्त्रमहोद्धि । (३)—देवीमागवतः आमद्भागवतः विष्णुपुराग, महाभारत । (४) – शम्भुगीता, शक्तिगीता, संन्यास

गीता, श्रोमद्भगवद्गीता श्रौर सप्तशती गीना सभाष्य, तन्त्रसार श्रौर महानिर्वाणतन्त्र। (५)—शास्त्रसम्बन्धी रचना।

### • श्रायुर्वेद परीत्ताएँ।

श्रायुर्वेद सम्बन्धी चार्री परीक्षार्श्रोकी ग्रन्थावली नीचे दी जाती है।

### ६-- आयुर्वेद पथम परीचा ।

१—माधवनिदान मृलमात्र (सम्पूर्ण) २—शार्द्गधर (पूर्वः खरड) २-द्रव्यगुण तथा यायुर्वेदीय प्रवन्धरचना । ४-शक्तिगीता, सदाचारशिजा ।

### ७— आयुर्वेद मध्यम परीचा ।

१—चकदत्त परिभाषासह (सम्प्र्यं)। २—रसेन्द्रसारसंग्रह। ३—वाग्मट (शागोरस्थान) आयुर्वेदीयप्रवन्धरचना। ४—नीतिच-निद्रका श्रथवा सांख्यकारिका मात्र, सप्तरती गीता।

### ⊏-आयुर्वेद शास्त्रिपरीचा।

१—चरकसंहिता (निदानेन्द्रियचिकित्सास्थानानि)। २— सुश्रुतसंहिता (स्त्रशारीरस्थाने) ३—माधवनिदान (सम्पूर्ण) विजयरिक्ततकृत मधुकोपटीकोपेत । ४—अष्टाङ्गहृद्य (स्त्रस्थान) आयुवदीय प्रवन्धरचना । ५—मगवद्गोता अथवा भाषापरिच्छेद, कारिकामात्र । शम्भुगोता ।

### ६-- ऋायुर्वेद श्राचार्य परीता ।

१—चरव संहिता (सम्पूर्ण) । २—सुश्रुतसंहिता (सम्पूर्ण) । ३—अष्टाङ्गहृद्य (सम्पूर्ण) ४—अनिर्दिष्टमन्येभ्यः आयुर्वेद्विषय-कप्रकाः । ५--सांख्यदर्शनं योगदर्शनञ्च ।

### १०-राष्ट्रभाषाविशारद्परीत्ताकी पाट्यपुस्तकें।

(१)—धरमें कर्णदुमका ५,७ खग्ट, धःमं चिन्द्रका, प्रवीणदृष्टिमं नवीन भारत, नवीन दृष्टिमं प्रवीण भारत, दृक्षकोधः (२) पद्यक्षाहित्यः—क्षयीरकी खाळी, सुजान रस्त्रान, छुत्रप्रकाश, भूपण्यंथाघली, रामचरित्रचन्द्रिका रामायण, कविताकी सुदी, भारतभारती ।
(३) गणसादित्यः—कृषिशाख, सम्पत्तिशाख, शालोपयोगी
भारतवर्ष, हिन्दीका इतिहास, लेखनकला। (४) शलंकार मंजूषा,

नम्बर पानेगा, वह द्वितीय श्रेणीमें श्रीर जो ६० नम्बर पानेगा, वह प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण समभा जानेगा।

- (६) परीचासमयके दो मास पहले कार्याध्यक्षं छाखिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यालय, श्रोमहामण्डल भवन जगत्गंज बनारस, इस पतेपर द्यावेदनपत्र भेजना होगा। निर्दिष्ट समयके अनन्तर आवेदन सीहत नहीं होगा।
- (७) धर्माचार्य, स्मार्चकर्मविशारद और श्रीतकर्मविशारद परीचा देनेमें केवल बाह्मणींका ही अधिकार होगा।
- ( = ) परीचा देनेवाले विद्वानीको दस विश्वविद्यालयके स्वीकृत नियमोका पालन करना होगा, अन्यथा परीचामें अति व्युत्पत्ति । दिखानेपर मो विश्वविद्यालय पारितोषिक आदि नहीं दे सकेगा।
- ( & ) उपदेशकपरीता, धर्मिविनोदनीपरीता, राष्ट्रधापा-विशारद परीत्ता और विद्यालयकी दो परीताओंको छोड़कर अन्य सब परीताओंके उत्तर संस्कृतभाषामें लिखने होंगे।
- (१०) परीजासमयके पहले परिपद्कार्यसम्पादक महोदय परीजार्थियोंके निकट परीजासवनमें प्रवेशार्थ प्रवेशपत्र भेजेंगे, उसीसे परीजार्थियोंको परीजास्थान, परीजासमय श्रादि छात होंगे।
- (११) स्व परीक्षार्थियोंको उत्तरपत्र देवनागरी लिपिमें लिखने होंगे।
- (१२) प्रथम बारह श्रेणियोंकी परीक्षाश्रोमें कई सुवर्णपदक, कई रीप्यपदक, धन पारितोषिक, यथा ५००), २००), २००), ५००), ५००) श्रोर २५) मानपत्र श्रादि उपहार देनेका नियम है, जिससे विद्वार्गोंको उत्साह हो। शेष दो छात्रवृत्ति-परीक्षाश्रोमें जो श्रातम श्रात्रवृत्ति देनेका नियम है, जैसा कि उत्पर छिला गया है, उसकी संख्या पीछेसे नियत होगी। सब मानपत्र श्रोर सनदौंपर हिज-हाइनेस महाराजाधिराज दरभंगाके हस्ताक् होंगे। जो इस श्रात्रक भारतवर्षीय संस्कृतविश्वविद्यालयके सांसत्तर हैं। श्रायवा वाइस सांसत्तरके दस्तलत होंगे।

श्रन्य विशेष समाचार जाननेका पता— कार्याध्यत्त—श्रक्षित भारतवर्षीय संस्कृतविश्वविद्यात्तय, महामण्डन भवन, जगत्गंज, वनारसः।

### प्राचीन विद्यापीठ तथा अन्य स्थान ।

भारतवर्षमें प्राचीन विद्यापीठ निम्न लिखित थे। काशी, कांची, उन्जैन, काशमीर, निद्या, मिथिला, कन्नौज़, श्रङ्गेरी, द्वारका, ज्योतिमेठ (उत्तराखराड) और पुरी। इनमें अधिशंश उन्दिन्न या उन्दिन्नप्राय हो गये हैं। कुड़ ऐसे हैं, जहां संस्कृतवी संस्कृति सुरक्षित है।

#### काशी।

काशी विद्यापीटकी मर्यादाका अवतक अक्षुण्या है। यहां अव भी सस्छतके धुरन्धर परिडत विद्यमान हैं और एठन पाठनका कार्य जारी है। केवल शास्त्रोंकी ही नहीं, चेदों और कमंकाएडकी भी प्रगति यहां देख पड़ती है। संस्कृतोन्नतिकारी संस्थाश्रोमें यहांका राजकीय संस्कृत महाविद्यालय (किन्स काजेन) पुराना श्रीर प्रसिद्ध है। इसमें सकत शासोंका अध्यापन होता है और परोद्धापं भी ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दुचिश्विचचालयसे सम्बन्ध-युक संस्कृत कालेज (जिसमें काश्मीर नरेश द्वारा संचालित 'रण-बीर पाटशाला। भी सम्मिलित है, ) विशेष उल्लेख योग्य है। रीकमिण पाठशाला, संन्यासिपाठशाला. विडला वेदवेदाङ्ग पाठशाला जैसी श्रन्य कई संस्कृत पाठशालाए यहां चल रही हैं श्रीर उनमें सहस्रों विद्यार्थी शिक्षा लाभ करते हैं। संस्कृतके ब्रन्थींगी खोज और संब्रहके लिये "सरखती भवन" नामक एक संग्कारो संस्था स्थापित हुई है, जिस्ते अने क विद्वान परिश्रम-पूर्वक खोजकार्य करते हैं। ऐसी उत्तम संस्थाएं देशमें गिनी गिनायी हैं। यहांकी "मालती शारदा सदन" नामक संस्थामें भी सम्झतके अनेक वहुमूल्य ग्रन्थ संगृहोत हुए हैं। श्रीमारतधर्ममहा-गएडक तो संस्कृतकी उन्नतिम प्रारम्भसे ही लगा हुश है। अनेक ग्रप्रकाशित संस्कृत ग्रन्थोभी इसने को जको है और उनमैंसे कतिपय भाष्य, टीका श्रीर अनुवाद सहित प्रकाशित भी किये हैं। "सूर्यो-व्य" नामक संस्कृत गासिकपन (जिसका आदर देशभरके लोगांने किया है ) महामण्डलके तत्वावधान है ही निवलना है और अब ऐसा निख्य हुआ है कि, स्योंद्यके साथ हो साथ प्रकाशित असंस्ट्रत ग्रन्थ भी प्रकाशित होते रहें, जिससे एक सुन्दर ग्रन्थमाला तैयार

हो जाय। संस्कृत विश्वविद्यालय भी महामण्डलहारा हो परि-चाजित हो रहा है। कीन्सकालेजके पण्डितो हारा सम्पादित का अप्राप्य अन्य गत शताब्दिमें लाजरस प्रेससे प्रकाशित हुए यो, परन्तु उस प्रेसका श्रव श्रास्तित्व नहीं रहा है। महामण्डलके अतिरिक्त अब यहां "हरिदास कंपनी" हो एक ऐसी संस्था है, जो संस्कृतके अनेक अपकाशित अन्य द्यापती है और इससे उसे आर्थिक लाभ भी अञ्जा होता है। प्रयागमें स्थापित हुए पाणिनि-कार्याख्यकी यहां एक शाखा है। इसके द्वारा भी अनेक उपयुक्त संस्कृत अन्य प्रकाशित होते हैं।

#### कांची ।

कांचीम शैव तथा वैण्य श्राचार्योकी प्राचीन गहियां होनेसे चहां भी संस्कृत विद्याकी सुरत्नाका श्रच्छा प्रवंध है। पीठोंमें ग्रंथ-संग्रह प्राचीन कालसे चला श्रारहा है श्रीर पठन-पाठनका कार्य भी चलता है। 'मञ्जुभाषिणी' नामक एक संस्कृत साप्ताहिक पत्र भी वहांसे निकलता है।

#### उउजैन ।

महाराज ज्याजी राव सिधियाके विद्यानुराग तथा उदारतासे उज्जैन विद्यापीठकी वेधशालाका पुनः संस्कार हुआ है। भारतवर्षमें यह वेजोड़ वेधशाला है। वहां संस्कृत महाविद्यालय भी स्थापित है, परन्तु उससे बहुत थोड़े लोग लाभ उठाते हैं।

#### काश्मीर।

यहांका विद्यापीठ बहुत शिथित हो गया था। परन्तु महामण्डलके सञ्चालकोंकी भैरणासे खर्गीय पुण्यवान नरपति महाराजा प्रताप सिंह महोदयने उसका सुधार किया और संस्कृत प्रत्य संशोधनका कार्य भी अप्रसर किया है। वहांकी संस्कृत पाठणाला भलीभांति चल रही है और संशोधन विभागसे अमृत्य प्रत्य भी प्रकाशित होते हैं।

#### मिथिला ।

मिथिलाके विद्यापीठका संस्कार महामण्डलके कर्त पक्षकी प्रेरणासे ही स्वर्गीय मिथिलेश महाराजाधिराजने किया था। वहांका संस्कृत पुस्तकालय विद्वारमें सर्वेश्वेष्ठ है और राज्यमें कई संस्कृत पाठशालाप चलरही हैं। मिथिलाके पण्डित प्रसिद्ध होते हैं। खर्गीय श्रीनरेशने श्रनेक प्रकारसे दिस्साहित कर, संस्कृत सेत्रमें मिथिलाकी कीर्तिरक्षाकी है।

#### नदिया !

निवया (नवहीप) यद्यपि श्रव विद्यापीठकी योग्यता नहीं रखता. तथापि श्रवतक वहां संस्कृतका पठन-पाठन जारी है। वहां न्याय वैशेषिक दर्शनोंकी जैसी शिद्या होती है, वैसी श्रन्यत्र नहीं होती। वहांके पिखत विवादपटु और प्रतिभाशाली होते हैं।

### कन्नीज ।

कन्नोजसे तो श्रव संस्कृतका प्रचार एकदम् उठ ही गया है। स्वर्गीय श्रीमान् मुकुन्दरेच मुखोपाध्याय महोदयकी उदारता श्रीर महामण्डलके सहयोगसे कान्यकुन्जकी प्रतिष्ठारत्वार्थ एक संस्कृत पाठशाला वहांस्थापित की गयी है। इसमें व्याकरण, साहित्य श्रादिकी शित्वा दी जाती है। परन्तु वहांकी जनता संस्कृतसे उदासीन ही है।

### श्रीशंकरमभुके चार पीट।

भगवान् श्रीशंकरायं प्रभुके चार पीठोंमेंसे उत्तरास्नाय ज्योतिर्मेठ, पूर्वास्नाय गोवर्धनमठ श्रौर पश्चिमास्नाय शारदामठमें संस्कृतोत्र-तिके सम्बन्धमें कोई कार्य नहीं होता। एकमात्र दिल्लिएस्नाय श्टंगेरी मठमें संस्कृतिशिक्षाका उत्तम प्रवन्ध है। खनेक धुरंधर पंडित वहां पठन-पाठन किया करते हैं श्रौर मठके श्रनेक ग्रंथ कुंभ-कोनमके वाणीविलास प्रेससे नियमित रूपसे प्रकाशित होते हैं।

### मैसोर ।

मैसोर दरवारकी श्रोरसे संस्कृत श्रमुसन्धानविभाग वहुत विस्तृत रूपमें प्रस्थापित हुश्रा है। इसमें दक्षिण भारतके चुने चुनाये विद्वान् परिश्रम पूर्वक कार्य करते हैं। स्वर्गीय महामहोपाध्याय पंडित गणपितशास्त्रीने इस विभागको वहुत उन्नत किया है। महाकवि भासके श्रनेक श्रम्थ खोजकर उन्होंने उनका प्रकाशन किया था। श्रव भी उस विभागसे श्रनेक उपयुक्त प्रन्थ प्रकाशित होते रहते हैं।

### बड़ोदा ।

यड़ोरेके सयाजी पुस्तकालयने यहुत हुछ कीर्ति प्राप्त की है। ऐतिहासिक प्राचीन कागज़ पत्रोंका इसमें बहुत संग्रह हुछा है। उन पत्रोंसे उस समयकी भारतीय राजनीतिपर श्रच्छा प्रभाव एडता है, जिस समय भारतकी श्रन्तरराष्ट्रीय राज भाषा संस्कृत थी। इस पुस्तकालय और इससे सम्बन्धयुक्त संशोधन विभाग से कई संस्कृत श्रन्थ भी एकाशित हुए हैं।

#### पूना

प्ना यद्यपि प्राचीन विद्यापीठ नहीं है, तथापि गत दो तोन शताब्दियों ने वहां सब विद्याश्रीकी बहुत उन्नित हुई है। अवतक संस्कृतके प्रचारकी वहां "आनन्दश्रम" नामक एक ही संस्था थी, जिसके द्वारा संकड्ढां संस्कृत प्रन्थ विश्वस्ताक साथ प्रकाशित हो चुके हैं। किन्तु श्रव "भागड़ारकर रिसर्च इंस्टिट्यूशन" नामक जो प्रचएड संस्था स्थापित हुई है, उससे संस्कृत साहित्यका मह-दुपकार साधित होना निश्चित है। पूनेकी वेदशालोंचात समा ५७ वपासे सफलताके साथ बल रही है और वहांका मीमांसा विद्यालय तो संसारमें श्रतुलनीय है। कियासिद्धांग्रके साथ मीमांसाका श्रद्धापन एकमान्न हसी विद्यालयमें होता है।

#### कलकता।

इसी तरह श्राधुनिक उन्नतिशील नगरों में संस्तृत शिला प्रचारके विचारसे कलकतेका भी उत्लेख करना श्रावश्यक है। सरकारी संस्तृत कालेज सब प्रथम वहीं स्थापित हुआ है। जीवानन्द, ईश्वर चन्द्र श्रादिने संस्तृतकी प्रचुर सेवा की है और अनेक संस्तृत अन्योंकी टीकाए तैयार कर श्रकाशित की है। इस समय जितने मुद्रित संस्तृत प्रत्य श्राप्य है, उनमें से श्रधिकांश कलकत्ते प्रकाशित हुए हैं। कलकत्ते श्रव भी अनेक संस्तृत पाठशालाएं। भलीभांति परिचालित हो रही है।

#### लाहोर ।

लाहोरमें सरकारी संस्कृत कालेज हैं और उसीकी थ्रोरसे परी चाप ली जातों हैं। इसके परीचाकेन्द्र काशी थ्रोर कलकता कालेज से श्रधिक हैं। काशी कालेजसे जिस प्रकार 'श्राचार्य' और कलकता कालेजसे 'तीथ' की सब्थेष्ठ उपाधि प्राप्त होती है, उसी प्रकार लाहोर कालेजसे 'शास्त्री' की उपाधि मिलती है। इसीका श्रमुकरण बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयने भी किया है। लाहोएके परेली वैदिक दयानन्द कालेजमें संस्कृत ग्रन्थोंका उत्तम संग्रह है। ऐसा संग्रह पंजाबमें श्रन्यत्र नहीं देख पड़ता।

#### मुजफ्फर धर ।

यहां एक उत्तम संस्कृत कालेज है, जिसकी स्थापनाके लिये स्वर्गीय श्री मिथिलेशने बहुत कुछ उद्योग किया था। बिहारका यह परीचाक्षेन्द्र है श्रीर यहांसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ उपाधि दी जाती है।

#### जयपुर ।

यहां संस्कृतका चड़ा पुराना कालेज है और उससे मध्यपा त, माळवा, राजपूताना तथा दिल्ली प्रान्नके संस्कृतप्रेमी लाभ उठाया करते हैं।

इन नगरोंके श्रितिरिक्त नागरपुर, नासिक, चूक, उद्यपुर, वाई श्रादि स्वानोंमें भो संस्कृतकी सुरक्षा श्रौर उन्निके उद्योग हो रहे हैं।

### भारत-यात्रा-वगड ।

[ सम्पादक-श्रीमान् शारदानन्द ववाचारी, एम. ए. ]

-- o:8:0--

## भारतवर्षके पीठस्थान ।

दल्यसमें सतीके देह त्याग करने पर महादेवजी मृत शरीरको कंधेपर रखकर पागलकी तरह नाचते रहे। भगवान विष्णुने उस देहको चक्र द्वारा काट डाला। जहां जहां शरीरके हुकड़े गिरे हैं, उन उन स्थानोंका नाम पीठस्थान है।

१ हिंगुला—सतोका प्रहारम्म । विष्ठहरेवी कोटरो और भीम-लोचन भैरव । रेल हारा वस्वई पहुंच कर स्टीमरसे करांची (२५० कोस ) जाना होता है। इसके वाद थाए कोस समुद्रके किनारे किनारे पैदल व ऊंट पर जाना होता है। जहां पर अन्धेरो गुफार्म उथोति दीख पड़ती है। करांची रेल हारा भी जा सकते हैं।

२ शक्तरा या करवीरपुर —यहां खतीको तीन श्रांखें हैं। देवी महिषमर्दिनी श्रीर कोधीश भैरव हैं। उमा तथा महोदर भैरवके स्थान हैं। वी. एन, उन्तू. रेलवेके जनक पर रोडके पास यह स्थान है।

२२. चटगांच इस स्थानपर सतीका हाथ है। देवी भवानी तथा चन्द्रशेखर भैरवके स्थान हैं। शिवजीने खर्य कहा है कि, किल्युगमें मैं चन्द्रशेखर पर्वतपर रहता हैं। ई. आई. रेलवेके ग्वालन्दो स्टेशनसे स्टीमरपर चांदपुर तक जाना पड़ता है। वहींस ए. बी रेलवें द्वारा स्नीताकुगड जाना पड़ता है।

२३ मानसरोवर—इस स्थानपर सतीके दाहिने हाथका हिस्सा है। दालायिणी तथा अमर भैरवके स्थान है।

२४, उज्जैन—इस स्थानपुर सतीको कहुनी है। देवी मंगल चंडी तथा कपिलाम्बर भैरवके स्थान है।

२५ मनीदेव- इस स्थानपर देवीका मणिवन्ध है। देवी गाः यत्री तथा सर्वानन्द भैरवके स्थान हैं।

२६ प्रयाग—इस स्थानपर देवोके हाथोंकी उंगलियां है। देवी लिलता सथा भवभैरवके स्थान हैं। इलाहाबादसे त्रिवेणोधाट दो कोस है। अलोपा देवोका मन्दिर त्रिवेणी बाटसे एक मोलकी दरोपर है।

२७ वहुला—इस स्थानपर सतीका वामवाह है। देवी वहुला श्रीर भोठक भैरवके स्थान है। सर्वसिद्धि प्रशायक है। कलक से रेल श्रथवा स्टीमर द्वारा कठवा जाता होता है। कटवाम केतृबहा नामसे यह तीर्थ स्थान है।

२८ जलन्थर—इस स्थानपर सनीका बाम स्वन है। देशी त्रिपुर-मालिनी तथा भोषण भैरवके स्थान है। ज्वालामुखी तीर्थस्थान है।

२६ रामांगरि वा चित्रक्रेट पर्वत—यहाँपर सतीका दक्षिणस्तन है। देवो श्रिवानी तथा भैरवचगड़ों स्थान है। बी पन रेलवेके विलासपुर स्टेशनसे उतरकर तीन कोस पैदल चलना पड़ता है।

३० विश्वनाथ—इस स्थानपर सतीका हृदय है। देवी जयदुर्गी तथा विद्यनाथ भैरवर्क स्थान हैं। ई. आई रेलवेक जिसिंडह स्टेशनपर दतरकर वैद्यनाथधामको जाना पड़ता है।

३१ उत्कल विरज्ञेत्र—इस स्थानपर सतीकी नामि है। देशी विमला तथा जगन्नाथमैरवके स्थान है। एन वी रेल्वेके पुरी रहेशनने उतरना पड़ता है। ३२ कांची—इस स्थानपर सतीका कंकाल है। देवी देवगर्भा तथा कर सैरवके स्थान हैं। ई. छाई रेलवेकी लुपलाईनमें घोलपुर स्टेशनसे दो कोसकी दूरीपर कोपाई नदीके तटपर यह स्थान है। यहांपर एक ऐसा कुरुड है, जिसपर लोग पूजा चढ़ाते हैं।

३३ कालमावव - इस स्थानपर सती वाम नितम्ब है। देवी काली तथा श्रसिताङ्ग भैरवके स्थान हैं। इस स्थानपर श्रनेक प्रकारकी पूजा करते हुये नोग सिद्धि प्राप्त करते हैं।

३४ नर्मदा--इस स्थानपर सतीका दिवण नितम्ब है। देवी सेनाख्या तथा भद्रसेन भैरवके स्थान हैं।

३५ कामक्ष या कामाख्या—इस स्थानपर महामुद्रा योनिपीट है। देवी कामाख्या तथा जमानन्द भैरवके स्थान हैं ए बी रेल विके गोहाटों स्टेशनसे हैं। कोछपर है। देवी खयं कहती है, "त्रिगुणातीत होकर भी जिस पर्वतपर में रक्तपापाणकिषणों होकर विराजमान रहती हूँ, जिस स्थानपर सातात हयत्रीव माध्य और उमानन्द नामके भैरव स्थित हैं, जिस सेत्रमें देवी मालदाका नित्य विहार हाता है, उस नित्य, प्रत्यत्त और प्रधानम्य सेत्रमें जीवकी मुक्ति निःसन्देह है।

६६ नेपाल--इस स्थानपर जानुह्य हैं। देवी महामाया तथा कपाली भैरवके स्थान हैं।

३७ जयन्ती—इस स्थानेषर दाम जङ्घा है। देखी जयन्ती तथा कमदीश्वर भैरवके स्थान है। यह स्थान खिलहर (श्रीहरू) के जयन्तिया परगनेमें खाशिया पर्वतके दिल्ला पाऊरभाग नामक गांवके पास पहाड़के निचले-हि॰ से देवोके उरुदेशकी प्रतिकृतिका दर्शन होता है। यही जयन्तीपीठ है। श्रीहरसे इस स्थानके लिये वर्षाम्हतुमें स्टीयर हारा तथा अन्य महतुश्रीमें नावसे कन्हें या घाट पहुंच पर २॥ कोस पैदल जाना पड़ता है।

३६—मगध—इस स्थानपर दंक्षिण जंघा है। देवी त्रिपुरा तथा विपुरेश्वर भैरव हैं।

३६—विपुरा—इस स्थानपर दक्षिण चरण है। देवी विपुरा तथा विपुरेवर भेरव हैं।

्रेथ-युगाध्या—इस स्थानवर दक्षिण खरणका श्रंगुष्ठ है। देथोमहामाया तथा सोरखएडक मैरवके स्थान हैं। वर्दमान स्टे- शनसे वैलगाड़ी द्वारा १० कोस उत्तरको जाना होता है। वैशासी संकान्तिमें इस स्थानपर मेला होता है।

४१. कालीघाट—इस स्थानपर दक्षिण चरणकी चार उनिल्या है। देवी काली तथा नकुलेश्वर भैरवके स्थान है। कलकर्त्रमें दक्षिणकी तरफ १॥ कोसपर है।

४२ कुरुत्तेत्र—इस स्थानपर दक्षिण पादका गुल्फ है। देवी खावित्री तथा स्थासु भैरवके स्थान हैं।

४३ वके श्वर—इस स्थानपर भूमध्य साग है। देवी महिष्सिंदनी तथा वक्तनाथ भैरवके स्थान हैं। ई० आई० रेलवेके
आमोदपुर स्टेशनसे ८-= कोस पश्चिममें है। यहांपर ७ गर्म
पानीके फुहारे, हुएड तथा पापहरा नदी है। महामुनि अष्टावकने
इसी स्थानपर सिद्धिलाम किया था। शिवरांत्रिपर यहां खूब
मेला होता है।

४४ जस्सोर—इस स्थानपर पाणिपद्म है। देवी यशोरेश्वरो तथा चएड भैरवके स्थान हैं। कलकत्ता हालीपुड़र स्टेशनसे ४२ मील टाकीरोट स्टेशन होकर यशोर अथवा ईश्वरीपुरमें जाना होता है।

84, नन्दीपुर—इस स्थानपर हार है। देवी नन्दिनों तथा नन्दी-केश्वर भैरवके स्थान हैं। ई० आई० रेजवेकी लूप लाइनमें सैथिया स्टेशनके पूरव तरफ यह पीठस्थान है।

४६ काशी—इस स्थानपर कुण्डल है। देवी विशालाची तथा कालभैरवके स्थान हैं। जिस स्थानपर सतीके कानसे मिणमय कुण्डल गिरा था, उसी स्थानका नाम मिणकिणिका है।

थ्ण, कन्याश्रम—इस स्थानपर पृष्ठदेश है। देवी शर्वाणी तथा विमिष भैरवके स्थान हैं।

अन् छङ्गा—इस स्थानपर नृपुर है। देवी इन्द्राची तथा राक्ष-सेश्वर भैरवके स्थान हैं। प्राचीनकालमें इन्द्रदेवने इनकी उपासना की थी।

88. विराद-इस स्थानपर वाम पदांगुली है। देवी अस्विका वधा अमृतात भैरवके स्थान हैं।

प्रः, विसासक-इस स्थानपर वामगुल्फ है। देवी भीमक्या तथा

सर्वानन्दकपालो भैरवके स्थान हैं। मेदिनीपुर जिलेके तम्बलुक स्टेशनसे सी० एस, कम्पनीकी स्टीमरसे जाना पडता है।

५१. तिस्रोता-इस स्थानपर वामपाद है। देवी भ्रामरी तथा श्रम्बर भैरवके स्थान हैं। वङ्गालके जलपाईगुड़ी जिलेमें बांदाके पांस शालपाड़ी गांवमें यह पुरुष स्थान है।

## भारतवर्षके तीर्थस्थान ।

----

श्रतारा-जिला तिरहुतमें बनगांच महिपा गांवमें है। मुंगेरसे स्टीमरपर गोगरी जाकर वहीं से १५ कोस वैलगाडीसे जाया जाता है।

श्रजन्ताकी गुफा—वरारसे हैदरावाद निजामके राज्यतक विस्तृत है। जी, श्राई, गी, रेलवेके पचोरा स्टेशनसे वैलगाड़ी श्रथवा पैदल चलकर फरीद्युरको जाना चाहिये। वहांसे गुफा हे लिए एक घंटेका रास्ता है।

अपगजितादेवी—ई. आई. रेलवेकी लूप लाइनमें मुरारई स्टेशन है। वहांसे डेढ़ कोस पच्छिममें कनकपुर गांव है, यहाँपर पायाण मयी कालिकाकी मुर्नि है।

अवन्तीमहातीर्थं—उल्जैनसे एक कोसकी दूरीपर जिनानदीके तोरपर है। यहांपर दत्तात्रेयका मन्दिर, रामघाट, पिशावमुक्ते-श्वर, गन्धर्ववीघाट, ज्ञीघोट, मंग्रलाघाट आदि तीर्थस्थान हैं।

श्रमरकण्टक पर्वत—नर्मदानदोकी उत्पत्तिका स्थान है। यहांपर बहुतसे प्राचीन मन्दिर देखने योग्य हैं। बी॰ पन॰ रेखनेके पेण्ड्रा-रोड स्टेशनसे ३॥ कोसकी द्रीपर श्रमरकंटक है।

अमरनाथतीर्थ—दो हैं (२) काश्मीरकी राजधानी श्रीनगरसे गएडार गांव होकर ५ दिनका रास्ता है। (२) जी० श्राई० पी० रेलवेके कल्याण स्टेशनसे जाया जाता है।

द्यदिन्यापापाणी-वक्सर स्टेशनसे उत्तर गहा तटपर रामरेखा भाट श्रीर चरित्रदन है। वनांसे तीन मील प्रवकी पत्थरकी श्रीरुवा हैं।

श्रयोच्या या रामगया तीर्थ—श्रयोच्या स्टेशनसे र मील बचरको

तरक महामुनि वशिष्ठका श्राश्रम। तथा वशिष्ठकुएक है। थोड़ेही
दूरपर श्रीरामचन्द्रजीका जन्मस्थान, महाराज दशरथका महल्,
ह्नुमानगढ़ी इत्यादि दर्शनीय हैं। श्रयोध्याघाटपर ही श्रीमगवान्
रामचन्द्रजीने शरीरत्याग किया था। यहांपर स्नान तथा पिएड
वान फरना चाहिये।

ष्मादिनाथ तीर्थं—बङ्गालपं चट्टप्रामके दक्तिण पश्चिमके कीणगर । महेशवाला द्वीपमें मैनाक पर्वतके ऊपर है।

इ.ह्रवह्थका ध्वंसावशेष-दिस्तीसे १ कोश द्विएमें यह स्थान है। युधिष्टिर श्रादि पाएडबॉके निवासस्थान श्रव भी यमुना तट-पर दिवाई पड़ते हैं।

इस्लोरा-नागपुरसे १७१ मीलकी दूरीपर नन्दगांव है। यहींसे ४६ मीस तांगेपर चढ़फर इस्लोराफे सिये जाना पड़ता है। पर्वतमें देवमन्दिर, इन्द्रसमा, दशस्वतार तथा जैनमन्दिर देखने योग्य हैं।

रमानन्द-भासाम प्रदेशमें गोहाटीके एस एक छोटेसे पहाड़ी द्वीपमें श्रीउमानन्दकीका मन्दिर है। उमानन्दजीको पूजा न चढ़ा कर कामाज्ञादेवीका दर्शन निषिद्ध है।

श्रोकारेश्वर-फेरीघाट स्टेशनसे ३॥ कोस वैलगाड़ीके द्वारां श्रमरेश्वर जाकर नर्मदा नदीको पार करना पड़ता है। वहींपर विस्थाचल पर्यनपर श्रोकारेश्वरका दर्शन होता है।

श्रुष्यश्रंगमुनिका श्राश्रम—भागलपुर जिलेके माघोषुग तह-सीलमं सिद्धेश्वर नामक खानमें श्रुष्यश्रह्ममुनिका आश्रम था। यहांपर श्रगेश्वर शिव हैं, शिवरात्रिके समय यहांपर १५ दिन तक मेला लगना है। इस स्थानपर पहुंचनेके लिये मुकामाघाटसे सिम-रियाबाट जाना चाहिये। यहींसे यमउनी जंक्शन ६ मील तथा वानसी ४० मील, भपटिश्राही ६० मील, यहींसे रघुपुर स्टेशनको जाना चाहिये। इस खानसे २४ मील वैलगाड़ोपर जाना एड़ता है।

कपोतमञ्ज—गायकवाड़ नेरोगेज (छोटी लाइन) रेलवेके वही-दासे १८ मीलको दूरीपर डाकोर स्टेशनमें उतरना पड़ता है।, यहांपर अक्टूबरके महीनेमें मेला लगता है।-

कटाचराज — इस स्थानपर सतीका वामवज्ञ गिरा था। एने, हुन्तू रेलवेके लालमूड़ा स्टेशनसे खेवाके लिये जाना पड़ता है।

खेवासे तीन कोस एक्के अथवा घोड़ेसे पहुंचा जाता है। चैत्रकी संकान्तिके समय यहांपर मेला लगता है।

कनजल—हरिद्वारसे एक कोस द्विणमें है। हरिद्वारसे गङ्गा विधारा होकर कनजलमें आकर मिली हैं। यहांपर द्वाराजकी राजधानी थी। अब भी यहां पगडालोग यहस्थानका दर्शन कराते हैं। द्वेश्वर शिवलिंगका पूजन प्रधान है।

कर्णगढ़—बङ्गालके मेदिनीपुर जिलेमें शलबनी थानाके अधीन कर्णगढ़ प्राप्त है। मेदिनीपुरसे ५ कोस वैलगाड़ीसे जानेका रास्ता है। यहांपर दानवीर कर्णका निवासस्थान था। अब भी पुराने विशाल पत्थरोंका मन्दिर जङ्गलोंमें दिखायी पड़ता है।

कर्यप मुनिका स्थान-श्रीनगरसे पश्चिम-द्विणके कोणपर सुपियान नामक स्थान है। यहींपर कश्यप मुनिका स्थान है। इस स्थानपर जानेके लिये घोड़े कियायेपर मिलते हैं।

काशीधाम—यहांगर मणिकणिका, दशाश्वमेध, अस्ती, पंच-गङ्गा आदि पुग्य तीथों का स्नान और विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा, विशा-लानी महासृत्युञ्जय तथा कोलभैरवका दर्शन अवश्य करना खाहिये।

यह काशी हिन्दूतीर्थ और धरमात्माकोंको प्रधान तपोसूमि है। जगतमें जिल रामायणको इतनी मर्प्यादा है उसके जन्मदाता महर्षि वालभोकि और भाषा रामायणकार गोसामी श्रीतुलसीदास महाराजने इसी पवित्र भूमिम बैठकर रामायणको अवतारणा की थी। वालमीक टीला इसी काशीम है, जिसके पास ही पिशाचमोचन रथान है जो गयाके समान पुण्यधाम है। यहीं भारतधर्ममहामण्डल हारा स्थापित श्रनाथ आर्थ्य महिलायोंका अन्नसन है। इसी काशीम भारतभरके नार्थ विराजमान हैं।

वाल्मीकि टीलेके पास ही एक सुबृहत शस्यशामला भूमिमें श्रावित भारतवर्षका सम्मानपात्र भारतधर्म सिविडकेट भवन है, जिसके सामने ही दूसरी पटरीपर सनोतनधर्मके महोपदेशकी वा महाविद्यालय और धर्ममहामग्रस्तकी यञ्चणाला तथा गायको दिन धाकि दर्शनीय स्थान हैं। यहीं श्रोभारतधर्ममहोमग्रहलका प्रधान कार्यालय और विशाल गवन है।

इसी काशीमें मर्क्याराषुरुपोत्तमे अगवान् धीरामचन्द्रने दश

अध्वमेध यह किये थे, जिलासे उस घाटका नाम दशाश्वमेध बाट पडा है।

राजा हरिश्चन्द्रने श्रपने तई यहीं वेचकर विश्वामित्रको द्विणा दी और सत्य दोनकी लाज रखी थी। जिनके नामसे हरिश्चन्द्र-घाट प्रसिद्ध है।

खनातनधर्मके सब छास्तिक और अद्धावान राजा महाराजाश्रोंके यहां राजभवन हैं। महाराजा न्वाळियरका राजभवन मन्दिर
और श्रन्नस्त्र, महाराजा काश्मीर, महाराजा बड़ौदा, महाराजा
इन्दौर, महाराजा विजयानगरम्, महाराजा विलासपुरका विलासभवन जो श्रपनो तरजको इस शहर भरमें एक हो शासाद वाटिका
है। महाराजा नेपाल, महाराजा अलवर, महाराणा उदयपुर का
राणा महल और महला, महाराजा जयपुरका मानमन्दिर असिद्ध
ज्योतिषयंत्रालय, महाराजा रोवांकी राजश्रद्धाळका, महाराज दर्भ
काका राजभवन घाट और श्रन्नस्त है।

कुमारोकुएड—सीताकुएड स्टेशनसे ५ कोसकी दूरीपर कुमिरा स्टेशनके पास जलमें अग्नि जल रही है। यहांपर स्नान, तर्पण तथा इवन आदि करना उचित है।

कुरुचेत्र—स्टेशनसे कुरुचेत्र शहर डेढ़ मीलकी दूरीपर है। एका गाड़ी सवारीके लिये मिलवी है।

जाराडव वन जरहां भुषावल तक जाराडव वन कहा जाता है। वराडवा स्टेशनमें उतरना चाहिये। रास्तेक दोनी तरफ वड़े बड़े जङ्गल, पहाड़, निदयां और छोटे छोटे प्राचीन मन्दिर दशनीय है।

गंगासागर-कलकरोसे द्विणमें बहालको खाड़ी है, यहींपर गंगाजी सागरसे मिलती हैं। पौष महीनेकी संक्रान्तिपर बहुत बड़ा मेळा होता है। यहाँ पर कपिल मुनिकी मूर्ति है। कलकरोसे स्टीमर द्वारा जाया जाता है।

गंगोत्रीतीर्थ-गंगाजीका गोमुख पर्वतको भेदकर प्रथम पतनका यह स्थान = कोल नीचे है।

गढ़वेला-पद थी पन, रेलवेका एक स्टेशन है। उत्तराभि-

मुक्त देवी सर्व महालाका यह स्थान है। इनकी महिमाके विषयमें बहुतसी कहानियां हैं।

गयाधाम-स्टेशनसे १ कोसकी दूरी पर फलगू नदीके किनारे यह तीर्थस्थान है। भगवान गदाधरके चरणकमलोंमें तथा फलगू नदी और श्रव्यवटके मृतमें पिएड देना चाहिये। वुश्रगया इस स्थानसे ३ कोस दिवाणमें है।

गिरिराजपुरी-गिरि, गिरिनदी तथा गिरिराजका स्थान शिमला पहाड़में अब भी दर्शनीय है।

गुहकालय-ई. आई. रेलवेके चुनार स्टेशनसे एक कोसकी दूरी पर किलेके निचे यह स्थान है।

गौराङ्ग प्रभुके पितृदेव जगन्नाथिमिश्रका स्थान-जिला श्रीहटके नहाईर घाटमें स्टीमरसे उतरना पड़ता है। , यहांसे आधे कोसकी दूरी पर गौराङ्ग प्रभुका मन्दिर है। रथयात्रा तथा भूतनके अव-सर पर और चैत्र महीनेके प्रति रविवारको मेला होता है।

चित्रहक्षा पहाड़-हिरिद्वारसे एक कोस पूरवमें पहाड़के ऊपर देवी चंडीका मन्दिर है।

चःद्रनाथतीर्थ-ग्वालन्दोसे स्टीमरपर चांदपुर, फिर वहांसे रेल द्वारा सीताकुएडके लिये जाना पड़ता है। स्वयं भगवान चन्द्र-मौलिने कहा है-"विशेपतः कलियुगे वसामि चन्द्रशेखरे"। इस वाक्यकी पूर्तिके लिये चन्द्रनाधमें अष्टशक्ति अष्टमूर्ति होकर लिंग-रूपमें विराजमान हैं। यह एक पोठस्थान भी है। इसके आस-पासमें अनेक तीर्थं स्थान हैं। किन्तु पहाड़ पर होनेके कारण रास्ता कठिन अगम्य तथा भयानक है, इस कारण यहांके बहुतसे तीर्ध श्रव भी नहीं जाने जाते। (१) व्यासकुएडके पश्चिममें भैरव तथा व्यास मुनिका मन्दिर है। (२) सीताक्रएड विलक्कल भर गया है, किन्तु मन्दिर श्रव भी पुराने इतिहासका साल्ली है। (३) यद स्थान । निर्जन है, तथा जंगली टश्योंके सौंद्येसे भगवत्-प्रेममें मानव हृदय सुग्ध हो जाता है। फुएडसे थोड़ी ही दूर पर वन विटप त्ततादिसं परिवेष्टित भाकृतिरमणीय, सुन्दर, मर्यादा पुरुषोत्तर्म भगवान् रामचन्द्र तथा चीरशिरोमणि श्रीलदमण्जीके कुएड निर्मेल जलसे भरे हैं। (४) इससे घोड़ो ही दूर पर पूरवकी छोर भगवान चन्द्रशेखरकी नेत्रान्ति "ज्योतिमैय" पोषाणमें खदा जाज्यस्यमान

रहती है (५) "ज्योतिर्मय" से दिल्ला पश्चिमके कोण पर काली वाड़ी है, जहां कि दशभुजा मूर्ति विराजमान है। (६) अनुच्य पर्वत पर स्वयंभुनाथका मन्दिर है। इसमें राम लक्षमण सीता, अन्नपूर्णी आदिकी अनेक मूर्तियां हैं। इस स्थानको प्रकृतिने अपने मनोरम इश्योंसे सौन्दर्यमय बना रखा है। स्वयंभुनाथके दर्शनसे—

> "श्रश्वमेघ सहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । एतद्वीपमुखं द्वष्टा फलमाग्नोति मानवः॥ सर्वपापविनिर्मुको धनधान्यसुतान्वितः॥ शिवत्वं लभते मत्यों पुनर्जन्मविवर्जितः॥

(७) "मन्मधनद अथवा पादगया"-यहाँ पर पिएडदान करना चाहिये। (=) अनकोटिशिवों के स्थान-यहाँ पर परधरके अनेक शिवलिङ्ग हैं। इन पर भरनों से पानी वहाकर प्रकृति खर्य इनका पूजन करती है। (६) "विक्रपालका मन्दिर—विक्रपाशके मन्दिर में शिवजीके दर्शनसे—

"यस्य कटीदेशसंस्था विक्याची महेरवरः। रुद्रलोकमवीप्नोति, यस्तवारोहते नरः॥"

चन्द्रनाथ-पर्वतके शिखरपर यह तीथे हैं। इस पर चढ़नेसे

"श्रीचन्द्रशेषरारोहे मुक्तमाप्नोति मानवः।

कुल विशति संयुक्तः शिवलोके महीयते॥"

(११) पातालपुरी—यहां पर प्रकारण्डहर, गौरी, शिव, गुप्त काली तथा और भी अनेक देव देवियोंकी मुर्तियां विराजमान हैं।

(१२) बड़वानल—सीताकुएडसे दक्षिण पूर्व कोणमें २२ कोस की दूरीपर यह स्थान है, यहां पर जलमें अन्ति जल रही है। बड़-सानलमें स्नान करनेसे:—

> "युगान्ते दहाते येन ब्रह्माण्डं सचराचरं। स साताद्वाड़वो वन्हि सर्वपोपहरा श्वभः॥ तत्र स्नानेच दानेच शिवजीतिकरो नरः। श्वनन्त फलमाप्नोति तर्पणं विस्मृक्तिदम्॥"

(१३) "लवणाच" — सीताकुण्डसे २॥ कोस दक्षिण-पूर्व है। ज्वतन्त अनिषय कुण्ड है। (१४) सीताकुंडसे ६ मील दक्षिण "कुमारीकुण्ड" तीर्घ है। (१५) च्हुमामसे ३० कोस दक्षिण बंगाल को खाड़ीमें महेशखाली द्वीपके अन्तर्गत सिंधुगर्भमें आदिनाथका पवित्र मंदिर है। (१६) "सहस्राग" (१७) सूर्यकुएड (१=) ब्रह्म-कुएड, (१६) गुरुधूनी।

चितापूर्णि—होशियारपुरके उत्तर-पश्चिम तथा जवालामुखीसे २० कोसकी दूरीपर है। यहांपर जिज्ञमस्ता देवीका मंदिर है।

जटाभरक्त—इयम्बकेश्वरके पास ब्रह्मगिरोक्षे अपर है। यहांपर शिवजीकी जटांसे गोदावरो नदीका प्रवाह वह रहा है। पर्वतका यह श्रंश जटाको तरह दीख पड़ता है। तटपर श्रंजीरके पेड़के नीचे ध्यानावस्थित गौतमसुनिको मूर्ति है।

"जलेश्वर" मंदिर—(१) यद्यवि मंदिर भग्नावस्थामें है, तथापि इस मंदिरमें प्राचीनकालकी चित्रकारियां, दर्शनीय हैं। यह स्थान वङ्गालके जलपाईगुड़ी शहरसे म मील पूरवकी ओर है।

(२) दूसरा वर्धवान जिलेके मेमारी स्टेशनसे द्विण जो प्रामके द्विण-पश्चिम कोण्के पातालगृहमें पश्चमुण्डी छासन है।

तारकेश्वर-हवड़ोसे ३६ मीलकी दूरीपर है। रेल द्वारा जाना पडता है.

तारादेची-ई. आई. रेलवेके महलारपुर स्टेशनमें उतरकर र कोस प्रवमें चएडीपुर गांव है, वहींपर तारादेवीका मंदिर है। महामुनि विशिष्ठने यहींपर सिद्धि माप्त की थी। आश्विन शुक्क चतु-। ईशीको यहांपर उत्सव होता है।

त्रिवेणी—गंगा, यमुना और सरस्वतीका छंगम स्थल है। त्रिवेणी प्रयागमें है।

ज्यस्यकेश्वर—जी. याई. पी, रेलवेके नासिक रोड स्टेशनसे नासिक शहर ३ मीलकी दूरीवर है। यहाँसे १८ मीलकी दूरीवर तीनां योर पर्वतोंसे घिरे हुए खानमें ज्यम्बकेश्वरवा मण्दिर है।

दण्डकारएय—नागपुरसे नासिकतक विस्तृत भूभाग ही प्राचीन कालसे दण्डमारएय कहा जाता है।

द्वारकापुरी—चम्चईके अन्तर्गत गुजरातके कच्छ-खाड़ीके पास है रेत वहां तक श्रव गयी है।

निमाई तीर्थका घाट—बंगालके जिला हुगलीमें,वैषवाटी स्टेशन-के पास है। खश्य स्रति मनोहर है।

नैमिषारएय—युक्तप्रान्तमें वधीली स्टेशनसे ए म कोस वैलगाडी में खढ़कर जाया जाता है। यहांपर वधीचि मुनिके पश्चात महामुनि स्यासहेवका अक्षमर्था।

परशुरामजीका आश्रम—ई. आई. रेलवेके मुकामा स्टेशनसे २॥ मील पश्चिममें है। दूसरा रतागिरिमें है। पंचवटीयन—वम्बई प्रान्तमें गोदावरी नदीके तटगर है। १२वें वर्ष रहांपर कुम्मका मेला लगता है। यहां पर उदमणजीने सूपण खाकी नाक काटी थी। नासिक स्टेशनसे ५ मील ट्राममें चलकर पूर्षदिक्षणामिमुल श्रीरामचन्द्रजीकी पर्णक्रटी है। यहांका प्राकृतिक

पश्चपितनाथतीर्थ—नेपालकी राजधानी काष्ट्रमागडव नगरसे २ मील प्रवमें वाघमती नदीके पश्चिम तटपर यह रथान है। नदीके प्रया तरफ गुहोश्वरी देवीका मन्दिर है। शिवरात्रिके समय यहां पर मेला लगता है। इस अवसरपर नेपालमें अवेश करनेके लिये आहा लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बी एन, डब्जू, रेलवेके रकसंडल स्टेशनसे इ० मीलपर काष्ट्रमागडव नगर है।

रकसडलसे डोलीमें सीमगिरि पर्वतके नीचे भीमदेवी नामक स्थानतक श्रोतेके लिये ७) रु० किराया लगता है और यहांसे में रु० देकर अंगानमें सवार होकर काष्ट्रमाएडव जाया जाता है। जिन्हें अंगानकी श्रावश्यकता होती है, वे पहलेसे हो काष्ट्रमाएडवमें चिट्टी लियकर वंदोवस्त करते हैं।

पुरी—ओड़ीसाके समुद्र तर एरी शहरमें जगन्नाधरेव तथा विमलारेवोका मन्दिर और मन्दार गिरिका सुरंग, वैतरिणी तीर्थ, और थोड़ो ही दूरपर भुवनेश्वरका मन्दिर है। पुष्कर तीर्थ—राजपुतानेमें है। अजमेर शहरसे तागे अथवा खोलीसे पुष्कर तीर्थके लिये जाया जाता है। इसके पासमें ही गायती

खालां पुष्कर तायक लाय जाया जाता है। इसके पासमें हा गायता तथा. सावित्रीदेवीका मन्दिर है। हर १२वें वर्ष कुम्मका मेला संगता है।

पार्वतीशैल-शहर प्नाके दिल्लामें सहा पर्वता शिलरपर पार्वती पर्वतपर सुवर्णमयी पार्वतीजी तथा पापाणकी शिवमृति है। पारहव गुफा-पूनाके फरगुसन कालेजके पाससे पर्वतश्रेणी दिखाई पड़ती है। कहा जाता है कि, वनवासके समय युधिष्ठिर श्रोदि पारड र इसी गुफामें रहते थे।

पागडुकेश्वर-यद्गीनारायणसे थोड़ी देर न चे पागडुकेश्वर नामक एक अपूर्व सोनेकी विष्णुपूर्ति है। अर्जुन सर्गसे इस मूर्तिको लाये थे।

पृथ्दक-स्थानेश्वरसे २४ मील पश्चिममें है। यहां भी गयाकी तरह पिएडदान किया जाता है। यहांपर पृथ्वीराजका भवन यहा-शाला तथा कालीमन्दिर है। दिल्लोसे ७ मील दक्तिणमें है।

वगड़ी—कृष्ण नगर—इस स्थानपर कृष्णराय नामक भगवान् श्रीकृष्णकी पापाणको मुर्ति तथा राथाको धातुम्र्ति विराजमान है। ४०० वर्ष पहले बगड़ीके खाधीन । जाकी सहायतासे ब्राह्मण, परमभक्त राज्यधर रायजीने सिद्ध पुरुष उपेन्द्रभद्धजीको पुरोहित बनाकर इस युगल मूर्तिकी प्रतिष्ठाकी थो। होली, रथयात्रा, रास-लीला, खादि अवसरपर यहांपर बहुतसे यात्री इकट्ठे होते है। कृष्ण-नगर वो, पन, रेलवेके गढ़वेसा स्टशनसे ३ मीलपर है।

वद्रिकाश्रम—वद्रिकाश्रम जानेके लिए हरिद्वारसे १ महीनेका रास्ता है। यहांपर चतुर्भुज विष्णु भगवान्की मृति विराजमान हैं। कार्तिकसं चेत्र तक ज ड़ा श्रीर बरफके कारण रास्ता बिन्छन बंद रहता है। रान्तेमें लोहेका पुल मिलता है, जो छदमणभूलाके नामसे प्रसिद्ध है। हर बारह कोसपर यात्रियोंके टहरनेके लिये 'चट्टी' वनी है। जो यात्री पैरल नहीं चल सकता, उसे १००) ६० देकर भम्पान किरायेपर लेना चाहिये।

वरदायाटल-देवी विशालाक्षीका मन्दिर वङ्ग लके जिला खुलनाः मैं है। कहा जाता है कि, रोजा सभासिंह इनके बड़े हपापात्र थे।

वाराह्मेश—भगवान् विष्णुके तृतीय श्रवतार वाराह्देवकी
मूर्ति नेपाल राज्यके श्रन्तर्गत धवलगिरिमें स्थापित है। कार्तिक
महीनेमें प्रिमाके दिन हरसाल मेला लगता है। ई बो रेलवेके
अंबराधार स्टेशनसे वैलगाड़ी द्वारा कुशी नदीके तरसे २० मील
चलकर धवलगिरि पर्वतके नीचे पहुंचना किर २० मील पर्वतपर
चढ़कर वाराह भगवान का दर्शन होता है।

िश्वामित्र मुनिका आश्रम-शाहाबाद जिलेमें ई, आई, रेलवेके

बक्सर स्टेशनसे उत्तर श्रोर चरित्रवन नामक स्थानमें मुनीजीका श्राश्रम है तथा इसके पास ही रामरेखा घाटपर रामजीका मन्दिर रामेश्वरनाथका शिवमन्दिर है। निकट ही ब्रह्माकी गुफा, ताड़का मन्दिर, ताड़कानाला है।

िम्ध्यवासिनी—जिला मिजीपुरमें हैं आई रेलवेक विन्ध्याचल स्टेशनसे ३ फरलांगपर देवीका मन्दिर है। विन्ध्याचलके यात्रियों को त्रिकोण करना चाहिये। त्रिकोण यात्रामें पहाडपर, कालीखोह तथा श्रष्टभुजादेवीका दर्शन होता है। इसी पर्वतपर देवीसे शुम्म निश्रम्भ नामक राज्ञसोंसे युद्ध हथा था। यह सिद्ध पीठस्थान है।

वेद्व्यासका जन्म स्थान—वो पन रेखवेके सीकल स्टेशनसे.
५ मील पश्चिम की तरफ शंख नदीसे परिवेष्टित द्वीपाकार बाह्मणी कोयल नामक स्थानमें श्रीव्यासदेवकी जन्म हुआ था।

भर्तुगुहा-जी आई भी रेलवेके उज्जैन स्टेशनसे १ कोस उत्तरमें क्षिमा नदोके तटपर भग्ने स्थित प्रासादमें ध्यानमन्न श्रीभर्तु हरि श्रीर उनके गुरु गोरखनाथ तथा महारानी पिङ्गलाकी मृतियां हैं।

स्थानेश्वर शहरके पास एक छोटासा ताल है, जिसमें राजादुर्यो-धन युद्धमें परास्त होकर छिपे हुए थे। इसके पासही देवी हुन्तीका शिवालय तथा पितामह भोपमकी शरणस्था है।

मत्स्यदेश-जेषुरसे काग्रुडव वन तक विस्तृत भूभागको प्राचीन कालमें मत्स्यदेश कहा जाता था। यहाँपर महाराज विराद्की राजधानी थी।

मधुरा—दूँडला श्रीर पागरेसे मधुरा जा सकते हैं। यमुनाके दक्षिण तटपर, भ्रव श्रीर विश्राम घाटपर पितृलोकके लिये पिडदान किया जाता है। मधुरासे ३ कोसपर महावन तथा महावन से श्राभा कोसपर गोइल है।

मन्दारपर्वत भागलपुरसे ६१ मील की दृरीपर मन्दार पर्वत है। मन्दार हिल नामक ई आई रेलवेका एक स्टेशन है। महाराजा विकमादित्यके प्रासादका सिंहहार—उज्जैन शहरमें है जिसके सिंहहारका मन्तावशेष श्रव भी देखने योग्य है।

महर्षि पातव्जलिका आश्रम—यङ्गालमें वर्धमान जिनके मते। श्वर थानेके अधीन पातन आममें महर्षि पाताव्जलिका योगाश्रम है। यहां पर पतन्जलेश्वर शिविलिंग श्रव भी वर्तमान हैं। है आई. रेलवेके मेमारी स्टेशनसे १० भील उत्तरमें यह स्थान है। स्टेशनसे आध्मको जानेके लिये वैलगाड़ी मिलती है।

महर्षि सन्दोपन मुनिका श्राश्रम-यह श्राश्रम दिया नदीके बत्तरको तरफर्मे है। वसुदेवजीके पुत्र वलरामजी तथा श्रीकृष्ण जीने यहीं पर विद्याध्ययन किया था। यहां पर बहुतसे देवमन्दिर तथा श्रनेक साधु श्रव भी निवास करते हैं।

महर्षि भृगुकाश्राश्रम—श्राश्रमसे थोड़ी ही दूर पर नर्मदा नदी समुद्रसे मिली है।

महर्षि वाल्मोकिको आश्रम—कानपुरसे ११ मीलकी दूरी पर विदूर नामक स्थानमें वाल्मीकिजोका स्थान है। वाल्मीकेश्वर महा देव स्थापित हैं। ब्रह्माजीने यहां पर यहा किया था, इसीसे इस प्रान्तका नाम ब्रह्मावर्त है।

महालदमी—यम्बई शहरमें महालदमी स्टेशन है। स्टेशनसे १ मील दूरी पर समुद्रके किनारे महालक्ष्मीका मिन्द्र है। मिन्द्रसे समुद्र तट तक संगमर्मरकी सीढ़ी बनी हुई है।

महाकाल—उण्जैनमें चित्रानदीके तटसे थोड़ी ही दूर पर मन्दिर की दाहिनी तरफ गुफाने शिवकी श्रद्धितीय विशाल मूर्ति विराज-मान है।

महामुनि जमदिश्चका श्राश्रम—हिमालय पर्वतके ऊपर रेणुका तालावसे २ मील ऊँचे पर है।

महामुनि भरद्वाजका आश्रम—इलाहाबाद् स्टेशनसे उत्तर-परिचमके कोण पर है।

मानस सरोवर—यह स्थान, हरिद्वारसे २०० मील ईशाग कीए में हिमालय पर्वत पर है।

मुम्यादेवीका मन्दिर—पंपर्श शहरकी अधिष्ठात्री मुम्यादेवीकी धातुम् तिके सामने एक तालाव है, जिसके चारों और सीढ़ियां तथा अनेक मन्दिर घने हुए हैं। यहां से थोड़ी ही दूर पर भूलेश्वर महाः देवका मन्दिर है।

मेहरकालीवाड़ी—मेहरगांव-चांदपुरसे १४ मीलको दूरी पर यहां सर्वानन्द ठाकुरने कालीजीसे सिन्धि मामकी थी। यहां पर पोषसंकांति तथा दुर्गापूजाके बाद बहुतसे लोग पक्षित होते हैं। खांदपुरसे भिगड़ा होकर कालीवाड़ीके लिये जाना चाहिये।

रामशर तीर्थ — खरडवा स्टेशनसे १ कीस विद्या पूर्व की एमें है। पञ्चयरो जाते समय जनक नित्वनी सीताजी ज्याससे व्याकुत हो गयीं, उसी समय पानी न मिलनेसे भगवान रामचन्द्रजीने वाससे पृथ्वीको वेंघवर पानी निकाला। यहां पर पक कुआं तथा पासमें ही भगवानकी पर्व हरुमानजीकी पाषासमृति है।

रूपनाथ तीथ-श्रीहर जिलाके श्रन्तर्गत जयन्त नामक गांच्में रूपनाथजी प्रसिद्ध हैं। यहां पर शिवरात्रिक दिन मेला लगता है।

रेणुका तीर्थ-यह स्थान हिमालय पर्वत पर है। दिल्ली अम्बाला कालका रेलवेके अम्बाला केन्द्रनमेंट स्टेशनसे ६० मोल उत्तर महा-नगर नामक स्थान है, यहाँसे १५ मोल उत्तरमें रेणुका तीर्थ है। यहां पर परश्ररामजीने पितृ आज्ञा पालन किया था। यहाँ पर स्नान तर्पण आदि करना चाहिये। कार्तिक शक्क नवमीको यहां पर मेला लगता है।

रोवालसर-ज्वालामुखीसे ६० मील पूरवमें है। यहाँ पर पानी में तैरते हुए पर्वत पर शिवमन्दिर है। यदि यहांसे सीधे उत्तरकी तरफ जाया जाय तो मनोमहेश, श्रोर मनोमहेशसे श्रोर भी उत्तर जाय तो मनुष्य कैलास तक पहुंच सकता है। किन्तु रास्ता हुगैम है। रास्तेमें वालकस्पी महादेवका दर्शन होता है।

शिववाड़ो—ढाका जिलेके मानिकगंजकी शिववाड़ी प्रसिद्ध है। यहां पर कुएडमें सीई पापाएकी बृहद् शिव तथा घालभैरवकं। मूर्ति है। यहां पर शिवरात्रिको मेला लगता है। यह स्थान खालन्दोसे १६ मील उत्तर पुरवमें है।

श्रीवृत्दावनधाम—मथुरासे पांच मील पर है। वृत्दावनसे ६-5 कोसकी दूरी पर, राशाकुएड, श्यामकुएड, गोवधन गिरि तथा पानसरोवर श्रादि स्थान वड़े ही मनोहर हैं। वैलगाड़ी श्रथवा एक्केसे जाया जाता है, जिसका किराया १) रु० रोज लगता है। शेलीके श्रयंसर पर तीन चार दिन तक बहुत भारी मेला होता है।

साधक राम प्रसादका जन्मस्थान-कलकत्ते ३६ भील पर लि शहर स्टेशनके पास है। दिवालीके अवसर पर प्रसाद नामक नेता तगता है। सीतादेवीका जन्मस्थान—दरभंगासे कमतौत होकर ६ मील-पर जनकपुर है, अथवा जनकपुर रोड क्टेशनसे भी जाया जा सकता है। यहीपर सीतादेवीका जन्म हुआ था।

सीताकुंड—मुंगेरसे ५ मीलपर सीताकुएड है। स्टेशनसे गाड़ी पालकी, इके मिछते हैं। मुंगेर स्टेशनके पास राजा जरा-सिन्धुका किला देखने योग्य है।

सुकुल तीर्थ — ब्रोचसे प कोस पूरवमें पिवत्र नदी नर्मदाके उत्तर तरपर सुकुल तीर्थ प्रसिद्ध है। वम्पईसे ब्रोच २४० मोल है। नर्म-दानदी विन्ध्याचलसे निकलर भृगुत्तेत्रमें सागरसे मिली हैं। नर्मदामें रनान करनेसे सब पाप नष्टकृ होता है। नर्मदाके तरकी भृमि तीर्थस्थान है। किन्तु इसमें भी सुकुलतीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। उज्जैन के राजा चाणक्य इसो स्थानमें रनान करके पापीसे मुक्त हुए श्रे। जब नर्मदासे राजा इस तीर्थको आ रहे थे, उनके वाल काले रंगके थे यहां श्राते ही वालोंका रंग श्वेत हो गया। यहांपर तीन पुण्यतीर्थ हैं, यथा कवोर, हुँकारेश्वर, सुकुलतीर्थ। हुंकारेश्वरतीर्थमें विष्णु भगवानका मंदिर है, यहांपर श्रगहनके महीनेमें नेला लगता है। एक मोलकी दूरीपर नर्मदाके किनारे महलेश्वरका मन्दिर है। इसके उस छोरपर कवोर वर नामक एक बहुत बड़ा बरवृत्त है। इसके नीचे सात हजार श्रादमी श्रानन्दपूर्वक वैठ सकते हैं। भारतवर्षमें इससे बड़ा दूसरा वरवृत्त नहीं है। कहा जाता है कि, कवी रके दत्नसे इस वरहत्त्री उत्पति हुई है। यहांपर एक मंदिर भी है।

सूर्यदेवका जन्मस्थान-काश्मीरके श्रीनगरसे नाव द्वारा जाना, यल श्रीर यहांसे ४ मोलपर मटन स्थान है। कहा जाता है कि सुर्य्यदेवका जन्म यहींपर हुआ है। इस रास्तेसे अमरनाथ भी-जाया जाता है।

ं सेतुबन्धरामेश्वर-भगवान् श्रीरामचन्द्र द्वारा मतिष्ठित लिङ्गरूप-में शिवकी मृति विराजमान है।

स्रोमताधका स्थान—सौराष्ट्रमं स्रत स्टेशनसे एक कोसकी दुरीपर है।

हरधनु—भगवान् श्रीरामचन्द्रजीके धनुष तोड़नेपर एक हिल्ला जनकपुरमें तथा दूसरा स्रोतामढ़ी स्टेशनसे तीन कोलकी दूरीपर गिराहे। हरिनाथ—सम्बल्पुर जिलाके फुलक और वृङ्गी सम्बरके हला है.
में भगवान विष्णुकी एक अतिसुद्धर वाराह अवतारकी मूर्ति है। यह मन्दिर पहाड़ काटकर वनाया गया है, इसके दोनों तरफ प्राकृतिक भरना है। इस स्थानपर पहुँचनेके लिये सम्बन्धुरसे पृष्ठ कोस वैलगाड़ोसे जाया जाता है।

हरिहर चेत्र-पटना हाजीपुरके पास है। यहां हर कार्तिक पूर्णिमाको लक्की मेला होता है।

हरिद्वार-लक्सर स्टेशनसे हरिद्वारके लिये जाना पड़ता है। यह रमणीक स्थान गंगाके दक्षिण तटप्रर है। शिवालिक पर्वतसे गंगाजी यहांपर समतल भूमिमें गिरती हैं। महिषे कपिल मुनिने यहांपर कठोर तपस्या की थी, इस कारण यहांका दूसरा नाम "कपिल स्थान" है। शैव संस्प्रदायके लोग इस स्थानको हरहार कहते हैं। ब्रह्मकुएड ( गंगा घाट ) में स्नान करके इससे दक्षिण कशावर्त घाटपर पितृलोकके लिये पिएडदात करना चाहिये। इस स्थानमें सर्वनाथ शिवतिंग विराजमान हैं। गंगाहार बाटके मंदिरमें विष्णुपादुकाएँ हैं। इस घाटपर कुंभमें स्नान करनेपर पुनर्जन्म नहीं होता । यहांपर हरसाल चेत्रकी संकान्तिक अव-सरपर मेला लगता है। यहांपर नारायणशिला, मायादेवी तथा भैरवका मन्दिर है। मायादेवीके मंदिरमें चतुर्भुज विमस्तक धारिणी दुर्गाकी कराल मूर्ति विद्यमान है। मूर्तिके एक हाथमें नरमुगड, दूसरेमें विश्वल और तीसरेमें चक्र है। मंदि रके सामने सर्वनाथ शिवकी अप्रवाहु सृति तथा नन्दीकी मृति है। सर्वनाथके मंदिरके वाहर महायोति बुत्तके नीचे बुद्धरेवकी एक मृति है। यहांसे डेढ़ मोलपर कनजलमें द्वाराजाका शिवहीन यह-खान है, जहाँपर पतिनिन्दां सुनकर भगवती दक्षनन्द्रिनी सर्ताने शरीरत्याम किया था । कनखल्से दत्तिणमें द्त्तेश्वर नामक शिव-मति है, यहाँपर गंगाजो त्रिधारा होकर बहती है, इसके सङ्गम खान पर स्नान करके मनुष्य पापमुक्त होता है। सीताकुएड, नीलघारा वर्वत अथवा चरडी पहाड । यहांपर चरिड हा रेबीकी मति, विश्वे व्यर महायेव तथा बिल्वपर्यत देखने या या है। हरिद्वारके पूर्व यदिवण सर्वेद्वरहा होकर उत्तर समश्रोता या सम्भाग, १४ मोल हचीके ए हैं। यहाँपर गंगाजी पशाइसे तांचे गिरती हैं

शक्तिक शो ना मनोइर पर्व द्रंनीय है। यहां स्नान तर्ण आदि करना चाहिये। ३ मील उत्तरमें लक्ष्मण भला नामक लोहेका पुल है, पहले इस ६लके अभावके कारण यात्रियोंको बड़ा कष्ट होता था, किन्तु अब कलकत्तके मारवाड़ी रायवहाडुर स्र्यमल अनम्भुन्यालेने इस पुलको दंधवा दिया है, जिससे यात्रियोंका कप्र दूर हो गया है, हर एक मनुष्य स्विधासे पार हो सकता है। हिट्डारके पूरवमें निलोंकेश्वर, पश्चिम-दक्षिणमें विलोकेश्वर गौरीकुएड और दक्षिणमें। पिछेड नाथका शिवलिंग है।

हर्पहीय-महाकालेश्वरके स्थानसे पश्चिमाभिमुख हर्पहीप है। सहाराजा विक्रम दित्यके बनाये हुए एक विशाल मन्दिरमें पाषाण-

मयी कालिका ी मृति स्थापित है।

हापी—मद्राससे २९६ मीलपर गंटाकल जंक्शन, यहांसे ८० मील हंसपेट स्टेशनसे ५० मीलकी दूरी पर विजयनगरकी प्राचीन राजधानी हमी है। यहां पर अनेक देव देवियों के मन्दिर तथा प्रासादों के मग्नावरेष दशनीय है, यहांसे ४ मीलकी दूरी पर अमागुर्धी नामक स्थान में बद्धतसे मन्दिर हैं, थोड़ी ही दूर पर तुक्त महा नदीके तट पर श्रीरामचन्द्रजीका मंदिर तथा पास ही दूरा हुआ पुर दिखाई पड़ता है। यह पुन के गल पत्थरों को जोड़कर ही बनाया गया था। यहां पर वालि सुशीवका मंदिर देखने योग्य है।

हिंगलाज—कराचीसे ५० कोसकी दूरी पर है। यहांसे मदिन का रास्ता चन्द्रक्षट पहाड़के लिये है। अग्निकुएडनामक सग्नेके एक तरफ हिंगलाजनी गुफा तथा दूसरी तरफ कालीशोहकी गुफा है। हिंगलाजकी मूर्ति हिन्दू-मुसलमान सब पूजते हैं।

दीर भवानी —काश्मीरसे ६ कोस उत्तर पश्चिम विनस्ता नदी से होकर किन्धु नदीकी शाखासे १ कोस जानेके शानतर भोलके बीचोंबीस सीरमवानीका मन्दिर है।

द्वादश ज्योतिलिङ्गोके गुम ।

से मनाथ-सोर्प्यमें, मिल्लिकार्जुन-श्रोशैलपुर, महाकालेश्वर-उद्धाविनीमें, श्रोकारेश्वर-मोरटक्के पास, वैद्यनाथ-एर्वावलीमें, भीमशंकर-टाकिनीमें, रामेश्वर-सेनुवन्धमें, नागेश-दारक धनमें, विश्वेश-णाशी-अममें, ज्यम्बक-गोदावरीके तटपर, वेदार-िमालयें परं, घृर्श्श-स्वाद्वि पर्वत पर हैं।

## धर्मशालाये ।

वनारस—छावनी स्टेशनके पास श्रीकृष्णधर्मशाला, पथरगली—वैजनाथपरेल, शकरकन्दगली—अगतराममारवाडी, गढ़वासी टोला—विन्ध्यवासिनी प्रधाद बाह्मण, बुन्दावनजी सारस्त ब्राह्मण, दूधविनायक—विश्वनजी मोरारजी, फाटक सुललालसाह — विश्वनित्ति, मीरघाट—धमदास नन्दनसाह दीपत्रन्द्र सी श्राई, टेहनी टोला—जटाशंकर, मुरळी गली—जेठाधनजी, रामघाट— जीतमल गिरधारीलाल मारवाडी, फाटकशुकुल—लञ्चमत राम हजुमान प्रसाद, कुन्ना माधोदास—मधुवनदास हारकादास, बांवा-रामदास, गढ़वासीटोला-महाराज भरेग, दूधविनाय ह—मुजूबाई, गढ़वासीटोला-तरवेने ब्राह्मण, फाटक घासीराम-पंचायती महेश, झानवापी,—राधाहुष्ण शिवदत्तराय मारवाडी, मेदागित—रघुनाथ दास (सिर्फ जैनियोंके लिये) सुडिया-ताराचन्द खन्नी। राज्याट स्टेशनके पास साधारण धर्मशाला।

कत्तकता—(१) फूलचन्द मुकीम जैन धर्म गाला नं ० ६ श्यामा बाईकी गली बड़ा बाजार। मोतीचन्दनखतने हिंदू और जैन यात्रि यांके उहरनेके लिये बनायी। उहरनेका स्थान मुफ्त । (२) ७६ काल-स्टीट बड़ा बाजार । सिक्लोका मन्दिर बड़ी संगतमें सिक्लोक ही उद्दरनेका स्थान है। (१) १५० ने हरिसन्ते वड़ा वाजार हिंदू धानियोंको सुपत ठहरनेके लिये शामरेच सुटियाने बनायी है। (४) नं ह मिलकस्ट्रीट, राय स्रायमल बहादुरने बनाई है। उहरनेका स्थान मुफ्त । (५) बावू लदमोनारायणकी धर्मशाला तथा पंचायत । नं पर बांसतरला स्ट्रीट, इसमें दो मकान हैं, जिनमें ६०० यात्री ठहर सकते हैं। यात्रियोंकी खानेका प्रबन्ध खर्य करना पड़ता है। (६) हाजीवक्स इलाहीका मुसाफिरखाना न० ७६ कोल्टोलास्ट्रीट कलकत्ता मुसलमान यात्रियोके ठहरनेका स्थान मुक्त । मकान चार मिलता है, जिसमें १५० यात्री ठहर सकते हैं। हर एक कमरेमें विश्वलीको रोशनी तथा पळक्का प्रवन्ध है। परदानशीन स्त्रियोंक लिये अलग प्रचन्ध है। यात्रियों की सुविधाके लिये एक प्रबन्धक उसी काममें नियुक्त है। (७) नं० १०७ १०६-कोश्वर चीतपुर रोडका मुसाफिएजाना हाजी इवादिम सुलेमान साहबजी तथा हाजी मुसाजी

यहमद साहवजीने कलकते में श्रानेवाले मुसाफिरों से सुभीते के लिये वनाया है। इसमें २०० मुसाफिर ठहर सकते हैं। परदानशीन खियों के लिये खास प्रवन्ध है। रोशनी, जल तथा पलंग इत्यादि मुफ्त मिलता है, रसोई घर श्रलग है, जिसमें यात्रियों को भोजनका प्रवन्ध खयं करना पड़ता है। (=) धन सुलदाय जैथमल जैन खेता । इस धर्मशाला नं० ४४ बद्रोदास टेम्पिल स्ट्रोट, हालसी बगान कलकता। इस धर्मशालों को वा० मिश्रीलाल रैदानीजीने हिन्दू और जैन यात्रियों के लिये बनाया है। इधान श्रव्हा है।

हबड़ा-स्टेशनके वगलपें राजा शिववक्स वागला साहबकी। यहां जलपान भी मिलता है।

श्रीरामपुर—स्टेशनके पाव ठहरनेकी जगह मुफ्त तथा अलपान भी मुफ्त मिलता है। अह बा० चेत्र मोहनशाहजीकी है।

तारकेश्वर—यह धर्मशाला महन्ध महाराज सतीशवन्द्र गिरी-जीकी है। यहां साधु, सन्यासी तथा गरीवोंको मुक्त ठहरनेका स्थान तथा भोजन दिया जाता है।

व.टवा—कालीबाड़ी धर्मशाला। यह धर्मशाला स्टेशनसे १ मील दूरीपर गौराङ्ग घाटके पास है। इसे श्रीयुत चटर्जीने कालीबाड़ोके नामसे बनवाया है। इसमें ५० यात्री ठहर सकते हैं। यात्रियोंको ठहरनेकी जगह ३ दिन तक मुफ्त दी जाती है। जाने पीने तथा विस्तर आदिका प्रवन्ध खर्य करना पड़ता है।

वर्ष्ट्यान—स्टेशनसे ५०० गजकी दूरीपर है। इसे वा० शशि-भूषण योसने बनाकर म्युनिसंपेलिटीको समर्पित कर दिया। इसमें १०० याजियोंके ठहरनेकी जगह है।

रानीगं ज—चजाजकी धमंशाला। धमंशाला रेलवे स्टेशनसे २ फरलाइकी दुरोपर पश्चिम तरफ में है। यह जयनारायण गुरु- इयालकी स्मृतिमें धनायो गयी है। इसमें निरामिप भोजो ६० यात्री ३ दिन तफ मुफ्त ठहर सकते हैं। यहांसे याजार पासमें है। यना बनाया भोजन हर समय मिल सकता है। इस धमंशालामें रसोई- घर भी शलग है, किन्तु सिफ मारवाड़ियों के लिये। खियों के लिये कोई खास प्रयन्ध नहीं है, किन्तु जर्करतपर परदेकी व्यवस्था खो सकती है।

आजिमगंज—स्टेशनके दोनों तरफ दो धर्मशालायें है। एक रामबुद्धिस बहादुरकी भीर दूसरी राय गणपतिसिंह बहादुरकी। इसमें केवल जैन तथा को उपाल यात्री ठहर सकते हैं-प्रयन्ध संय करना पड़ता है।

कोलगांव--धर्मशाला स्टेशनसे ४०० गजकी दूरी पर है। स्टेशन पीर-पैतीके बा० गिरधारीलाल सारवाड़ीने बनायी है। इसमें २०० यात्री ठहर सकते हैं। भोजनका प्रवन्ध खर्य करना पड़ता है।

मुळतानगंज — स्टेशनसे थोड़ी दूरपर है। इसे दिल्लोके सेठ वेज-नाथमल मारवाड़ीने बनाया है। यह दो मिल्लिला मकान, कैवीनाथके मंदिरके सामने गंगाके किनारेपर है। स्नानकी खुविया अञ्छी है। ऊपरका हिस्सा भन्न पुरुषोंके लिये है तथा रसोई घर एवं स्नानागर अलग है। ६०० यात्रियोंके ठहरनेका स्थान है। भोजन करीबमें ही मिलता है, यात्री केवल ३ दिन तक मुफ्त ठहर सकते हैं।

हश्री—स्टेशनले १०० गज दूरी पर दो धर्मशालाये हैं, जिन्हें
गुजाली दिल्लिके श्रीमान सेठ धनचरनजी चांदजी जैन दिगम्बरने
धनाया है। एकका नाम दिगम्बर जैनधर्मशाला है, जिसमें १००
यात्री टहर सकते हैं। दूसरी श्वेताम्बर जैनधर्मशाला है, इसमें ५००
यात्री टहर सकते हैं। यह स्थान केवल जैन तथा उद्यवर्ण के हिन्दुः
शोंके ही लिये हैं, जिसमें ३ दिनतक मुफ्त रहने दिया जाता है।
खाने पीनेकी चीजें पासहीं मिलती है।

मुंगर-स्टेशनसे थोड़ी दूर पर राय बहादुर वैजनाथ गोहनकाने यह दो मंजिला धर्मशाला बनायी है। ऊपरका हिस्सा उद्यजातिके हिन्दुओं के लिये हैं, जिसमें रसोई घर तथा खानके लिये जगह अलग है। ५०० यात्री ठहर सकते हैं। बंगालके भूतपूर्व छोटे लाट सर एडवर्ड वेकरने १६०६ ई०में १२ अगस्तका हस धर्मशालेको खोला था।

बरियापुर—स्टेशनसे थोड़ी दूरपर गद्गा किनारे यह धर्मशाला शोगराम शिवद्तरायने बनवायी है, जिसमें १०० यात्री तीन दिन तकके लिये उहर सकते हैं। भोजन पास हीमें मिल सकता है

भागलपुर—स्टेशनके पास ३ धर्मशालाये हैं॥ एक जैन धर्म शाला जिसे आजिमगंत्रके राय धनपतिसह बहादुरने बनवायों है। इसमें २०० यात्री ठहर सकते हैं। दूसरा ताड़मल धर्मशाला है जिसमें १०० यात्री ठहर सकते हैं। तीसरा स्टेशनसे ६०० गजपर भदरमलकी धर्मशाला है, जिसमें ३०० यात्री ठहर सकते हैं।

सासनसोळ—स्टेशनसे आधे मीलकी दूरीपर मुंशीबाजारमें आशाराम, जौहरीमल, रामनारायण गङ्गाविशमकी धर्मशाला है। इसमें उच्चजातिके हिन्दू, सिक्ज तथा जैनोंको ठहरने दिया जातां है। २०० यात्री ठहर सकते।

गिरीडीइ—स्टेशनसे द्त्रिण तरफ यह धर्मशाक्षा है। इसे मुर्शिदाचादके रायधनपतिसहजी बनवायी है। धर्मशाला जासकर परेशनाथके जाने वाले यात्रियोंके लिये है।

पयूल-स्टेशनसे १५० गं इस्तिणकी तरफ यह धर्मशाला है। इसे कलकते के बार उगरमल हजारीमलने वनवायी है। इसमें उच जातिके १०० हिन्दू यात्रियों के ठहरनेका स्थान है। ३ दिनतक मुफ्त ठहर सकते हैं। यदि ज्यादह दिन ठहरना हो तो, मैनेजरको स्वना देनी पड़ती। धर्मशालके द्रवाजे पर ही बाज़ार भावसे भीजन मिलता है।

मोधामा—स्टेशनके पास लाला भगवानदास कागलाने इस धर्मशालाको बनवार्या है।

पटना सिटी—यहां तीन धर्मशालायें हैं। एक स्टेशन ही पर है, जिसे लाला गुरुमुजराय सरावगीने बनवायी है। दूसरा मगलोके तालायके पास है जो स्टेशनसे आधे मोलकी दूरी पर है, इसे लाला अनन्तलाळ अगर्वालेने बनवायी है। तसरी धर्मशाला स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर चौकमें है, इसे पटनाके मारबाड़ी समाजने बनवायी है।

गुलजारीयाप—यह धर्मशाला स्टेशनके बाहर विलक्कल करीवमें है, इसे बाव किशोरीलाल चौधरांने वनवायी है, इसमें ७०० यात्री ठहर सकते हैं। किराया कुछ नहीं देना पढ़ता। भोजनका प्रवन्ध खर्य करना पड़ता है। इसमें यूरोपियन भी ठहर सकते हैं।

पटना जंकशन—स्टेशनके दोनों भोर दो धर्मशालायें हैं। एक-को लाला जय, तथा दूसरेको लाला छोटेलालने धनधाया है। स्थानका छुछ देना नहीं पड़ता, खाने पीनेकी चीजें पालमें घी मिलती हैं। मानपुर - यह धर्मशाला स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर फलगु नदीके पूरव तटपर श्रुलीरी प्रेमनारायणजी जमीदारने वनवायी है। इसमें सब जातिके याजी ठहर सकते हैं। बाजार करीबमें ही है। खाने पीनेकी सब चीजें सुविधासे मिलती है।

गया—यहां तीन धर्मशालायं हैं। एक स्टेशनके पास ही है जो हिन्दुश्रोंके लिये सेठ शिवपसादजी सुनकुन्वालेने बनवायों है। दूसरा शहरके निकट घरके पास जो स्टेशनसे र मीलपर पुराने शहरमें है। तीसरी बुद्धगयाके मन्दिरके पास महाबोधी सोसादोंके प्रबंधसे बौद्ध यात्रियोंके लिये बनवायी गयी है।

पामरगञ्ज – यह धर्मशाला स्टेशनके पास सेट शिवपसादजी अनुसन्वालाने बनवाथी है।

पुनपुन—यहांपर भी स्टेशनके पास ही सेठ शिवधसादजी सुन सुनुवालेने एक श्रोर धर्मशाला बनवायी।

मोगलसराय—स्टेशनके पास ही बार्ं राम श्री दास जाटियाकी धर्मशाला है। यह केवल हिन्दू यात्रियोंके लिये है। इसमें २०० बात्रियोंके ठहरनेकी जगह है। ठहरनेकी जगह मुफ्त दी जाती है। भोजनका प्रबन्ध यात्रीको खयं करना पड़ता है।

मिरजापूर-भैरामल वंशीधरको धर्मशाला है।

विन्ध्याचल स्टेशनके पास शिवनारायण बलदेवदास सिर्घाः नियाकी धर्मशाला है।

नैनी—स्टेशनके पास विहारीलाल कुंजीलाल सिघानियाकी धर्मशाला है।

श्रागरा—श्रागर फोर्ट स्टेशनसे ४०० गाकी हरीपर लाला रामिकशनदास सरावगीने यह धर्मशाला वनवाई है। श्रागरा सिटी स्टेशनके पास ३ और धर्मशालाय है।

त्रागरा फोर्ट श्रीर श्रागरा सिटो स्टेशनसे बोड़ा गाड़ीसे १० मिनिटमें कालो वाड़ी पहुँच सकते हैं। सिटी स्टेशनके पास एक धर्मशाला है जिसे राय वहादुर विश्वम्मरनाथने बनवायी है श्रीर एक दूसरी धर्मशाला है जिसे गयाप्रसाद बिहारीलालजीने बनवायी है। हर एकमें १०० यात्री ठहर सकते हैं। ठहरनेकी जगह मुफ्त, भोजनका प्रवन्त सर्थ यात्रीको करना पडता है।

श्रयोध्या—नगेश्वरनाथके मन्दिरके पाल विन्दुवासिनीकी धर्म-श्रादा। महस्राराथगंजमें छामनलालकी धर्मशाला है। रायगंजा रेलवे स्टेशनके पाल हनुमानगढ़ीकी धर्मशाला है। रायगंजामें हरनारायणदालकी धर्मशाला है। कटरेमें जैन दिगम्बरोकी धर्म-शाला है। श्रालमगंज जैनश्वेताम्बरोंकी धर्मशाला है। रायगंजामें कन्हैयालालकी धर्मशाला है। नये-धाटके पास महन्ध सुखराम-दासकी धर्मशाला है। रायगंजामें कस्ती स्टेटकी धर्मशाला है। मीरनपुर देरा वीयोके पास सरयूप्रसाद और धनीरामको धर्मशाला है। नये घ.टपर सुख रामदासकी धर्मशाला है।

इलाहायाद्—ठीक स्टेशनके पास विहारीलाल कुंजीलाल सिद्यांनियांकी धर्मशाला है। यहां सब चीजें मिल सकती हैं। दूसरी
एक कायस्थकी धर्मशाला है, जिसे लाला रघुनाथ सहायने घननाई
थी, यह धर्मशाला कीटगंग रोड पर टुकेट साहवके पुलके पास
जमुना नदीसे कोई दस मिनटका रास्ता है। इसमें चार कमरे हैं,
जिनमें एक व्रियोंके लिये है। भोजनका प्रवन्ध हो सक्ता है तथा
नौकर भी वहींके मिल सकते हैं चित्रगुत मन्दिर इसी धर्मशालेमें
हैं। महल्ला अहियापुर कट्याणोदेवीके मंदिरके पास खुशक्तागके
पोख्ने एक दूसरी धर्मशाला है जो स्टेशनसे आधे मीलके फासलेपर
है। इसमें ५० यात्री टहर कसते हैं। इसे लाला अंगनलाल
अप्रवालने वनवायी है।

मुहला दारागण्य—बाबू मोतीचंद्रका, मौरी—वाबू राम प्रसाद् चौधरीका, वकसीकला—बुधसेन संगलसेनका, नईवस्ती—जीव-रामका, अलोपीवाग—लाल शिवशतापसिंहका, अलोपीवाग—लाल वच्चूलालका, शिवकाटीमहादेव—लाला गुलजारीलालका; अलो-पीवाग— महन्थ जान्कीदासका, मोरी—रीवांके महाराजका मिनी-हाजपुर—मुन्नीलाल सेठकां, मुद्दीगंज—रोमती वीवीका, अलापी-वाग—रायराधारमनका, नईबस्ती—राय शिवप्रसाद्का, चौलंडी-राय शिवप्रसादका, अलोपीवाग—रामदासका, अलोपीवाग—राणा संग्रामसिंहना, मुद्दीगंज—रामनाथका, मिनहापुर—शेलमशी उद्दीनका, मुद्दीगंज—तेजपालगोकुलदासका, मोरी—वा हदेव-रावका।

शलीगढ़-स्टेशनकं पास लाला श्रयोध्याप्रसादकी थह धर्म-

शाला है। इसमें २० यात्रियों का स्थान है। भोजनादि पासमें मिल सकते हैं।

बरेली—स्टेशनके पास सेठ खुत्रीलालकी धर्मशाला है, बरेली सिटी स्टेशनके पास बा० रामचन्द्रकी धर्मशाला है। मोहल्ला बिहारीपुर प्रतिज्ञानमें बा० रयामनारायण सिंह फक्करकी धर्मे शाला है। उसी मुहल्लेमें गोविन्द वीशीकी तथा फ्रन्तिया बीधीकी धर्मशाला है। मदारी द्रवाजेमें लाला कुंवरसेनकी धर्मशाला है। स्टेशनके पास राय किशनलालकी धर्मशाला है। सिटी स्टेशनके पास राय किशनलालकी धर्मशाला है।

कानपुर—यहांपर दो धर्मशालायें हैं। एक स्टेशनसे श्राध मीलकी दूरीपर जिसे वैजनाथ रामनाथ सिधानियांने वनवायी। दूसरा स्टेशनसे ४०० गजकी दूरीपर है, इसे तुलसीराम शिवप्रसाद-घनवायी है। मुहल्ला नयागंजमें जो कि स्टेशनसे १ मीलकी दूरी-पर है एक और धर्मशाला है जो मच्छी भवनके नामसे प्रसिद्ध है। यहां उच्च जातिके १०० हिन्दुओं के टहरनेकी जगह है। भोजन-का सामान पासहीमें मिल सकता है।

चांदपुर सिम्राऊ-श्रीमती वासन्ती देवीका।

डाकोर—यह धर्मशाला सन् १६९१ ई० में सम्राद् सप्तम पड़-वर्डकी स्मृतिमें जुल-दशहर जिलेके सिक-दराबादके रईस मु० शंकरखकपजीने वनवायी है। यह स्टेशनके पास ही है। इसमें सब जातिके यात्री ठहर सकते हैं। स्थान ५०० यात्रियोंका है, भोजन भी पासहीमें मिल सकता है।

दिल्ली—एक धर्मशाला स्टेशनसे २ फरलांगकी दूरीपर है। इसे लाला छन्नामलने वनवायी है। ठहरनेकी जगह मुफ्त मिलती है। मोजनका सामान पासहीमें मिलता है। दूसरा फतेहपुर वाजारमें लाला लक्मीनारायणकी धर्मशाला है, जो स्टेशनसे २ फरलांग दूरीपर है। ठहरनेका स्थान मुफ्त, भोजन पासहीके दूफानोंसे मिल सफता है।

धामपुर--जैपुरके रईस मुन्शी भगत विहारीलाल खाह्वने इस धर्मशालेको भगतत्राक्षमके नामसे खोला है।

इटावा—स्टेशनसे आधे मोलकी दूरीपर एक धर्मशाला है, जिसमें २०० यानी ठहर सकते हैं। फैजावाद—(१) पिततदासके मिन्दरके पास मुहल्ला द्यमानी गंजमें (२) फैजावाद श्रोर देवकलीरोडके बीचमें मुहल्ला वेनीगंजमें (३) देवकलीरोडपर देवश्राकी कोठीके सामने, (४) मुहल्ला साहबगंजके मूलचन्द सम्मनलालकी दूकानके पास, (५) शाहवगंजमें पं० परमेश्वरनाथ शाहपुरके मकानके पास, (६) मुश्राफा नाकामें हरदयालजीका।

गाजियावाद—दो सरायें हैं। एक स्टेशनसे श्राध भीलको दुरी पर है। जिसमें ६०० यात्री ठहर सकते हैं। दूसरी स्टेशनसे दो फर्लाङ्गपर है, जिसे मिस्टर जानइंगिल ब्राइटने बनवायी है। २०० यात्रियोंके ठहरनेका स्थान है।

हाथरस सिटी—यहांपर' = धर्मशालायें हैं, किन्तु विशेषतः हिन्दुओंके लिये।

हरद्वार—(१) लाला जगदीशप्रसादका, (२) लाला निहाल-चन्दका, (३) लाला सुखचीरिलंहका, (४) महाराजा कपूरथला-का, (५) महाराजा नालागढ़, (६) महाराजा पिटयालाका, (७) महाराजा पुच्छका, (६) महारानी विसुईका, (६) महारानी खेरीका, (१०) नन्दिकशोरका, (११) पंचायती, (१२) पं० हर-प्रसीदका, (१३) रानी विलासपुरका, (१४) सेठ भागचन्दका, (१५) सेठ विन्दाशलीका, (१६) सेठ जगन्नाथका, (१७) सेठ जैरामदासका, (१६) सेठ लच्मीचन्दका, (१८) सेट परमानन्दका (२१) सेठ स्रजमलका, (२१) सेठ निलोकचन्दका, (२२) सेठ घाईकां, (२३) विनायक मिश्रका।

जोशीमठ--सुप्रसिद्ध महात्मा खामो श्रीनर्यदानन्दजी महाराजः को अधीनतामें यहां और आस पासकी धर्मशालाशों तथा सदा-षत्तों का प्रशंसनीय सुप्रयन्य है।

भारतवर्षके चारों कोनोंपर चार महातीथ हैं। उनमें श्रोवद्रीनाथ केट्रारनाथका तीर्थ वड़ा वीहड़ और अगम जक्षल पार करके
बड़े विकट पर्वतोंकों लांघ कर जाना पड़ता है। उस तीर्थका वड़ा
श्री महारम है। यहां तक कहा जाता है कि जो जाय वट्टी सो न
भाचे उट्टी। श्रर्थात् वहांके जानेवाले जन्म धारण करनेके कप्टसे
मुक्ति पाजाते हैं।

उसी बद्रीनाथ केदारनाथकी यात्रामें उनकी अमेशाला और सदावर्त स्थान पहाड़पर पड़ते हैं उन सबका प्रवन्त्र दन्हीं खोगी श्रीनरबदानन्दजी महाराजको समर्पित है।

केदारनाथ-श्रीभारतधर्म महामण्डलके द्वारा स्थापित करायी गयी श्रीनेपाल दरवारके धनसे यहां एक सुविशाल धर्मशाला है। जहां सवावर्त जारी रहता है। यात्रियोंको सब तरहके सुभीते यहाँ दिये जाते हैं।

मथुरा-यहां भी कई सुशिख धर्मशालापे हैं।

वृन्दावन—इस पुण्डय भूमिमें बहुतसी धर्मशालाएँ हैं श्रीरङ्गती का मंदिर मथुरा वृन्दावनके सब मंदिरोंसे सुविशाल है। सदावर्त स्थान इस मन्दिरका बहुत हो बड़ा है।

त्तवनऊ - छेदीलालकी धर्मशाला, अभीनउद्दोलापार्क अमीना पाद; सर् आई आगामीरके पास मुहला अहियागजर्म प्रभूदयाल

नैनकी धर्मशाला है।

मेरठ—(१) नाइमकी धर्मसभाका, (२) लाला धर्मदासका, (३)
साला किश्रनसद्दायका, (४) लाला प्रमानन्दका, (५) लाला सुन्दर-सालका, (६) लाला तोनारामका, (७) सुसम्मात सुन्दरकंग्ररका, (६)

पंचायतीका, (६) रस्तोगीका।

सुरादावाद—(१) सुद्दला कांचरी सरायमें गुलजारीलालका, (२) रेलवे स्टेशनके पास कोठीवालेका ें (३) काठवर रेलवे स्टेशनके पास साह भूपनशरणका।

नीमसार—रेलवे स्टेशनके पास सेठ शिवरामदास तथा राम-निरुजनदासकी धर्मशाला है।

सहारनपुर—रेलवे स्टेशनके पास शंकरलालका (२) फिरोजगेट कैंग्विशाडएड ।

संडीला—रेलवे स्टेशनके पास राजा दुर्गावसादका । उन्नाव—बावू रामसहायकाः।

गढ़ मुक्तेश्वर—रायसाहय नामामल जानकी दासकी दो धर्म शालायें हैं।

### डाक-बहुला ।

श्रवध्रहें लखंड स्टेशनोंके पास निम्न लिखित बंगले हैं। इन

बक्कतोंका प्रवन्य गवर्नमेंटके दाधमें है। गवर्नमेंएटके नियमानुसार ही ठहरना पड़ता है।

स्टेशनसे—बनारस छावनी—आधा मील, प्रतापगढ़—पौनमील, खुलतानपुर—पौन मील, क्रमेठी—बौधाई मील, जैस-अढ़ाई मील, रायवरेली—डेढ़ मील, जकराबाद और जौनपुर—तीन मील, फैजा-धाद—पौन मील, धारावंकी—आधा मील, ब्रह्माघाट—३ फरलांग, उन्नाव—आधा मील, अडहदपुर—डेढ़ मील, हरदोई—पासहीमें, हरद्वागज—आधा मील, शाहजहांपुर—आधा मील, मलीहाबाद—एक फरलांग, तिलहर—डेढ़ मील, संडीला—दो फरलांग, मोरनपुर कटरा—डेढ़ मील, सीतापुर—एक मील, वरेली—दो मील, बिल-आम—तीन फरलांग, अलीगढ़—तीन फरलांग, वहीज—पौन मील, मुरादाबाद—दो मील, बस्तो—पासहीमें, धामपुर—पासहीमें, शिव-हर—एक मील, नगीना—पासहीमें, अमरोहा—आधा मील, नजीवा-वाद—पासहोमें, गजरीला—दो मील, कोटद्वारा—पासहीमें, चांद-पुरिद्याउ-दो फरलांग, हरद्वार—पासहीमें, देहगदून—पासहीमें, कड़की सवा मील, हापुड़—ढ़ाई मील, सहारनपुर—पासहीमें।

# भारतके मुख्य नगरोंका संचित्र विवरण । अयोध्या ।

फैजाबाद शहरसे ४ मील उत्तर-प्रयक्षी दिशामें खरयू नदीके किनारेपर वसी हुई है। यह मर्यादा पुष्ठपोत्तम भगवान् श्रीराम-चन्द्रकी राजधानी थी, जिलको महिमा रामायंणमें वर्णित है। श्रयो-ध्यामें श्रनेक राममन्द्रिर हैं, जिनमें एतुमानगढ़ो श्रादि यहुत प्रशिद्ध हैं। पश्चिमकी नरफ पहाड़ीपर अगवाद रामचन्द्रजीका जन्मस्थान है। श्रीर इसके पालहीमें कनकभवन, सीतारसोई, यड़ा स्थान, रतनसिहासन, रज्ञमहल, श्रानन्दभवन, कोश्रुख्याभवन इत्यादि श्राचीन स्थान देखने योग्य हैं। चैत्रमें रामन्यमीके श्रवस पर, श्रावणमें भूलनके समय तथा कार्तिकको प्रिंमाको ख्र मेटा लगता है।

अरक ।

यह जिला शवक्षिप्रडी डि. रेजनमें है। इसके पूर्वमें केसन

और रावलिपरही, पश्चिममें पेशावर और कोहाट, द्विएमें शापुर और उत्तरमें शापुर जिला है। मुख्वा ४१७= मील और जन-संख्या ५११=७६ है। इस जिलेका प्रधान स्थान केम्पवेलपुर है। मटक इस कारण हतिहास प्रसिद्ध हो गया है कि पहिले वाजीराव पेशवाने कटकसे लेकर अटकतक मराठांका गेस्त्रा भएडा फहरा दिया था। यहां दुस्ती चहर, अंगोले, क्रमाल, शटके कपड़े, मसहरी, परदे, टावेल, टेवलक्काथ आदि देशी चाज अच्छी बनती हैं। इनके प्रधान व्यापारा आलालचन्द पुरुषोत्तम लाल पिरही हैं।

### अजमेर ।

यह राजप्तानेका एक जिला है। जहां चोफ कमिश्वर भी रहते हैं। देशभरके राजकुमारोंके लिये यहां मेयो कालिज नामका शिक्षालय है। यहां हिन्दी और मारवाड़ी बोली जाती है।

यहांके सुप्रसिद्ध सौदागरोंका विवरणः—

इब्राह्मियरड अन्स-सिलाईकाम । करीकर्खा प्रस्को-सद्दारगेट गोली, बाक्द, छरी, पिस्ताल, बन्दूक, तोप, तलवार श्रादिके व्योपारी ।

माथुर ट्रेडिङ्ग कम्पनी, लिखने पढ़नेका सामान, पं॰ रामदयाल शर्मा, आयुर्वेदीय दवाखाना । शर्मन् कम्पनी कैसरगंज, तस्यारीका सामान वेचने वाले ।

प्रसिद्ध रईस और जमीदार—खरवाके ठाकुर श्रीरावगोपालसिंह बहादुर, भिनाईके राजा, देवली, मेहरी, जुनिया, वघेरा, पारा, गावि न्दपुर, बन्दनवाड़ा श्रीर वागसुरीके ठाकुर साहगान।

वकील वैरिस्टरादि-श्रो जो. पी. माथुर, श्री एम० पी० भागेव, श्रीगौरीशंकर, श्रीभवनसिंह, श्रीमानकाल, श्राद्याशंकर, श्रीपुरकर-बाध, श्रोकहरि शिवसहाय वर्मा।

### अमरावती ।

यह मध्यप्रदेशके बगरका एक जिला है। यहां हिन्दी और इसी कहां मरहठी वोली जाती है।

यहाँके सुमसिद्ध वाणिज्य व्यवसायीः—वैक प्राव परान लिमि-टेड, इस्पेरियक वैक शाबद्धिया, ररार ट्रेडिक कस्पती । रामचन्द्र फन्धैयालाल—भुसारीगेट।

प्रसिद्ध राजा रईस-श्रीखुमानसिंह कोट, राजा मोहनसिंह, सामवान, राजा भरतसिंह, रायपुर वाले।

प्रसिद्ध वकील व परकार्य साधक—मानरेवल जी० एस० ला-पर्डे, एस० बी० गोजले । बालकृष्ण श्रीघर वापट, नारायणराध भिडे श्रीदि महाशयगण।

### अपृतसर्।

पञ्जाबका एक मशहूर जिला है। यहां पञ्जाबी और हिन्दी बोली जाती है। यहांका सुवर्ण-मन्दिर देखने योग्य है।

यहांके चााण्डय व्योपारी—दीवान बन्द एवड सन्स, गुलजारी-लाल पराड सन्स श्रीकरनसिंह, स्रोहनसिंह, श्रीप्रभुद्याल स्रप्ण-प्रकाश श्रग्रवाल।

वैंकसं—इम्पीरियतवेंक आवहिएडया, चार्टडवेंक आवहिएडया आस्ट्रेलिया और चाहना, नेश्नलवेंक आवहिएडया, पञ्जाव प्राड सिन्ध वेंक लिमिटेड।

सरदार और रईस-ग्रानरेवल खरदार सुन्दरसिंह भजीठिया।

### अन्द्रमान ।

यह टापू समुद्रमें हुगली नदीके मुहानेसे ५६० मील, मद्रास स्थोर कलकरोसे =०० मील, रंगूनसे ३८५ मील, मौल मोनसे ४९० मील है। पहिले यहां आजीवन कारावासका दएड पाये हुए कैदी ही रहते थे। किन्तु अब कोर्ट, हिप, पुलिस, पी डन्तू, डी:, जंगल, जहाज, स्वास्थ्य आदि विभाग अच्छी उन्नति कर रहे हैं। आवादी भी बढ़ रहीं है और पोर्ट न्लेअर तथा अन्य स्थानोंमें गिरजे, मसजिद और मन्दिर भी वन गये हैं।

#### अम्बाला ।

यह पञ्जावकी श्रम्याला किम्श्ररीका सदर मुकाम है। यहां मंश्री स्टारलकी हिन्दी श्रोर पंजावी बोली जाती है।

यहांके पिसद नकील वे। एएर—श्री श्रान्याराम जी, श्री श्रव्हुल-रसीदलां, लाना दुलीचन्द्र साहव, बाबू मानसिंह श्रीर श्री पल० पन-सिंह इत्यादि हैं।

वैदर्स, पार्खिन्य व्यवसायी—पञ्जाव नेश्नलवेंक, इम्पीरियलवेंक

श्राफहरिएडया। वनारसीदास, हरिकशनदास प्रग्रंड सन्स, दौलत राम प्रग्रंड सन्स, घोप प्रग्रंडको, किशनप्रसाद प्रग्रंड कम्पनी लिमिन सोहनलाल प्रग्रंड कम्पनी, सर्दार मुखासिह प्रग्रंड सन्स । श्री मुकुद-विहारी प्रग्रंड बदर्स जोहरी इत्यादि ।

पायनियर इराइस्ट्रियलवर्क्स स्टेशनरी, फ्रेंञ्चचाक, टेवुलसाहर, सिरका मरहम आदिके ब्योपारी हैं। पुन्जाब मोटर और केरिजवर्की

## अलमोड़ा ।

यह युक्त प्रदेशकी कर्मांगुंकिमश्तरीका एक पहाड़ी जिला है। इसमें हिन्दी भाषा बोली जाती है। हवा पानीके विचारसे यह बड़ा खास्थकर स्थान है।

वाणिज्य व्योपार करने वाले—मतीराम शाह एएड सन्स, गंगा-राम जोगाराम एएड सन्स जेनरल मर्चेएट और कुन्दनलाल मधुरा-शाह कपड़ेके और संगन्धित द्रध्यके व्योपारी हैं।

लदमीलाल आनन्द बर्ड जेनरल मरचेएट और कमीशन एजेंटस हैं।

श्यामतात एएड सन्स मरचेएट्स ।

## अलीगढ़ ।

यह युक्त प्रदेशकी आगरा कमिश्नरीका एक जिला है। यहां मौलवी स्टाइलकी हिन्दी बोली जाती है। लोहे और पीतलके ताले तथा लोहेकी तिजोरियोंके बहुतसे कारणाचे हैं। बड़ी अनोखी कारीगरीके और मजबूत ताले यहां बनाये जाते हैं।

मशहर व्योपारी—माडनेलाक वक्से, शिवलाक वक्से, महात्मा-गांधी लाक वक्से, मिश्रीलाल लाकवक्से, कारोनेशन सेफ एएड लाकवक्से, इएडस्ट्रियल फैक्टरी एएडलाक वक्से, रिलायन्स लाक वक्से श्रादि प्रसिद्ध हैं।

वकीरुवेरिस्टर-श्रीमुहम्मद इशहाक, टी० ए० शेरवानी, वाबू ज्वालांप्रसाद वर्मा, वाबू चन्दामल गवर्नमेर्ट प्लीडर।

राजा रईस—तालियनगर स्टेटके नव्याव साहव, मुरसान, हवीवगंज, वाजगढ़ी, पिटावा और सासनीके रईस तथा वरीलीकी रानी साहिया।

### श्रहमदाबाद ।

यह वम्बईके गुजरातका एक मणहर जिला है। यहां गुजराती और हिन्दी बोली जाती है।

वकीलवेरिस्टर—श्री एम० पी० मोदी, श्री० टी० टी० मजुम-दार, रायबहादुर गिरधारीलाल उत्तमराम पारेख पं० नवलशङ्कर नरसिंहप्रसाद शुक्ल।

वाणिज्यव्यवसायों अहमदावाद स्टोडियो मेनुफेकचरिङ्ग क-स्पनी लिप्रिटेड ।

श्रहमदावाद डाइङ्ग व्लीचिङ्ग प्राड मेनुफेक्चरिङ्ग कम्पनी लिमिटेड।

श्रमीन परेल एएडकं०—माल श्रामृद्नी श्रीर रफ्तनी करनेवाले तथा प्रजेएट ।

वाव ब्रदर्भ एएडको-श्रीरजमलखुशालदास, मिल, जिन और इलेक्टिक चीजोंके व्योपारी।

हीरालाल रणछोड़दास एएडको०—वेंकर्स, प्रस्पोर्टस् श्रोर कपड़ेके व्योगरी।

#### आगरा ।

युक्तप्रदेशकी धागरा कमिश्नरीका सद्र है। एक समय मुस-लमान वादशहोंने दिल्ली छाड़कर इसको सिंहासनभूमि (पायनस्त) वनाया था। यहांके देहाती ब्रजकी वोली और नगरनिवासी युद्ध खड़ी हिन्दी बोलते हैं।

वैंकर्स—ग्रागरावेंक लिमिटेड, वनारस वैंक लिमिटेड, इम्पीरि-यत वेंक त्राफ इरिडया। भागव कमर्शियत वेंक ति?।

व्यौपारी—एस० एन० सिंह एएड ब्रद्स, शाह एएडको, रैना एएडको, खनरोई लिमिटेट।

साइंटिफिक अपरेपटर्स एएड केमिक्ल वक्स, रामकुमार मोहन लाल कं०, रायट्रेडिक्न कम्पनी। टंडन ब्रद्सं, श्रीतनसुखराम आनन्द राम इत्यादि।

राजा और रईस—िद् श्रानरेवल राजा कुग्रलपालसिंह वहादुर श्रावकोटला, भदाधरके मान्यवर राजा साहव ।

## श्चानमगढ़ 🗎 📜 🐣

वनारस कमिशनरीका एक मशहूर जिला है। यहां हिन्दो बोली जाती है। चलवेक समयसे यह जिला मशहूर हुआ था। बाबू कुंश्ररसिंहने लखनऊ से लौटते समय इसपर घेरा डाला था। इस कारण यहां बड़ा मोरचा हुआ था।

वाशिष्य व्यवसायी--गिरघरहास मधुस्दनहास यहाँके वडे

इस जिलेमें मऊनाथभंजन बहुत बड़ा कस्वा है। जहाँ १८००० आदमी बसते हैं। मऊमें देशी चीनी और देशी कपड़ेका बड़ा व्यो पार होता है। देशी साड़ियां, गमछे, धोतियां, सूती और रेशमी कपड़े, गलता बगेरः बहुतही अच्छे बनते हैं। श्रीरामगोपाल राम-चन्द्र देशी चीनी और कपड़ोंके नामो ब्योपारी हैं।

### इलाहावाद ।

यह युक्तप्रदेशकी सरकारका सदर मुकाम है। यहाँ गङ्गा, यमुना और गुप्तसरस्वतोका सङ्गम स्थान त्रिवेणी कहलाता है। हिन्दुस्तान भरके तीर्थोका यह अधीश्वर तीर्थराज है। यहाँ हिन्दी बोली जाती है। यहाँ इस प्रदेशका हाईकोर्ट है।

प्रसिद्ध पड्योकेट चकील वेरिस्टरः—ए० बिहारीलाल, नेहरू गवर्तमेग्ट जिला वकील हैं। सर तेज बहादुर सप्र, प० मोतीलाल-नेहरू, श्रीमनमोहनलाल अप्रवाला, श्रो ए० पी॰ दुवे, श्रीश्रार०एस० बाजपेथी, डवल्यू० के॰ पोर्टर, डाक्टर सुरेन्द्रनाथसेन । श्रीगजाजर प्रसाद, श्रीवेनीमाध्य घोष । श्रीमगवानदास भागव, श्रोदस० सी० चटर्जी, श्रीजानकीपसाद कप्र, श्रीकन्हैयालाल, मंजरश्रली सोखा, श्री सी० एन० शास्त्री हत्यादि।

व्योपार वाणिल्य—गो० पन० विश्वास प्राइको-गोली वोह्नद्, वन्द्क पिस्तील तलवार आदि हथियारोंके ज्योपारी। श्रीपम० जे० श्राराष्ट्रनप्राइको, श्रेप्एडको, हनहार्य प्राइको, हिएडयनसे डिङ्ग करूमी, देशी तिजारत कं०, श्रवरोई लिभि०, प० पंच० हीलर प्राइको लि०।

प्रयाग—एक वहुत वड़ा सिविल और मिलिट्री स्टेशन है। उत्तर और प्रवमें गंगा वहती हैं तथा दक्षिणमें यसुना।

युक्तप्रान्तकी सरकारी राजधानी तथा इलाहाबाद वित्रेड़ [फीज] का बड़ा दफ्तर भी यहाँ है। स्टेशनके विश्रामागार श्रन्छे हैं तथा श्रंत्रेजीके लिये सेन्ट्रल होटल श्रीर श्रेगड होटल स्टेशनसे वहुत थोडी दूर पर हैं। स्टेशनके उत्तर भागमें सिविल स्टेशन है तथा दक्षिणकी तरफ शहर बसा हुआ है। जब ड्यूक आफ पडिनवरो भारतवर्षमें श्राये थे, उनके रूमरणार्थ यहां पर एक एल्फ्रेडपार्क वनाया गया है, जिसके घुड़दौड़के स्थान, तथा विलायती वेएड-बाजा प्रसिद्ध हैं। यहां एक और मेकफर्सन पार्क है तथा मुगल-साम्राज्यके समय खुशक वाग वनाया गया था, जो अब भी देखने योग्य है। सिपाही विद्रोहके समय एक देशी फौजके कारण यहांपर भो दंगा हुन्ना था। किला सिविल स्टेशनसे कुन्न दूर पर गंगा जमु-नाके संगम पर स्थित है। किलेमें महाराजा अशोकके समयका एक स्तम्भ है, जिस पर महाराजाकी श्राज्ञा खुदी हुई है, जो ईसार्के २४० वर्प पहलेकी है। इसी स्तम्भ पर उस समयका इतिहास भी खुदा हुआ है। ईसाइयोंके रोमन तथा शोटेस्टेन्ट सम्प्रदायोंके गिर्जे हैं। इलहाबादमें विजलीको रोशनी, स्कूल, कालेज, जेल, ग्रस्पताल, पानीका कल, सिनेमा, हाईकार्ट आदि वर्तमान सभ्यताके सभी श्रह प्राप्त हैं ।

प्रयाग हिन्दुश्रोंका एक बहुत बड़ा तोर्थं स्थान है। यहां पर नित्यवित हजारों यात्रों तिवेणां स्नान तथा पिएडदान करनेके लिये श्राया करते हैं। माघके महीनेमें तो यहांपर लाखों यात्रियोंकी भीड़ इकट्टी हो जाती है। यात्री स्नानके बाद किलेमें जावर श्रक्ष-यवर तथा विद्याधवना दर्शन करते हैं। कुम्म तथा अर्थकुंभके समय कई लाख यात्री श्राकर निवास करते हैं।

### उसाव।

यह लखनऊ कमिश्ररीका एक जिला है। यहां हिन्दी घोली जाती है।

वरील वेग्स्टिर—पं० चक्रशाणि तिवारी, पं० चन्द्रदत्त बाज-पंची, चौलदः रामस्रणा, वाबु धनिशहर इत्यादि ।

राजा और रईस—मध्यत्र षाइके रायवहादुर नन्दीकी और कुठानियाके ठाकुर साहव।

पाधीलयरिनहस लिभिडेड-यह बीती बनानेके ह्यौपारी हैं।

#### करक ।

यह उड़ीखाका एक मशहूर जिला है। यहां हिन्दी, वंगला, उड़िया श्रीर तेलगू बोली जाती है।

प्रसिद्ध वक्षील श्रीर परकार्य्यसाधक-श्री वी० एन० मिश्र वेरिस्टर, रायबहादुर जानकीनाथ घोष, श्रीराम सुव्वाराव, श्री-सतीश्चन्द्र चक्रवर्त्ती, श्रीश्यामाप्रसन्नदास गुप्ता, मौलवी श्रन्दुल हफीज, श्रीरामशंकरराय, श्रीरासविहारीमिश्र

चैंकरी-कटक चैंक लिमिं०, इम्पीरियल चैंक आवहतिहया।

वाणिज्यव्योपार—इएडोवृटिश हे डिङ्ग कम्पनी—साइकत श्रीर मोटरके व्योपारी, कटक प्रिटिङ्ग कि लिपिन, पुस्तक जायवर्ग श्रीर श्रव्यार छापनेवाले, कारोमएडल के लिन, जहां इंटीमरके कारवारी। श्रीन पीन प्रस्टी पएड सन्स चार्नी चौकके प्रसिद्ध जोहरी, चश्मा वेचनेत्राले श्रीर जेनरल मरचेएट तथा एजेएट।

रईस और जमीदार—गंगापुर स्टेट, सुन्दरगढ़के श्रीजनार्दन सिंह, सरजीपालीके जमीदार श्रीगजराजसिंह साहव

### करांची ।

मारतकी पश्चिमी सीमापर समुद्रके किनारे करांची मशहर वन्दरगाह है। कमिश्नरी और जिलेका सदर मुकाम है। सिन्धी और हिन्दी भाषा यहां बोली जाती है। यह वाणित्य ब्योपारकी मएडी है। कई, सत, कपड़ा, ऊन, ऊनीवस्त्र, कोयला, शराब, श्रातु, दिवासलाई, जीनी, संसाक्षा, तस्वाक्ष्म, रंग, मेचे, कागज़ श्रादि और सेनाकी सामग्री श्रादि दूर दूर देशोंको भेजी जाती है। यह सन् १७५० ई० के वादकी बस्ती है। व्योपारका केन्द्र होतसे इसीकी यहत जल्द उन्नति हुई है।

वैषस यहाँ पहुतसे वैक मसिद्ध हैं सेग्ट्रल वैक आय हिएडिया लि०, लायड्स वैंक लि०, नेश्नल वैक आवह एडिया लि०, मरकेग्टाइल वैंक आवहिएडिया लि०, पञ्जाव नेश्नल वैंक लि०, सेविक पराड हेल्पिक वैंक लि०, कराची वैंक लि०, हम्पीरियल वैंक आव हरिडया लि०, चारटर्ड वैंक आव हरिडया आस्ट्र लिया चायना लि०।

वाणित्यव्यवसायी - श्रो बी० शारं हारमेन में हता पत्र हो।

श्रीहराडो यूरोपियन द्रेडिङ्ग कम्पनी श्रीकाहृएराड काहृकं०, कराची इलेक्ट्रिक सप्छाई कारपोरेशन लि०, श्री जी० ची० कोटचाल एराड-को०, श्रीलोकमानजी श्रादमजी लोटिया पराडको, श्रीपटेल पराड सन्स, श्रीमार्टिन पराड हेरिस कं०, लि०, श्रीतैयवजी पराडको० श्रीसिंगर सीविङ्गमेशीन कम्पनी, स्पेंसर पराडको० लि०, श्रीश्रादम- ग्रुडा भाई पराड सन्स । जेनरल हार्डवेयर मेटल श्रीर मकानका सामान वेचनेवाले। श्रीहाजी श्रव्दुल श्रुक्र, हाजी श्रन्दुल कादिर पराडको० इम्पोर्टर हैं।

प्रसिद्ध वकी त वेरिस्टर—सय्यद्द्दसन जाफरी, वकील श्राले नवी, श्रयोध्याप्रसाद पराडा, जजविद्दारीशर्मी, बाबू सन्तोपकुमार मुकर्जी इन्द्रादि।

करौली।

यह राजपुतानेकी एक रियासत है जो सरकारको कर नहीं देती। यहां हिन्दी बोली जाती है।.

राज्यका प्रवन्य महाराजाधिराजकी सहायक कींसिल करती है, जिसके चीफ मेम्बर राव साहन पं० शहरनाथ शर्मा हैं। रायसाहब मंशी युगळिकशोर जुडिशियल मेम्बर हैं। श्रीडाक्टर महाबोरसहाय राज्यके वैच हैं, सुप्रिटेएडेएट लाला मुरारीलाल साहब कख्म ट्रेड और श्रावकारीके श्रधिकारी हैं।

### कलकता।

यह गक्षा अर्थात् भागीरथीके वायें किनारे वसा है। हवड़ा और कलकत्तेके वीचमें गद्भानदी वहती है। वस्तापर भक्तने वाला वीचका स्विशाल पुल दोनां शहरींकी मिलाता है। पुलपरसे आदमी पांच पैदल और घोड़े गाड़ियां तथा मोटरींसे जाया करते हैं। जहाजोके लिये पुळ यथावसर विशापन देकर तीड़ा जाता है। समुद्रमें ज्वारमाठा होनेके कारण गंक्षाका पानी यहां सदा गंदला रहता है। यह वृदिश भारतवी पहले राजधानी थी, तथ भारतवमु श्रीमान् वाहसराय यहां विशाजने थे। अव राजधानी उटकर दिहां चली गयी, इस कारण केवल बहातके अधिकारी श्रीमान् गर्यनर महित्य यहां सवीसिन विवास करते हैं। इस शहरकी ममुख्यगणना साढ़े आह लाखके लगभग है। यहां सब देशके शादमो

रहते हैं। यहां हिन्दी, श्रंग्रेजी, बङ्गला, उड़िया सब यथावसर बोली जाती है। देश विदेशके इतने ज्योपारी यहां रहते हैं कि, उनका नाम भी दिखाया जाय तो महाभारतका पोथा हो जायगा। बहुत थोड़ेसे ज्योपारियों के नाम यहां दिये जाते हैं।

श्री० बी० के० पाल प्राह्मों, श्रीप्रमं भट्टाचार्य, प्राह्मों, वीत फीटड्सलेनमें श्रंश्रेजी दवाश्रोंके सुश्रिस्ट व्योपारी हैं। श्रीलाहिड़ी प्राह्मों कालिजस्क्वेयरमें, श्रीप्त० के० मजुमदार, श्रीप्त० प्रत० पाल युनिक होमियो हाल, होमियोपेशी दवाशोंके व्योपारी हैं।

कार एएड महता घरमत्त्तेमं, जेनरत मरचेएट हैं। वाटरर काक एएडको०, मेसर्क मेस्टन एएडको, डी० एन० विश्वास आदि वन्द्रक, पिस्तौल, तलवार गोली वाक्द आदि हथियारोंक व्योपारी हैं। राय बद्दीदास वहांदुर, मेसर्क लाभचन्द मोतीचन्द्र सुप्रसिद्ध जौहरी हैं। श्रीयकरिप्रद्ध एएडको० श्रीडवल्यू० न्यूमेन एएडको स्टेशनरीके व्यापारी, श्रीयुनीवर्सल एएड कम्पनी, मेसर्स मोलानाथ एएडसन्स, श्रीजान डिकिसन एएड कं० कागजके व्योपारी हैं। श्री ई० ए० थामसन एएड कं०, श्रीडवल्यू लेसली एएडको० श्री बावू कान्तिचन्द्र सुकुर्जी, हार्ड नेयर और लोहें जी चीजोंके सुप्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्रीमगनलाल गोवर्डनदास, श्रीगोदरेज कं० तिजोरी के व्योपारी हैं। श्रीहरक्यूलस एएड कम्पनी, श्रीदास एएड कं० क्यावनस श्रीर अंचे दर्जके ताले श्रालमारी श्रादिक सुप्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्रीहाइटवे लेडला एएडको०, चौरंगोंमें, श्रीमोहितदा युद्धिप्रदां बहुवाजार स्ट्रीटमें, श्रीजहरताल पन्नालाल कालिज स्ट्रीटमें तैयार पोशाक नामा व्योपारी हैं।

# कसौली।

श्रम्याला जिलेकी यह एक छावनी है। कालकासे शिमला जाने वाली लाइनमें यह स्टेशन पड़ता है। यहां सरकारकी श्रोरले इस्के काटने श्रीर क्षयी रोगियोंका बड़ा श्रस्पताल है।

याणिज्य ज्योपार—खदर वाजारमें हिमालयास्टोर असल पहाड़ी शहरके व्योपारी हैं, जहां शिलाजीत, फलोंके मुख्ये, केशर, दस्त्री, होंग क्योरः चढ़िया मिलती है।

ददा दाक श्रीर सब तरहकी चीज मोहनलाल करपनीक यहा

मिलती हैं। एस मोहस्मद श्रली मारकेट वाजारके जनरल मर-चंद और मशहूर कमीशन एजेंद्स हैं। शमीमल एएड ब्रद्स मारकेट वाजारमें जनरल मरचंद और सरकारी नीलामजानेके मालिक हैं।

### कानपुर।

यह संयुक्त प्रदेशमें इलाहाबाद किमश्नरीका एक जिला है। यहां हिन्दी बोली जाती है। जीन, मारकीन, द्वील, सूती कपड़े बनाने-की खदेशी काटन मिल्स, म्यूरमिल्स और ऊनी कपड़ेके लिये लाल इमली उलनमिल्स है। यह युक्त प्रदेश ही नहीं विलक्ष हिन्दुस्तानमें अनकी बहुत बड़ी मएडी है। युक्तप्रान्तका चेम्बर आवकामसं यहां है। चमड़ेका भी बड़ा कारलाना है।

वैंकर्स—इलाहात्राद वैक, नेशनल्वेंक आव इिएडया, चार्टर्ड्वेंक आवइतिडया, इम्पीरियलवेंक आव इतिडया, अवधकमिर्शयलवेंक ति०, पञ्जाव नेशनल्वेंक लिमिटेड।

व्योपारी—ग्रम्बाल ब्रद्सं कम्पनी, पीसगुड़ श्रीर जनरल मर-चंट एम्पायर इञ्जीनियरिंग कम्पनी, लोहेकी कड़ी, काठ, प्लेन श्रीर पनारीदार शीट श्रादिके व्योपारी ठीकेदार इत्यादि । श्रव्हुलगनी, श्रव्हुत्वश्रजीज, चमड़ेके स्व तरहके सामान वेचने वाले, एच एस. श्रह्मदृहुसेन एएडसन्स, जनरल मरचेएट, कमीशन एजेएट वृट श्रीर श्र्के व्योपारी । श्रमीरचन्द एएड सन्स, वड़ी प्रसाद एएड सन्स, घोड़ोंके साज वगैरः वेचने वाले श्रीर जनरल मरचेएट हैं। भगवान-दीन, हरिश्चन्द्र श्रादि भी नामी ज्यापारी हैं। कूपरएलेन कम्पनी श्रीर नार्ध वेस्टनटेनेरी कम्पनी यहांकी वहुत मशहूर है, चमड़ेका कार-वार श्रीर बहुत वड़ी मशहूर टेनरी यहां है। मेसर्क एल्पिनमिल्स। हाजी कास्मि श्रह्मद एएड कम्पनी, इिएडयन टरपेएटाइन एएड टासिन कम्पनी, ज्वालावसाद राधाकुरण साह कोठीवाले बड़े व्यापारी हैं। इंगिलिश बाजारकी त्रिपाठी कम्पनी दवा दाक वेचनेवालोंमें मसिद्ध है।

रहस जमींदार—पुराने वानपुरके श्रीयलभद्रशसाद तिवारी, देरापुरके ठाकुर राजेन्द्रवहादुरसिंह, विव्हीरके चौधरी राजकुमा , चौधरी गङ्गासहाय, विद्वरके श्रीपुरपात्तमराव तांतिया, देश-

पुरके ठाकुर गङ्गासिष्ट, अकवरपुरके चौवे वालकराम और चौधरी गन्धवर्सिष्ट और खानपुरके ठाकुर विश्वस्थरसिंह वर्मा ।

कानपुर—युक्तप्रांतमें वाणिज्य तथा रेलवेके कारखानेके लिये प्रसिद्ध है। यहांसे भारतके हर प्रान्तोंके लिये रेल मिल सकते है। यहांपर स्ती तथा उनी वस्त्र बनानेके अनेक कारखाने हैं, जैसे कानपुर काटनमिल्स आदि। चमड़ा, आटा, तेल, थैला बीनते आदिके लिये भी यहांके कारखाने प्रसिद्ध हैं। कानपुर सिपाही बिद्रोहके समय जिस क्पमें अंग्रेजोंको फेंक दिया गया था उसपर एक देवद्तकी मूर्ति बनाई गई है तथा उसे सुरिच्चत रक्षा गया है। यह भी देखने थाग्य है। ब्रह्मावर्त सनातनधमें महामण्डल और सनातनधमें कालेज भी यहां है।

### काशी ।

यह वनारस कमिश्नरोको सदर मुकाम और हिन्दुओका प्रधान तीर्थस्थान गुकाके वार्य किनारेपर गोल मगडलाकार बसा है।

वैंकर्स—इलाहावाद वेंक लिमिटेड, वनारस वेंक लिमिटेड, इम्पोरियल वेंक साव इणिडया, वेंक आव बिहार लिमिटेड।

वाणिज्यव्योपार—श्रीद्धज्ञूनाल रामजीदास, श्रीदामूजी महाराज, श्रीराधाकृष्ण शिवदेशराय, श्रीसरज्ञूषसाद मुक्कन्दलाल सोने चांदी गहनेके व्योपारी है।

काशीसितकं और पीताम्बर आदि—गिरधरदास, जगमोहन-दास वालाजी परडको, बनारस एउडस्ट्रोज लिमि॰ श्रीवालमुकुन्द-मल परड सन्स, बनारस इरडस्ट्रियल परड ट्रेड एसोसियेशन, गोकुलचन्द्र, रामचन्द्र। के एस मुधिया पराडको। कागज, कलम, दावात स्टेशनरी—श्रीमातामसाद शिवनन्दनप्रसाद, श्री जनरल ट्रोडङ्ग कम्पनी, मेसर्स भोलानाथदे पराड सन्स, श्रीनन्द्रिशोर ब्रद्ध, शार्यव वुक एजेंसी श्रादि। श्रीगोपीचन्द्र पराड सन्स, श्रीके॰ इन्सा पराड ब्रद्ध चरमेकं व्योपारी। श्रद्धरेजी दगके खाने—जनरल सार्मारी होटल, बांसका फाटक और कचीड़ीगलीके मारवाड़ी सासमे देशी भोजन तैयार रहते हैं।

राजा रईस-दि आनरेवल राजा मोतोचन्द्र सी आई. ई. राय-दहादुर कुंबर नन्द्रलालजी आनरेरी केन्द्रेन, कुंबर कवीन्द्रनारायण सिंह, राजा सत्यानन्दमसाद सिंह, रायकृष्णचन्द्र, राय शिवप्रसाद, राय बहुकपसाद खत्री षहादुर, बाबू भगवानदास; श्रीदेशभक्त बाबू शिवप्रसादगुप्त, पं० रामचन्द्र नायक कालिया इत्योदि।

श्रीकवीन्द्र श्रायुर्वेद श्रीपधालय के संस्थापक तथा श्रायुर्वेद हाता श्रीज्यो तश्चन्द्रजी कविरत्न, बाव्यतीर्थ, विद्याभूषण सांख्यरत्न, कविराज, श्रायुर्वेदाचार्य भट्टाचार्यजी हैं। श्राप बहुत पुराने तथा प्रसिद्ध चिकित्सकार्में से हैं तथा १५ वर्षतक बड़ी योग्यताके साथ चटगांवर्मे चिकित्सा भी की है। श्रापकी श्रीषधियां रोगोंके लिए वास्तवमें रामवाण हैं। जनताको इनकी श्रीषधियोंसे श्रवश्य लाभ उठाना चोहिए। श्रव श्राप कई वर्णसे =३ नम्बर द्शाश्वमेध वनारसमें रहकर वहीं चिकित्सा करते हैं श्रीर श्रावश्यकतानुसार रोगि परिचण्यार्थ रोगीके घर भी जाते हैं।

काशी—[वनारस ]—गंगाके वार्यतटपर हिंदुश्रोंकी यह पवित्र नगरी वसी हुई है, यहांपर गंगा उत्तर वाहिनी हैं। मोगल-सरायसे रेल द्वारा काशी श्राना पड़ता है। इस्रिलिये गंगा पार करनेके लिये एक-श्रित उत्तम तथा मजवूत पुल वंधा है जिसका नाम डफरिन विज्ञ है। पुलकी लम्बाई ३५००० फीट है। पैर्ल तथा घोड़ागाड़ी श्रोर वैलगाड़ियोंके लिये भी रास्ता वना हुश्रा है। काशी बहुत प्राचीन तथा एक प्रसिद्ध नगरी है। संस्कृतविद्या तथा हिंदू सम्यताका यही केन्द्र स्थान है। भगवान युद्ध देवने श्रपने धर्मप्रचार का कार्य यहींसे श्रक किया था। श्रव भी काशी से ६ मीलकी दूरीपर उत्तरकी तरफर्य सारनाथ नामक स्थान है, जहांपर युद्ध के सम्यकी मृर्तियां टूटे पूटे वर्तन, श्रति—सुन्दर मकान श्रादि जमीनके श्रन्दरसे खोदकर निकाले गये हैं। करीव, २,००० वप तक वह स्थान यौद्ध-धर्मके प्रचारका केन्द्रस्थान था।

११८४ ई० में महम्मद्गोरीने इस स्थानपर विजय पाया था श्रोर करीय ६०० वर्ष तक मुसलमानोंहीके पास था। १८७४ ई० में पुनः यह स्थान वृटिश श्रधिकारमें श्रागया।

राजघाटपर महाराज बफारका किला है। जो श्रव विलक्ष्ण भग्नायस्थामें पड़ा है। इसमें भी बुद्धके समयकी मूर्तियां मिलती हैं। इससे मालूम होता है कि, इस स्थानपर भी योद्धोंका" विहार तथा मन्दिर था । श्रव भी शहरमें ।कसी २ स्थानपुर बौद्धमृतियां र्कितु उत्तरकी तरफ विशेष देख पडती हैं।

विश्वेश्वरगंजके पास वृद्धकालका मंदिर है, यह स्थान बहुत प्राचीन है। लोगोंकी घारणा है कि वृद्धकालके कुंडमें स्नान कर तेसे कुछ, बुखार तथा श्रीर भी श्रनेक संकामक रोगोंसे मिनुष्य मुक्त होता है। यद्यपि काशोमें हिन्दुश्रोंके शिवालय वहुत हैं, किन्तु छोटे हैं, वैसे विशाल नहीं हैं जैसे कि मथुरा श्रादिमें हैं। यहां पर श्रीरक्षजेवने प्राचीन विश्वनाथके मन्दिरको। तोड़कर एक मसजिद वनवायी है, जो झानवापीके पास है तथा दूसरी मसजिद माधवरा- वके घोरहरेके नामसे प्रसिद्ध है, इसमें दो मीनार हैं, जो १४१० फीट ऊं हैं। इस मीनार पर चढ़कर लोग शहरके श्रमुपम दश्यको देखते हैं।

काशीमें अनेक विशाल भवन वने हुए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध महाराजा जयसिहका बनाया हुआ "मानमहिंदर" है। यह दशाश्व- मेध घाटके पास है, इसका निर्माण १६६३ में हुआ था। इसमें अव भी ज्योतिषशास्त्र अनेक यन्त्र आदि वने हैं। कहा जाता है कि इसमें एक यन्त्र वना हुआ था, जिससे कुछ दिन पहले धुव तारा साफ साफ दिखायी पड़ता था। काशों मिन्दर, कुएड, घाट आदि समय मारतवर्षमें प्रसिद्ध है। श्रीविश्वनाधजीं मिन्दर वेखने योग्य है। हजारी यात्रि नित्य प्रति दर्शनके लिये आते हैं। दिन रातमें ५ आरती होती है। हर आरतीके समय दर्शकों वहत खड़ा भीड़ इकट्टी रहती है। हर आरतीके समय दर्शकों वहत खड़ा भीड़ इकट्टी रहती है। यहां जो कुछ चढ़ता है, उससे पाठ-शाला, चेत्र, तथा उपकारी संस्थाओं को भी मदद दी जाता है। इस स्थानके प्रधान हैं श्रीयृत पंज महायोर प्रसादजी। आप यं हें ही सजन तथा भक्त हैं। जबसे आपके हाथमें प्रवन्ध आता, सब प्रकारकी बुटियां मिटा दी गयों हैं।

श्रीश्रिष्ठपूर्णाजीका मन्दिर—विश्वनाथजीके मन्दिरसे १०० कदम की दूरी पर है। इस विशाल मन्दिरमें पश्चिमाभिनुष श्रेत्र एिन् देवीकी भव्यमूर्तिका दर्शन होता है। सैकड़ों भिश्वकांको मोजन मिलता है तथा प्रवन्त्र भी श्रव्हा है। इस प्रधान मन्दिरके चारो कोए-पर, सूर्य, गणपति, हनुमान, गोरोशंकर, शदिक छोटे २ मन्दिर हैं। श्रादि विश्वेश्वर—हंिंदराज गणेश, साह्मो विनायक, तारकेश्वर हानवापी श्रादिके मन्दिर् श्रीविश्वनाथजीके ।मन्दिरके श्रास पासमें ही है। शहरके दक्षिण तरफ श्रीदुर्गाजीका मन्दिर तथा श्रीसंकर मोचन हनुमानजीका मन्दिर, पश्चिम भागमें श्रीवैद्यनाथ, कामाह्मा-देवी, बहुक सैरव श्रादिके मन्दिर, पूरवमें गंगाके उस पार महाराजा काशिराजके किलेमें श्रोवेद्व्यासजीका मन्दिर है।

काशीके प्रधान मिन्द्र, घाट, कुएड श्रादिमें कालभैरत, केदारनाथ, तिलभाएडेश्वर, श्रादिगणेश, गोपाल मिन्द्र, संकटा देवी,
वालाजी, सिद्धेश्वरी, श्रीगोखामी तुलसीदासजीका मिन्द्र, गुफाके श्रीहरुमानजीका मिन्द्र, लोलार्ककुएड, छदमीकुएड, स्यंकुएड,
श्रमुतकुएडं, नागकुएड, मिणकिणिकाकुएड, श्रगस्तकुड, श्रस्तीसंगमघाट, केदारघाट, दशाश्वमेधघाट, मिणकिणिकाघाट, पश्चगङ्गाघाट, वरुणासंगम, नागपुरघाट, सिन्धियाघाट, श्रति प्रसिद्ध तथा
देखने योग्य हैं। पिशाचमोचनकुएड, वाल्मीकिजीका टीला, वाल्मीकिकुएड, श्रीभारतधर्ममहामएडलका प्रधान कार्यालय तथा श्रीभारतधर्मसिएडकेट लिमिटेडका प्रयान दफ्तर स्टेशनरोडपर मध्य
वस्तीमें है। यात्रियोंको यदि किसी प्रकारका कप्ट हो, तो निएडकेटमवनमें जाकर श्रीशार्यधर्म प्रचारिणी सभाके दफ्तरमें सेकेटरी
महोदयसे मिलकर वे श्रपना कप्ट कहें, तो उनका उचित प्रवन्ध
किया जाता है।

कवोरचौराके पास प्रिन्स श्रोफ वेल्स हास्पिटल है। सर्न् १८०० में सम्राट् सप्तम पड्वर्ड जव कि, युवराज होकर श्राये थे, उसी समय उन्होंने इस श्रस्पतालको नींव डाची थी।

टाउनहाल—मैदागिनके कम्पनी यागके पासमें ही है। इसे
महाराज विजयानगरम्ने काशीवासियोंकी सुविधाके लिये अपने
खर्चसे यनवाया। गवर्नमेन्द्र संस्कृत कालेजकी इमारत देखने योग्य
है। इसका निर्माण सन् १८५३में हुआ था। इसमें गवर्नमेन्द्रका
२ लाख रुपयेके करीव खर्च हुआ था, तथा भारतके अन्य नरेशोंने
भी सहायता दी थी, जिनके चित्र थी भवनमें ही उपस्थित हैं। महागाजा अशोकके समयका एक स्तम्भ जो जिला गाजोपुरमें पाया गया
था, उरो उस समयके माननीय होटे लाट मिस्टर टामसन साहनने

अपने व्ययसे कालिजके श्रहातेमें उपस्थित किया है। ऐतिहासिक हिएसे विदेशों लोग इसे देखनेके लिये श्राया करते हैं।

ह्ली भवनमें कालेंजका पुस्तकालम है, जो "सरस्वतीभवन" के नामसे प्रसिद्ध है। इस पुस्तकालयमें संस्कृतके अनेक प्राचीन ग्रंथ तथा हस्तलिखित पुस्तकोंका उत्तम संग्रह है।

राजाकालीशङ्करका आश्रम—यह सिवित लाइनमें है, इसमें दरिद्र, अंधे, लेगड़े, तुले, कोढ़ियोंकी सुफ्त चिकित्सा की जाती हैं तथा भोजन और रहनेके लिये स्थान मिनता है।

सरकारी हमारतें—पागलखाना, सेर्यू लंजेल डिस्ट्रिकजेल, म्यु-निलिपल आफिस,कमिश्नर तथा पजेराट साहबका दफ्तर, कलेक्टर-का दफ्तर, खजाना, तहसील, इंडिस्ट्रिक्ट इञ्जिनियर, पुलिसका दफ्तर, सेसनजर्जका दफ्तर, इस्पिरियल वैंक आदि देखने लायक हैं।

महाराजा काशिराजका नदेसर भवन तथा मिर्छहाउस भी

' सिविछ लाइनमें ही है ।

श्रंगरेओं के लिये काशीमें दो होटल हैं। एक होटल डि पेरिस, दूसरा क्लार्कस होटल तथा हिन्दुओं के लिये जेनरल काश्मीरी हिन्दू-पवित्र भोजनालय, बांसके फाटकपर पार्वतीश्राक्षम, हिन्दू वोर्डिक् होडस श्रादि दशाश्वमेधपर श्रनेक स्थान हैं।

काशीमें वाटोंकी शोभा विशेषकर पंचगंगा, मिणविणिका श्रीर दशाश्वमेघ बाटकी शोभा अपूर्व है। मिणकिणिका श्रीर हरिण्चन्द्र वाटके स्वशान भी देखने योग्य हैं। ११ श्राद्ध वरनेकी विधि है। यथा--१-श्रादिकेशव (वहणासंगम), २-पंचगंगा, २-मिण किणिका, ४-दशाश्वमेध, ५-श्रसीकंगम, ६-कर्दमेश्वर, ७-मीमचंडी स-रामेश्वर, ६ शिवपुर १०-किणिक्धारा श्रीर ११-पिशाचमोचन। पिशाचमोचनके तीर्थपुरोहित पंठ शिवशंकरजी वड़े हो सुयोग्य श्रीर सम्मरित पुरुष हैं।

कुष्टिया (वङ्गाल)

यह निद्या जिलेका एक परगना है। यहां वह भाषा और हिन्दी बोली जाती है।

चारिज्य व्यापीर—यहां देशी कपड़ोंका लक्ष्मी काटन मिल्स नामक बड़ा पुतलीधर है। कुष्टिया देशीभगडार लिमिटेड, देशी चीजोंके प्रसिद्ध व्यापारी श्रीर बङ्गालकेमिकल एगड फारमास्यूटिकल वक्सके पजेगट हैं।

वकील आदि—त्रैद्यनाथ अधिकारी गिरीशचन्द्रमान्याल, ज्यो-तिन्द्रभूषण सान्याल, श्रीसुरेन्द्रनाथ सरकार ।

### कोलार।

यह मैसूर राज्यके पूर्व छोरका एक जिला है। यहां कनाड़ी, नेलगू, तामिल छोर हिन्दी बोली जाती है। इस जिलेके कोई १५ वर्ग मीलग्रें सोनेकी खानें हैं।

चकील आदि परकार्यसाधक—मिस्टर वाप्राव, वी. नागेश्वर अथ्यर, सी, नरसिंह राव, वी. एस. श्रीनिवास अथ्यक्सर।

वाणिज्य व्यवसायी—्पम. वी. रामालिङ्गम एएड सन्म, श्रोरि-येण्टल टोवाङ्गमें सुफेकचरिङ्ग कम्पनी, श्रोरियेंटल वीविङ्ग वक्स, श्री गुलाम श्रहमद कारोमएडल कोलारफील्ड।

#### गया।

यह पटना कमिश्नरीका मशहूर जिला फल्गू नदीके किनारे पर चसा हुआ है। हिन्दुओं के आदा पिएडका चड़ा पुरातन तीर्थ है। यहां हिन्दी वोली जाती है।

वैंकर्स — वैंक छाव विहार लिमिटेड, गया वैंकर्स प्राड ट्रेंड पसी-सियेशन लिम्टिड, इम्पीरियलवैंक आव इण्डिया।

वाणिज्य व्यापार—स्टार मिशियल कं शिकार श्रीर खेळकूर की चीर्जे वेचनेवाले, कार वदर्स कोयला, चूना, लकड़ी श्रीर श्रवरक्षके व्यीपारी। श्री भगवतीचरण वैजनाथ, विहार ट्रेडिस लिमिटेड, जनरळ मरचेंट कमीशन एजेन्टस, श्रीरामसहायलाल, कचहरी रोड पर बड़े पुस्तक विकेता हैं।

## गाज़ीपुर ।

्यह बनारस कमिश्ररीका एक बड़ा जिला और जिलेका सदर मुकामी शहर है। यहां अकामको बड़ी नामी कोटी है। हिन्दु-स्तान के बादसर य लार्ड कानवाल सको यहां मकवरा है। ऐसी मर्यादा हिन्दुस्तानके किसी शहरको नसीय नहीं है। यहां हिन्दी बोली जाती है। इस जिलेमें गहमर, रेनतीपुर और शेरपुर बड़े यहें गांव हैं। यह शहर गुलावक बास्ते हिन्दुस्तान भरमें प्रस्वद हैं चकील शादि परकार्य्यसाधक श्रीशरच्यन्द्रराय, श्रीविन्ध्येश्वरी मसादर्सिह गहमरी, श्रीशिवप्रसाद वर्मा, श्रीदमहीराय इत्यदि।

वाणिज्य व्योपार - गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट को अपरेटिव वैंक लिल जैसुखराय काशीपसाद, वैंकर्स, कोलगुगर पगड माइकामरचेट वेलकम कम्पनी अंग्रेजी दवा वेचनेवाले और जैनरल मरचेंटस

रईस और जमींदार—शाह बदरे आलम, श्रीईश्वरद्याल और प्रेमद्याल पाण्डेय, श्रीचौबे रासविहारीलाल रायवहादुर, रायसाहब वावू रामेश्वरलाला मारवाड़ो, वाबू विभूतिनाराणणिसह, वाब् मतापनारायणिसह कुड़ेसर, श्रीरानीरायकुंवर और कुंवरनारायण सिंह श्राच श्रवसानगंज।

इस जिलेमें गहमर छेढ़ मील लम्या और डेड़ मील चौड़ा है। जहां राजपूत और ब्राह्मणोंका प्राधान्य है। इनकी प्रधान जीविका खेतीके सिवाय पर्टनोंमें नौकरी करना है। यहां सिवाही, नायक हमलदार जमादार, स्वादार, स्वादार-मेजर और लेफिटनेंट बहुत हैं। लेफिटनेंट बाबू रामखरूपसिंह को विक्टोरिय कास मेडल मिलाहै। गोरखपुर।

इलके उत्तरमें नेपाल राज्य, पूर्वमें चम्पारन, पश्चिममें वस्ती और दिल्लामें गोगरा (शर्यू) नदो है । सुरव्या ४५२= मीळ है। दिन्दी भाषा वोली जाती है। कहते हैं कि, सुमिलद्व योगिराज श्रीगोरं जनाथजीकी यह जन्मभूमि होनेसे ही इसका नाम गोरळ पुर पड़ा। पड़रीना, तमकुही, बदरवार, मभौली, डनीला और सर्ळ मनगढ़ ये इस जिलेके प्रसिद्ध जमीदार हैं। कानपुर शुगर बक्से छिमिटेड, गौरी फैक्टरी ये कारजाने अच्छे हैं। यंगाल नार्थ बेस्टर्न रेलवेका यह प्रधान केन्द्र हैं। ज्यापार साधारण है, परन्तु जिलेका विस्तार बहुत वड़ा होनेसे कचहिरयों में अच्छी चहुल पहुल रहती है। यहांका गीता प्रस महत्त्वकी संस्था है। इसके द्वारा हिन्दी साहित्य और धार्मिक भावोंका अच्छा प्रचार हो रहा है। कल्याण' नामक सर्वाङ्गसुन्दर मासिकपत्र भी इस प्रससे निकलता है।

#### गोवा

यह हिन्दुस्तानके पश्चिमीकिनारेका पार्चुगीन सेटलमेरटका स्थान है, जो यम्बईसे दक्षिण और मिश्चिमको वसा है। यहाँ पोर्चुगीज श्रीर कोकनी तथा हिन्दुस्तानी बोली जाती है। इसका सदर स्टेशन पण्डी है।

### चटगांव ।

यह बङ्गालको खाड़ीपर बङ्गपान्तका एक जिला है। यहाँ बङ्गला श्रोर हिन्दी बोली जाती है।

वकील श्रीर परकार्य्यसाधक—रायवहादुर सतीशवन्द्रसेन, रायसाह्य ईश्वरचन्द्रसेन गुप्त, श्रीषानदारञ्जन दत्त नामी वकी-लॉमेंसे हैं।

वैंकसे—महालदमीवेंक लि॰, इम्पीरियल वेंक छाफ इण्डिया, नेशनल वेंक श्राफइण्डिया, चटगांव चेम्बर बाफ कामर्स, चटगांव सेंद्रल को श्रपरेटिव बहु ।

वाणिज्य व्यापार-बुलक ब्रद्ध प्रस्तको लि०-वावलके व्योपारी, ईस्ट बङ्गाल ट्रेडिङ्ग कं०--कोयले श्रादिके व्यापारी, याक्वश्रलो एगड सन्स जेनरल मरचेंट। शालीमार एगड को० लिमिटेड मोटर वगैरः मरम्मत करनेवाले। निशिकान्तसेन जेनरल मरचेंट।

रईस और जर्मीदार—रायवहादुर उपेन्द्रलाल राय, व्रजेन्द्र-कुमार राय, राजा भुवनमोद्दनराय चौधरी, जमालकां अब्दुल हकीम इत्यादि।

### चन्दरनगर ।

हुगली जिलेमें फ्रेंचसरकारका यह इलाका पांडेचेरी गवर्नरके अधीन देवल ३ वर्गमील में है। यहां वंगला, दिन्दी और फ्रेंख बोली जाती है।

वाणिज्य व्यवसायी—श्रीनन्द्तालदास जेनरत मरचंट, एस, पम० प्रार्तगृड प्राड् व्रदर्स, सुगन्धित विक्रेता। श्रीपूर्णचन्द्रशील प्राड को० परनिचर मरचंट।

रईस जमींदार—कुंश्वर सत्यिषयघोपाल, श्रीचन्दीवसादिसह, श्रीसत्यक्रपाल वनजी इत्यादि ।

## जमशेदपुर (तातानगर)

यह विहार उड़ीसेकी सिंहभूभिका परगना है। तातानगरसे यहांतक पक्षीसड़क भी है। यह तीन हिस्सोंमें वंटा है। एक हिस्सेमें बड़े धनी हिन्दुस्तानी झोर यूरोपियन रहते हैं। दूसरेमें साधारण हिन्दुस्तानी और पङ्गलोहिएडयन रहते हैं और तीसरा भाग जिसको लोशरपार्ट कहते हैं, किरानी और क्षकोंसे आबाद है। हिन्दुस्तानमें इस तरहका श्रंत्रेजीविभाग केवल इसी शहरमें है। यहां मान्यवर देशगौरव ताताका लोहेका कारखाना भारतीय उद्योग धन्धोंकी कीर्ति है। यहां साधारणतः हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्ल-इम्पोरियल वैंक आफ इतिह्या।

वाणिज्यव्यवसाय-एत्रीकलचरल इम्सीमेण्ट कम्पनी लिं० गोलमुरी, इण्डियन केवल कम्पनी लिं० तातानगर, इण्डियन स्टील घायर घोडक्ट लिमि० गोलमारी, पेननगुलर लोकोमोटिव वम्पनी शौर ताता श्रायरन एएड स्टील कम्पनी श्रादि प्रसिद्ध कारखाने हैं।

जबनपुर ।

यह जवलपुर कमिश्नरीकी सदर मुकाम और जिला है। यहाँ हिन्दी बोली जाती है। मध्यप्रदेशमें यह नाजकी बड़ी मण्डी है।

वैंकर्स—इलाहाबादवेंक लिमिटेड, भाग व कमशियलवेंक लिमिटेड, इम्पीरियलवेंक आव इपिडयो, जबलपुर को अपरेटिव सेंद्रलवेंक जवलपुर में तथा मुरवारा सेंद्रलेंक लिमिटेड और इम्पीरियलवेंक आप इपिडया कटनीमें भी है।

वाणिज्य व्यवसायी—दिनशा प्राडको, स्पिरिट और जनरल मर्प्चेटस, श्रीकरसेटजी प्राड कम्पनी, लोकमान्य पुस्तक भएडार, राधामोहन रामनरायण अग्रवाल, राजी बादर्स प्रजेसी, श्रीन्निवेदी प्राड सन्स।

रईस श्रीर जमीदीर—दीवान बहादुरसेठ जीवनदास, सेठ गोविन्ददास, सेठ सोहब श्रानरेवल श्रीजमनादासजी, पारनके गुरु शिवमसाद, ठाकुर बलबीरसिंह रोहनियां, रेवामसाद पिप-रिया कला, खंडवाराके ठाकुर जगराजसिंह रखादि।

### जालन्धर ।

यह पञ्जाबकी जालन्धर कमिश्तरीका फरद मुकामहै। हिन्दी और पञ्जाबी बोली जाती है।

वेंकर्स - हेंद्रल को अपरेटिवर्षेक लिमिटेड, इम्पीरियलवेंक आघ इग्डिया।

चाणिज्य व्यवसायी-धीकमल वैजन्धि, किरासन तेलके बहे

व्योपारी हैं। विस्तामल रंगनाथ लाल बाजोरमें और खुशीराम रामचन्द्र बड़े बजारमें सोने चांढ़ीके व्योपारी हैं। तुलसीराम गुरदासराम, हंसराज विलायतीराम, वेलोराम दीनानाथ, सेवाराम दयालदास फेटनगंजमें चीनीके व्यापारी और कमीशन एजेंट्स हैं।

# जौनपूर।

ि यह बनारस की कमिश्नरीका एक जिला है। यहां हिण्दी वोली जाती है। वेला चमेली और गुलाव तथा मसालीके तेल फुलेल इत्र और नेवाड़ मूली यहांकी बहुत प्रसिद्ध हैं।

सुखतालगंज कालीन कम्पनी सुखलालगंज, इस जिलेमें मशहूर कारखाना है। गएला, चोज, कालीन आदिके वे लोग बड़े ब्यी-पारी हैं। श्रीजवाहिरलाल प्रश्ड सन्सके द्वारा वहांका प्रबन्ध होता है।

### भांसी।

यह भांसी कमिश्नरीका मशहूर जिला और सदर मुकाम है। यहां हिन्दी बोळी जाती हैं।

वैक्स-इलाहाबाद वैंक लिमिटेश।

वाणिज्यवसायी—जी० टंडन एएड बदर्स चश्मा श्रीर कि-तावके व्यापारी तथा कमीशन एजेण्ट हैं। तुलाराम पञ्चमलाल बनारसी श्रीर भागलपुरी कपड़ोंके प्रसिद्ध व्यापारी हैं।

कटेहराके राजा श्रीसरदारसिंहजी, तथा राजा श्रीमंत योनकृष्ण राव भाउजी साहव इत्यादि । यहां के रईस हैं । यहां की महारानी तदमीयाईका किला देखने योग्य है ।

## दूटीकोरित ।

यह मदरास प्रेसी हैं सोका एक जिला है। यहीं साउधहरिहयन रेठवे समाप्त होती है। यहां तामिल, अंग्रेजी और हिन्दी चोली जाती है।

वैंकर्ल—चेम्वर श्रावकामर्स । नेश्नल वैंक आवहरिख्या । इम्पीर्ग रियल वैंक आवहरिख्या ।

वाणिज्यव्यवसाय—मुत्यूखामी पिएले कम्पनी, द्वा वगैरः के यहे व्यौपारा हैं। मधु कम्पना वृटिशइणिउया स्टीमनेविगेशनके पेलेएट हैं। वस्पर्द कम्पनी कपड़े मादिक घड़े सौदागर हैं।

#### डाका ।

वंगालका यह एक बड़ा जिला है। इसके उत्तरमें जिला मेमत लिह पूर्वमें मेवना नदी, द्विणमें पद्मा नदी और पश्चिममें ब्रह्म-पुत्रा नदी है। गंगाके उत्तरी तेटपर नगर बसा है, जो गंगा सुखसे लगभग १०० मोल है। सु न्वा २००० मीठ है और वंगाठी गोली जाती है। कुल चारडिविजन हैं। एक अन्छी युनिग्रिटी है। इंजोनियरिंग और मेडिक्ल स्कृत भी है, और भी कई एक हिन्दु मुसलमानोंके स्कूल हैं। बनगराम पुस्तकालय, अनाथालय, हातव्य युनियन, सोशल सर्विस्छोग आदि संस्थाए हैं। बधान प्रधान सब वैंकोकी शालाए हैं। वंगात ज्ञानिंदारों और वैंकिंग कंपनी, अन्नपूर्ण मेडिकल होल, यसाक, मद्द, बनिक, ब्राई, जो, पन, रेलवे कपनी, पेयर कंपन, पदुआ कंपनी आदिके कारोबार अन्छे हैं। यहांका देशी विदेशी व्यापार गहुत अन्छा है।

### त्रिचनापल्ली ।

यह मदराल मेसीहेंसीका एक जिला है, यहां तामिल और हिन्दी वोली जाती हैं। यहां सीगार बनानेके बड़े बड़े कारजाने हैं। वैकर्स—हम्पीरियल वेंक आवहरिख्या, त्रिचनापरली हिन्द

संविद्धस वैक लिमिटेड, वारियर कमशियल वैक लिमिटेड ।

चाणिज्यव्यवसायी—चार्लस ब्रदर्स-सिगार वनानेवाली करणनी है। पः चार्लटन पणडको ब्रास्टिन पणडको, वर्टन पणडको ब्रादि कोई =० बढ़े वड़े सिगार बनानेक कारणाने हैं।

## तंजौर ।

यह मदरास प्रेसीडेंसीका एक जिला है। यहाँ हिन्दी और तैसिल भाषा बोली जाती है।

वैकर्ष- इम्पीरिथलबैक आव इरिड्या।

थी एम. रानपति पिहले प्रांड की० चावलके व्योपारी हैं। श्री ही के नारायणसामी नाइड़ जेनरल मरचेंट हैं। श्रीसन प्रांड कम्पनी फींटेनपेनके थोक व्यापारी हैं। साउथ इरिडयन कामर्स कम्पनी सामलके वड़े व्योपारी श्रीर जेनरल मरचेंट हैं। इस जिलेमें नागापहम एक प्रसिद्ध मुहाम है, जहां स्टीलट्रकके हड़े बड़े कार्खाने हैं।

#### थाना ।

यह वस्पई प्रेसीडेंसीका एक जिला है। यहां मरोठी हिन्दी श्रीर गुजराती वोली जाती है।

दिनकर प्रभाकर गुप्ते यहांके प्रसिद्ध वकीलों मेंसे हैं। यहां हर्म्पीरियल वैद्ध श्राव इरिडयाका एक ब्राश्च है। श्री डी, के फड़के यहांसे श्रामदनी श्रीर रफतनी करनेवाले श्रीर जेनरल मरचंट हैं। मेहरवीनजी नवरोजजी श्रं तिया भी यहांके जेनरल मरचंटस श्रीर कमीशन एजेंटस हैं।

### दरभङ्गा ।

यह तिरहुतका एक जिला है। इसकी खरहद्से एक ओर भारतके खाधीन राज्य नैपालका इलाका ग्रुक होता है। यहां हिन्दो भाषा घोली जाती है।

इसी जिलेगे दरभंगाराज एक सुविशाल राज्य है। जिसके वर्तमान अधिकारी श्रीहिजहाइनेस महाराजाधिराज श्रीकामेश्वर सिंह्जू देवबहादुर हैं।

वें हर्स नेशनल को अपरेटिव वेंक लिभि० नयावाजारमें और दरभंगा वेंक लिमि० लीलवागमें हैं।

राजा रईस और जमींदार—रायवहादुर महामायाप्रसाद, रायवहादुर विश्वेश्वरीप्रसाद, श्रीसिहेश्वर प्रसाद सोधवाड़ा, श्रीचूरनसिंह जोगियारा, राजेन्द्रप्रसाद और सुनेश्वरण्याद् कांसीसिमरी।

# दुर्ग ।

मध्यप्रदेशका यह एक जिला है। यहां हिन्दी भाषा चोला जाती है।

चेंक-यहां डिस्ट्रिक्ट को अपरेटिच वेंक है।

वकील-श्रीवासुदेव श्रीघर किरोलकर, श्रीरामदयाल लाहु, श्रीरघुवरदयाल वालोद संजारी, श्रीलालइंदरसिह श्रम्यागद्रवाले हैं।

### दानापुर ।

यह पटना जिलेका एक परगना गंगाके दाहिने किनारेपर है। यहां सरकारी पहरनको चड़ी छावनो है। यहां हिन्दी मापा घोली जाती है। यहां सदर वाजारमें वावृताल पण्ड सन्स बड़े महाजन और जेनरल मरचंट तथा कमीशन पजेएट्स हैं। श्रीगदाधरप्रसाद, रामप्रसाद, श्रीजायस्व वाल पण्ड को०, रायसाद्य जनकथारी लाल, पण्ड स्वत्स, हेमनारायण शाह पण्ड को०, दलदरीवाले विश्वासी महाजन और अञ्चादिके व्योपारी तथा मिट्स मालिक हैं। श्रीसरज्ञ्यसाद ब्रद्स, श्री पस० बी० कापरी पण्डको, पम० पल० वर्मा पण्ड ब्रद्स, श्री पस० बी० कापरी पण्डको, पम० पल० वर्मा पण्ड ब्रद्स भी नामी व्योपारी हैं। श्रीला व्यारी सिंह, श्रीमद्वकथारीसिंह, श्रीदेवधारीसिंहजी, रायबहादुर चन्द्रधारीसिंह, श्रीवन्द्रीपसादजी जमीदार और रहेंस हैं।

## दिल्ली।

यह विटिश भारतकी राजधानी और महामान्य गवनेर जेनरल और वाइसरायका स्थान है। यहां मौलवी स्टाइलकी हिन्दी बोली जाती है।

वंकसे—ईताहाबाद वेंक लिमिटेड, इम्पीरियल वेंक आफ इित्रया, नेशनल वेंक आफ इित्रया, वेम्बर आफ कामस पञ्जाब चारटर्ड वेंक आफ इित्रया, आस्ट्रेलिया और चाइना। लायसड् वेंक लिमिटेड. मरकेन्टाइल वेंक आफ इित्रया, पंजावनेशनल वेंक लिमिटेड।

वाणिज्य व्यापार—काउन एएड कस्पनी, श्राल्यान कस्पनी, पहसान प्रांड पहसान कस्पनी, श्रामराव निगम देखिक कस्पनी, श्रीवदीदाल प्रांड सन्स, विहारीलाल प्रांड सन्स, भानामल गुल जारीलाल, श्रार० बीठ ब्रुटासिह प्रांड सन्स, प्रम० ब्रुलाकीदाल प्रांड सन्स, दिवली श्रायरन सिंडिकेट, इलाही दृष्ण प्रांडकी, हरनारायण गोपीनाथ श्रचारवाले, जंगीपन कस्पनी श्रादि बड़े नामी व्यापारी हैं।

### देहरादून

मेरठ कमिश्नरीका यह पहाड़ी जिला है। यहांका हवा पानी स्वास्थ्यकर होनेसे धनी अमीर यहां आकर ठहरते हैं। कोई राजादिसे जब अपने देशसे निकाला जाता है, तब उसको भी यहीं जगह दी जाती है। यहाँ हिन्दी और पहाड़ी बोली जाती है।

देहरादून—यह स्थान समुद्रसे २३०० फीट उसे पर पहाड़ोंके

वीचमें श्रत्यन्त रमणीक तथा दर्शनीय है। इसकी श्राव इवा वहुत श्रच्छो है। युक्त प्रान्तमें यह श्रंग्रेजींको एक प्रधान वस्ती है। शहरमें ब्कूल, गिरजाघर, जेल, पोस्टाफिलके श्रलावः सरवे डिपार्टमेन्टका प्रधान दफ्तर यहीं है। सरकारो फारेस्ट कालेज मी यहीं है। मुसल-मान साम्राट् अकलर शिकार खे तनेके लिये यहां , आया करते थे। यहांके जरूतमें शेर, हाथी, चीता, भालू, हरिन, वन्दर आदि बहुत मिलते हैं। इस स्थानका वर्णन रामायण महाभारतमें भी पाया जाता है। भगवान् रोमचन्द्रने रावणुबध करनेके लिये वर्हीपर तपस्याकी थी तथा महाप्रस्थानके समय पञ्चपाएडव भी इसी रास्तेसे गये थे। यहांके शिवालिक पर्वत, नागसिद्ध पर्वत प्रसिद्ध हैं। देहरादूनका वर्तमान शहर १७ वीं शताब्दीमें सिख गुरु राम-रायने स्थापित किया था। होलीके समय यहां पर मंडा मेला होता है, जिसमें ह भारों यात्री हकट्टे होते हैं।

वैंकर्स-इलाहाबाद वेंक लिमिं० और इम्पीरियल वेंक आफ इतिडयाके यहां ब्राज्य हैं।

वाणिज्य व्यवसाय-श्रीगोकुलचन्द भारमाराम, श्रीलदमीनोरा-यण प्राडको, शिवमल गोकुलचन्द, इत्यादि नामी सौदागर और चाय वेचने वाले हैं।

राजा रईस-नाहनसरमोरके राजा, जुन्यलके राजासाह्य, नामा-के महाराजा, श्रोहद्बनांरायण मुश्राफोद्रार, इत्यादि।

दारजिलिङ्ग । यह राजशाही कभिश्नरीका एक पहाड़ी जिला है। यहांका ह्वा पानी बहुत अच्छा और स्नास्यकर है। बङ्गालके गवर्नर साहव गर्मीमें यहां निवास करते हैं। यहां खोड़िया, हिन्दी और पहाड़ी बोली जाती है।

वैंकर्स—इम्पोरियलवैंक शाव इरिडया।

ं चाणिज्यव्यवसायी—जज वाजारमें श्रीश्रमोर पगड सन्स. कालीन और रेशमी शालके न्यापारी हैं। श्रीजेठमल भोजराजकपड़ेक च्योपारी श्रीर महाजन,य तीमहम्मद एएड तैयव तो जनरल मरचेंट हैं

### धारवाङ् ।

यह वस्पर्द हातेका एक जिला है। यहां मरहंडी, कनाड़ी और हिन्दी योली जाती है

वकील- श्रीगंगाधर राव देशपांडे, श्री एम पी. श्रमयङ्कर, बी जंग केलकर इत्यादि ।

वैंकर्स-इम्पीरियलवैंक आव इिएडया, धारवाड्वेक लिमिटेड, भारवाड अरधन को अपरेटिवर्वेक लिमिटेड।

नदिया ।

यह बङ्गालहातेका एक जिला है। यहांके नैयायिक परिहर्तीः की विद्याचर्चाके लिये यह नगर बड़ा श्रीसद्ध है। यहाँ वंगला और वहन्दी बोली जाती है।

वैकर्स-वहाल कमर्शियलवैक लिमिटेड, सेन्ट्रल कोश्रपरेटिववैक लिमिटेड इत्यादि।

वाणिज्यं न्यवलाई—श्रीहपोकेष और तारापद विश्वास कमी-नान पजेरट हैं, श्रीझार० सिन पराडको कृष्णनगर भोन्युमेडिकल-काल रानांघाट

#### नरायनगंज ।

यह ढाका किलेका एक परगना है। यहाँ बक्ता और हिन्द चोली जाती है। यहां जुट (पहुंखा) का व्यापार वहुत होता है। वैकल — इम्पीरियलवैक आव इतिहया, नरायनगंज नेम्बर

आवकामसे ।

वाणिज्यव्यवसाई—रलीवदसंकी पर्जसी, श्री यु सी बनर्जी प्रांड सन्स, प्रसिद्ध हैं। श्रीवीरकुमारी ब्रद्स, श्रीनारायणगंज कम्पनी लिमिटेड, श्रीवाट बद्सी एएडकी, श्रीशार०सिंह एएडको लि॰, जूटके मशहर न्यापारो हैं।

### नागपुर्।

यह मध्यप्रदेशको सद्र मुकाम और मशहर जिला है। मरहठी और हिन्दी वहां बोली जाती है।

वैकर्स-इम्पीरियलवैक याच इ एडिया, इलाहाबादवैक लिमिटेड, क्षोत्रपरेटिव संग्रुलवैकर्स लिमिटेड, प्राविशियल कालपरेटिव वैक त्तिमिरेड ।

वाणिज्य व्यवसाय-रायबहादुर शोबन्शीलाल अवीरचन्द्र, श्री बरजोरजो चेचनजी, ककरेजा कम्पनी, इत्यादि है।

यह बंग्बई हातेका एक जिला और इसके पास हिन्द्रभीका

गोदावरी तीर्थ होनेसे बहुत प्रसिद्ध है। यहां गुजराती, प्रदह्ठी, श्रोर हिन्दी वोली जाती है।

वैंकर्स-यहां हम्पीरियल वेंकका एक बाञ्च है।

वाणिज्य—डो. कावसजी पराडको, जमसेठजी पराह नवरोजजी, श्रो. प. ई. लाल प राह सन्स दवादाक श्रोर जेनरल मरचेराट्स हैं। नीलगिरि ।

यह मन्दराज हातेका एक जिला है। यहां उटकमएड पहाड़ को चोटीपर मदासके गवर्नर गरमी विवाते हैं। हवा पानी यहांका बहुत श्रच्छा श्रोर स्नास्थ्यसुधारक है।

#### नैनीताल ।

कमाऊं कमिश्नरीका बड़ा खास्थ्यकर जिला है। यहां हिन्दी भाषा बोलो जाती है।

वैंकर्स—यहां हम्पोरियल वेंक साफ इपिडया और इलाहाबाद वैंड्ड लिमिटेडकी शाखार्य हैं।

वािश्व व्यवसाय—श्रीदुर्गाशाह मोहनशाह कमीशन एजेंट्स, श्रोगोविन्द एएडकी द्वादाक और जेनरल मरचेंट, श्रीरामधनदास एएडको यहांके शिवद्ध व्योपारी हैं।

वकील—रायपहादुर पं० बद्रोदत्त जोशी, श्रीगोविन्द् बह्मभपन्त, श्रीपिएडत नीलास्वर पन्त ।

### पचमही ।

यह मध्यप्रदेशकी सरकारका गरमीमें निवासस्थान है। पिप-रिया स्टेशनसे जाना पड़ता है। यहां दार्जिलिङ्ग और शिमलाकी तरह ठंढ पड़ती है। यहां हिन्दी और गोंडी बोली जाती है। यहांसे पिपरिया तक पचमढ़ी मोटरखरविस कम्पनीकी ग्राटर चला करती है।

#### पवना ।

यह राजशाही कमिश्नरीका एक मशहूर जिला है। विक्स-प्यना सेंट्रन को अपरेटिच वेंक, इरिडस्ट्रियल वेंक। वाणिज्य क्योसाय-स्थलोटर लिमिटेड, सीराज्ञगंज लोन आफिस कम्पनी, लिमिटेड।

#### पटना ।

यह पटमा कमिश्नरोका सदर है। यहां विहार पड़ीखाके वास्ते

हाईकोर्ट है। यह बहुत पुराना शहर एक समय पाटलिपुत्रके नाम-से राजधानी था। यहां सिक्लोंके गुरु ब्रन्थसाहबका मान्यस्थान है। यहां हिन्दी बोली जाती है। हिन्दीकी ऊंची शिचाके लिये बहुत बड़ा नार्मल स्कूल है। यहां बहुत बड़ा ऊंचा गोलघर है। जिसपरसे कुंबरसिंह बलवेके समय घोड़ेपर सवार हो भागे थे।

बैंकल-इलोहाबाद वेक क्षि॰, बैंक आफ विहार लि॰, इस्पीरि

यल वेंक आफ इरिडया, गोरखपुर वेंक लिंगी

वाणिज्यव्यवसायी—विहार ट्रेडिंग कम्पनी, भागमत गुलजा-रोमल, विहार नोर्टिंग कम्पनी, भारत इन्प्यूरेस कम्पनी लि॰, राजा पण्ड कम्पनी, श्री रस्तोगी पण्ड सम्स, श्रीपात पण्ड सन्स, शेल-एहीमबच्छ एएड ब्रह्म ।

#### **मतापगढ़**

यह फैजाबाद कमिश्नरीका एक जिला है। यहां हिन्दी बोली जाती है। यहां खुकप्रदेशके कृषिविभागके डाइरेक्टर का अफिस है। जहां से किसानीको आदर्श बीज दिये जाते हैं। इस जिलेमें कालाकांकर एक राज्य है, जहां से हिन्दी भाषाका एकलीता दैनिक हिन्दी स्थान निकलता था।

चलील श्रीगुरुप्रसादिस्ति, मुन्धी अवधिवारीलाल, पंज्यही, प्रसाद उपाध्याय, शेल चजीरुद्दीन हैदर, श्रीशीतलप्रसाद श्री-चारतच्य ।

#### ्यूना।

यह यम्बई हातेका इतिहासम्सिद्ध जिला है। सरकारी पर्टरनकी यहां बहुत यही छावनी है। यहां हिन्दी और मरहरी बोली जाती है। यह भारतके राजनीतिक सेशोका प्रधान केन्द्र है।

वैंकस-पूना संदूत्त कीश्रपरेटिव वेंक, पूना वेंक लिमिटेड, इस्पीरियल वेंक आफ इण्डिया।

वाणिज्य व्यवसाय—बहुाल कोल सप्लाइंग फर्म, श्री, प. वी. वापुरे प्रव ब्रद्र्स, भारत इन्स्स्रेस कम्पनी लिमिटेड, खुनीलाल मनीलालशाह, श्रीपन्० कूपर प्राडको, श्री जे. एस० शाहवाजलां प्रव सन्स, श्रीस्ट्यतीमगढल, श्रीसावजी जहांगीरली प्रव सन्स, विष्णुसद्ाशिव प्रवस्तो, हार्ट वे सेडला प्रवको।

## पेशावर ।

यह हिन्दुस्तानकी उत्तर पश्चिम सरहदका मशहूर जिला है। यहां पश्तो, पञ्जाची, फारसी श्रीर हिन्दी बोळी जाती है।

चैंकर्स -पञ्जाय नेशनल वैंक लिमि०, इम्पीरियल वैंक आफ

इतिख्या ।

वाणिजय व्यवसायी—ंश्रीवद्रीदास एएड सन्स-यहांसे आमदनी,
रफ्तनी करने वाले व्योपारी श्रीर जेनरल मरचेंट हैं। श्रीचन्दन
सिंह वजीरिसिह—श्रन्दर शहर वाले यहांके होंग श्रीर सूखे मेवाके
व्योपारी हैं। श्रीखालसी ब्रद्स जेनरल मरचेंट है। श्रीमृलचन्द
एएड सन्स, श्रीरामदास श्रव्याल एएड ब्रद्स, श्रीमंगलसिंह
वाधवा एएड सन्स, श्रन्दर शहर पेशावर कमीशन एजेंसीसूखा और ताजा मेवा। रामचन्द्र दीनानाथ खन्ना जोहरी हम्पोर्ट्सश्रीरामहुल्ल सेठी एएडको होस्टिइस मनूमेएटके पासवाले।

# फरीदपुर ।

यह ढाका कमिश्नरीका एक जिला है। यहां बहुला श्रोर हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्स —फरीदपुर वेंक लिमिटेड, गोश्रालन्दोको श्रवरेटिव सेंद्रल वैंक लि०, मदारोपुर राजवारी वैंक लिमिटेड राजवारी।

रईस श्रीर जमींदार—हवीगंजके श्रीगुलाम सत्तार श्रीर श्रीन गुलाम मोला चौधरी, चन्द्रपालीके श्रीरमेशचन्द्र रायचौधरी, कोम-शाके श्रानरेवुल राय पहाडुर उपेन्द्रलाल राय।

# फर्रुखाबाद ।

यह इलाहाबाद कमिश्नरो युक्तप्रदेशका एक जिला है। यहाँ इंटिका रोजगार वंहुत होना है। जिले भरमें हिन्दी वोली जाती है। इसी जिलेमें सुगन्धि दृज्यके लिये कज़ौज प्रसिद्ध स्थान है।

वैंकर्स—रम्पीरियल वेंककी वहां पक शाला है।

वाणिज्य व्यवसाई—श्रीश्रयोध्याप्रसाद श्रीहृष्णुलाल, जगदीश सक्य भगवानसहप, वेनीराम मृलसन्द, श्रीरियेण्टल परप्यूमस् पण्डकी, श्रीसीताराम श्रयोध्याप्रसाद क्षशीजवाले इत्र फुलेल श्रादि सुगन्धि दृज्यके व्यापारी हैं। दईस और जमीदार—धानरेरी लेफिरनेएट श्रीराजा दुर्गानारा-यणसिंह साहव तिर्वा, शमशाबादकी तिकया सुलतान वेगम, श्री रामचरण दूवे और श्रीरघुवरद्याल दिवरामक, पं० प्यारेलाल चतु-वेदी कायमगंज, वावू भारतेन्दु और लाला पुरुषोत्तमनारायण-फर्क खावादवाले।

### फतेहपुर ।

ं यह रहाहोबाद कमिश्ररीका मशहूर जिला है। यहाँ स्तीः कालीन अच्छा वनता है। जिले भरमें हिन्दी घोली जाती है।

वकील और प्लोडर्स—श्रीशिवअधार, श्रीदुर्गाप्रसादती, श्रीहृदय रामजी, श्रीसालिगरामजी स्नादि ।

रईस श्रीर जमींदार—श्रोहरिहर प्रसादजी, श्रीगणेशचरनजी, श्रीवेनीप्रसादजी, श्रीमोतीराम किशोरीशरन, श्रीश्रवधविहारीलालजी, श्रीगुलामसुरतफाखां, राजा शिवरामसिंह, ठाकुर सुभगसिंह साहव श्ररगलवालं, श्रीहरप्रियासरन श्राफ शिवराजपुर, श्रादाशरण श्राव कोड़ा।

### फिरोजपुर ।

यह पञ्जावकी जालन्धर कमिश्नरीका एक जिला है। यहां पञ्जावी श्रीर हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्स—पञ्जाव नेशनल वैंक लिमिटेड, इम्पीरियल वैंक आव-् "इण्डिया।

वाणिज्य व्योपार--रायबहादुर सरदार बूटासिंह पण्ड, सन्स, यहाँके बड़े ठीकेदार हैं।

थिहां बड़ ठानदार हा शिक्षां प्रदेश के श्रीदेशी स्वीति तम्युके सरकारी ठीकेदार हैं। दौलतराम

श्राद्वासहायजना तम्बूक सरकारा ठाकदार है। दालतराम विद्याप्रकाश सब तरहके कपड़ोंके व्योपारी श्रोर व्योशन ऐजेएट हैं। श्रीनन्द एएडको० रेजिमेंटल बाजारमें पंजेएट श्रोर श्रामदनी रफतनी करनेवाले हैं।

### फैजावाद ।

ं यह युक्तप्रदेशका वड़ा पुराना प्रसिद्ध जिला है। यहाँ मुंशो स्टाइलकी हिन्दी वोली जाती है।

वैक्सं—श्रवध कमिश्यल वैंक लिमिटेड, इलाहावाद वैंक लि॰, अयोध्या वेंक लिमि॰, इम्पीरियल वेंक लि॰। वाणिज्य व्यवसायी—श्रोनिगम एएड कम्पनी—इवादारूके व्यो-पारो हैं, श्रोमृलचन्द एएड ब्रद्स चौकके वड़े बुक्सेलर और कागजके व्योपारी हैं। श्रोनवरोजजी मानिकजी एएड को० सिविल लाइन्सों दुकानदार हैं।

राजारईस—इसी जिलेमें श्रयोध्याका इतिहासप्रसिद्ध राज्य है। जहां भगवान रामचन्द्रने श्रयतार लिया था। श्रीराजा जगद्ग्यका प्रतापसिंह, श्रीमहारानी जगद्ग्यका देवी श्रयोध्या, श्रीनरेन्द्र वहादुर सिंह श्राव चन्दीपुर, श्रीसय्यद मुहम्मद्रजा श्राव टांडा, वाबू मुहम्मद्रयासीन श्रलीखां श्राव देवगांव।

## वङ्गलीर ।

यह मैस्र रेलिडेन्सीकी एक प्रसिद्ध छावनी है। यहां हिन्दी, कनाड़ी, मरहडी, तामिल और तेलगू वोली जाती है।

यहां इम्पीरियल वेंक आवइण्डियाकी शाखा है। वङ्गलौर वेंक लिमिटेड नामका एक वेंक है। दक्षिणी परेडमें और छावनीमें रमा-विलास वेंक लिमिटेड है। एवेन्यूरोडमें वेंक आव मैस्र है।

वाणिज्य व्यवसाय—श्री ए० लेवेग्डर एग्ड कॅ०, नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी जेनरल मरचेग्ट हैं।

सेएट मार्क्स रोडमें श्रोरियेंटल गवर्नमेएट सेक्यूरिटी लाइक पश्यूरेंश कम्पनी हैं।

बम्बई ।

भारतमें इससे पढ़कर दूसरी सुन्दर नगर नहीं है। पश्चिमी समुद्र तटपर वसी हुई इस नगरीकी लम्बाई लगभग १२ मेल और चोड़ाई ४ मेल है। बम्बई श्रहातेकी यह राजधानी है। जी आई पी और वी, घी, खोई खेलके नगरीमें २३—२४ स्टेशन हैं। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, विक्टोरिया श्रीर श्रलवर्टम्यूजियम, ताजमहाल होटल, राजावाई टावर, सर्पशाला, चौपाटी, जौहरी याजार श्राद् श्रेत्रणीय स्थल हैं। गोवर्धन गोशाला, कालवादेवी, माधवयाग श्राद् धार्मिक स्थान भी दर्शनीय हैं। कपड़ेकी कितनीं ही मिले हैं श्रीर मिलवालोंका यह प्रधान श्रद्धा है। मराठी श्रीर गुजराती यहांकी भाषा है और २२ मुख्या मीलमें लगभग १२ लाख की श्रावादो है। देशी बेसोमें निर्णय सागर, श्रानसागर, वेंकटेम्बर,

लदमीश्रार्ट श्रादि प्रेस बहुत श्रन्छा काम करते हैं। यहां की चित्र कला प्रसिद्ध है। ज्यापारमें यह नगरी सर्वेश्रेष्ट समभी जातो है। कोंकणके रत्नागिरि श्रादि स्थानोंमें यहींसे जहाजपर सवार होकर जाना पड़ता है। सब वैंकोंकी यहां शाखाएं हैं। श्रीर सब चीजोंका कारोबार यहां होता है। सम्बई प्रान्तके गवर्नर कभी यहां, कभी पूना और कभी महाबलेश्वर रहते हैं

### ्बरेली।

यह युक्तप्रदेशका एक प्रसिद्ध जिला है। यहां हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्स—इम्पीरियल वैंक आवृहित्या, इलाहाबाद वेंक लिमि-टेड, डिस्ट्रिक्टको अपरेटिव वेंक लिए।

वाण्डियव्यवसाय—श्री जे० पी० मेहरा पण्ड को मशहर जेन-रल मरचेएट हैं। यहाँसे 'अमर' नामका सुप्रसिद्ध मासिकपन निक-लता है। श्री पं० राधेश्याम इसके सुयोग्य सञ्चालक हैं। श्रीन्यू-साइकल कम्पनी कंटोमेएटमें मोटर श्रीर साइकल के म्पीपारी हैं। मोहम्मद श्रयूवजां पण्डसन्स सिविललाइन्समें सौदागर हैं।

#### वहराइच

यह फैजाबाद कमिश्नरीका एक जिला है। इसकी सरहदसे नेपालकी तराई ग्रक होती है। साखू सरईके लिये यह जगह प्रसिद्ध है। यहां हिन्दी बोली जाती है।

वकील वेरिस्टरादि - श्रीनिजामुद्दीन हैदर, श्रीवसन्तराय भएडारी, श्रीभैरीनायसिंह, श्रीवद्रीनाथ श्रुकुल, श्रीरायसाहव ननकु प्रसाद, श्रीगयाप्रसाद पाएडेय।

रईस और जर्मीदार-पयागपुरके राजा श्रीवीरेन्द्रविक्रमसिंह, भिनगाकी महारानी साहिया, गंगवलकी रानी साहिया श्रीइतराज, रेहनाके राजा श्रीकद्रप्रतापनारायणसिंह इत्यादि ।

#### बारावंकी।

यह युक्तप्रदेशका एक जिला है। यहां हिन्दी योली जाती है। वेरिस्टर वकील-श्रीसरदारहुसेन साहब, श्रीभगवतीदयाल साहब, श्रीकुञ्जविद्यारीलाल, श्रीरामेश्वरीप्रसाद, श्रीरघुनाथसिंह' श्रीसरजवर्णसिंह, श्रीग्रम्भनाथ पाएडेय।

राजा श्रीर रईस-रामनगरके राजा उचित नारायण्सिंह, हड़हाके राजा रघुराजयहादुरसिंह, राजा भगवानवख्शितह श्राव पोखरा, श्रानरेवल राय श्रीराजेश्वरवली श्राव दरयावाद ।

यह श्रजमेर मेरवाडेका एक कस्वा है। यहां कपड़ा बनानेकी मिलें हैं। यहां हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्स—यहां व्यावर सेंट्रलवेंक लिमिटेट नामक वेंक है ।

वाणिज्य व्ययवास-यहां कृष्णमिल्स देशी घोतियोंके वनानेका बड़ा पुतली घर है।

गेडावजारमें विद्यारीलाल श्यामसुन्दरलाल वड़े कमीशन वर्जेंट हैं। जो बड़े पक्सपोर्ट और इंग्पोर्ट (आमदनीरफतनी) करनेवाले हैं। श्रीहीरालाल जगन्नाथ, कपड़ीके सौदीगर श्रीर कमीशन पजेंट हैं। श्रीजेसंराम ताराप्रसाद ऊनके व्यापारी छोर कमीशन प्रजेंटस हैं। सेठ खींवराज ठाकुरदास बड़े महाजन श्रीर कमीशन पजेंटस हैं।

#### भडोच ।

यह जिला वम्बई ऋहातेमें है। इसके उत्तरमें माही।नदी, पूर्व श्रीर दक्षिण पूर्वमें बड़ोदा और राजविपला राज्य, दक्षिणमें कीन नदी और पश्चिममें खंबाहतकी खाड़ी है। मुरव्वा १४५३ मील और जनसंख्या ४१३४१ है। गुजराती वोली जाती है। कुल मिलाकर ६ तालुक हैं और यह व्यापारका अच्छा स्थान है। गल्ला, रुई, चांदी और जवाहिरातके व्यापारका यह केन्द्र माना जाता है। इस्पीरियल वेंक, को आपरेटिव वेंककी शाखाएं हैं।

#### भागलपुर ।

यह गंगातरपर विहार उड़ीसाका एक जिला है। इसी जिलेमें सुप्रसिद्ध प्रजापालक श्रानरेवज राजा कीर्त्यानन्दर्सिह वहादुरका वनेली राज्य और वाबू लच्मीनारायगण्याद सिंहका पचगिलुया स्ट्रेंट है। जिले भरमें हिन्दी वोली जाती है। वैंक्स —वनारसर्वेक लिमिटेट, इम्पोरियलवैंक आव इरिडया,

मधेपुरा संदूलको श्रवरेटिवर्वेक लिमिटेड ।

वाणिजय व्यवसायी—सुजागंजमें श्रीकृष्णदास रघुनायदास

अग्रवात रेशमी चीजोंकं सौदागर हैं। नया वाजारमें मकसूदन प्एड बर्द्स ट्रुड्डके व्योपारी हैं।

राजा श्रीर रईस—कुंवर छण्णानन्दसिंह, कुंवर रामानन्दसिंह, श्रीदीपनारायणसिंह, श्रीरायवहादुर योगेन्द्रनारायणसिंह, श्रीराजो-कमलानन्दसिंह श्रादि।

#### मदरास ।

यह दक्षिण भारतके मदरास श्रहातेकी राजधानीका नगर समुद्र तट,पर ६ मील लम्या और ३॥ मैल चौड़ा शौर मुरन्या २७ मैलमें बसा हुश्रा है। यहांकी जन संख्या ५३३६५१ है। इस श्रहाते के गवर्नर कभी मदरास और कभी उटकमण्ड रहते हैं। श्रुनिवर्सिटी, हाईकोर्ट, कारपोरेशन श्रादि संस्थाएं हैं। साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक खोसाइटियां तथा श्रनेक क्षत्र भी हैं। तैमिल, तेलगू, द्राविड़ी चेंचर श्राफ कामर्स, सद्दं इण्डिया चेंचर श्राफ कामर्स, मद्रास श्रादि भाषाएँ बोली जाती हैं। मद्रास फायर इन्श्ररेन्स, मेरिन इन्श्र-रेन्स, ट्रेड श्रसोसिएशन श्रादि व्यापारिक संस्थाएं हैं। सब वैकीं-की यहां शाखाएं हैं और प्रायः सव वस्तुश्रोंका व्यवसाय होता है।

#### मदुरा ।

यह मन्दराज हातेका एक प्रसिद्ध जिला है। 'यहां पर श्रील्न्मी देवीका सुविशाल श्रद्धितीय मन्दिर है। यहां तामिल, तेलगू श्रीर हिन्दी बोकी जाती है।

वेंक-यहां इम्पीरियल वेंकका बेंच है।

वाणिज्य ज्यवसाय—यहां मायर कम्पनीमें सिगारका ज्या-पार होता है। महुरा कम्पनी लिमिटेड सौदागर और एजेंट हैं। श्री एस मिलर एएडको दिन्दीगालमें सिगारके कारखाने वाले हैं। श्रीपेरी प्राइको सिगारके कारखानेदार और जनरल मरचेंट हैं। श्री श्रार० राजा।लिद्धम प्राइको० दिन्दीगालमें वड़े भारी कमीशन एजेंट्स, श्रार्डर साप्तायर्स और जनरल मरचेंटस हैं। के श्रार० रङ्गनाथम प्राइ ब्रद्स नार्थ यू स्ट्रीटमें स्टेशनर्श श्रीर रवर-स्टाम्प वनानेवाले हैं।

जमीदार और रईस—शानरेवल दीवान वहादुर वी० रामभद्र वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य वाह्य

नायककर श्रावभट्टीपुरम, श्रीमृत्तू स्वामी उत्तापानायककर श्राव अत्तापान्याक कनूर। श्री ए० रहें खामी श्रय्यर श्राव श्रक्षारामेली।

#### मथुरा।

यह युक्तप्रदेशका एक प्रसिद्ध जिला जमुनाके किनारेपर यसा है। यहां व्रज भाषा और हिन्दी पोली जाती है।

र्वे कर्स—मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोञ्चपरेटिववैक, इत्ताहाबाद्वैंक लि० इम्पीरियलवेंक ब्रावहरिख्यो ।

वाणिज्यव्यवसायी-यहां सुखसंचारक कम्पनीका इसावाजारमें पहुत यहा कारखाना है। फ्रेंग्ड पगड कम्पनीका चन्द्रमके चंवरा-दिका कारखाना, श्री पल, पी, नागरका घीषा मंडीमें कारवार है। श्रीभोकाजी पण्ड सन्सका कंटोनमेंटमें शरावका कारवार है। वे लोग जनरल परचेंट श्रौर नीलाम करने वाले भी हैं।

### मस्री।

यह युक्तप्रदेशका एक गसिद्ध पहाड़ी मुकाम है। यहांका जल-वायु चहुन श्रच्छा है। यहां गढ़वाली श्रीर हिन्दी घोली जाती है। वैंकर्स-इलाहायादवेंक लिमिटेड, इम्पीरियलवेंक श्रावहिण्डया।

वाणिज्यव्यवसाय—श्रीजेम्स एएडको श्रद्धरेजी दवाशोंके व्यो-पारी हैं। श्रीवाव् एएडको प्यूरियस श्रोर रेशमके व्योपारी हैं। श्रीमशुरादास एएड सन्स लंघोराबाजार महाजन, चण्डेके व्यक्ष्मारी श्रोर कमीशन एजेंट हैं, श्रीपरमानन्द लन्दनहोस नीलाम वाले, श्रोर फरनीचर वाले, श्रोटहलराम एएडको सिलाई श्रोर सुटके व्योपारी, हाइट वे लेडलाको भी यहाँ चड़ी दुकान है। श्रीहिमालयाशीड

#### मलावार ।

यह मदरास प्रेसीडेंसोका एक जिला है। यहां मलयालम श्रीर हिन्दी बोली जाती है। इसका सदर स्टेशन व ल्लोकट है।

वैंकर्स-इम्पीरियलवेंक आव इत्या, तेलीचेरी चेम्बर आव

कामर्स, नेदनगुदीवैंक लिमिटेड कलीकट।

क्टोर्स, बारलीगंजमें जनरल मरचंट हैं।

षाणिज्ययमायो—श्रो सी. श्रारीन प्राइको, फ्लोरिङ टाइ-इसके ज्यावारी, वेस्ट्रएइ कन्पनी पेट्रोलियमके सौदागर, श्री पस श्रार वालकणा, लकड़ोके व्योपारी श्रीर जनरत मरचंट हैं श्री कवरजी शरडेशर परहको लकड़ोके व्योपारी, श्रीजीसेफ परहको, खमड़े के व्योपारी हैं। श्रीमलावार दिम्बर परह कम्पनी लकड़ी के व्योपारी हैं। श्रीमलावार दिम्बर परह कम्पनी लकड़ी के व्योपार श्रीर जङ्गलके मालिक हैं। श्रीविक्टोरिया वीविंगस्टिक्श मेंट कानान्र, वृद्धिया देशी कपड़े श्रीर तरह तरहके द्वील श्रीर तीलिया तथा देवलङ्काथ बनाने वाले हैं।

राजा रईस-श्रंराजा उदयशर्मा, श्राववेलियापट्टन, श्रीसुलतान श्रुली राजा श्रोर श्रहमद्श्रली रजा करानूर।

#### मालवा ।

सेंद्रत इिंग्डियामें कई देशी राज्योंको मिलाकर मालवा कहलाता है। इसीमें पिपलोदा राज्य भोहै। जिसके अधिकारी महाराज श्रीराय मजलसिह और युवराज श्रीमहाराज कुमार रतनसिंहजी हैं।

यहां रांगड़ी और हिन्दी बोली जाती है। वाणिज्य व्यवसाय सेठ नरायनदास किंग्रुनदृत्त मन्द्सीर.

### हाई और गरलेके व्योपारी तथा कमीशन पजेंट्स है। मिदनापुर

यह बङ्गालकी वर्देवान कमिश्नरीका एक जिला है। यहां बङ्गाली बडिया, संधाली और हिन्दी बोली जाती है।

यहां मिदनापुर सेंट्रलको अपरेटिववैक लिसिटेड नामका

वैक है। वाणिज्य व्यवसाय—श्री ही दास सन एएडको दवास्रोंके

व्योगारी और श्रामदनी रफ्तनी करने वाले महाजन हैं। राजा रईस—ताड़ाजोलके राजा नरेन्द्रलाल खान, घोषीगंजके

्राजा रहस—ताडाजालक राजा नरम्द्रलाल खान, वावागजव सुवनेश्वर मित्र, महिपादलके राजा सतीप्रसाद ग्रुप्त ।

#### मिजीपुर

यह युक्तप्रदेशका एक मशहूर जिला है। यहां लालका यहा व्योपार होता है। जिले भरमें हिन्दी होली जाती है।

वैंकर्स—मिर्जापुर डिस्ट्रिक्टको अपरेटिव वैंक लि०, इम्पीरियल वैंक आफ इंडिएवा।

चाणिज्य व्यवसायी—यहां लालके वहे व्योपारी और महाजन

ये हैं—श्रीमहादेवप्रसाद काशीप्रसाद, श्रीशिवचरण राम सहाईराम, श्रीमहादेवप्रसाद वैद्यनाथप्रसाद, विश्वनाथप्रसाद वैजनाथप्रसाद, इन लोगोंके यहां मिर्जापुरी कालीनका काम भी होता है। माधो प्रसाद कम्पनी तिरमोहानी श्रीर मिर्जापुर स्टोन कं० स्टोन श्रीर टाइएसके व्यापारी हैं। श्रीरामलाल रामावलास ऊनी कालीनके व्योपारी श्रीर कभीशन एजेंट्स हैं।

### म्रंगेर ।

यह भागलपुर कमिश्नरीका एक जिला है। यहां हिन्दी भाषा बोली जाती है। इसी जिलेमें गिद्धौरका राज्य है।

वाणिज्य व्यवसायी—पेनिनग्रुत्तरटोवाक् कम्पनी लिभि०— शिसद तम्बाक् और सिगरेट बनानेवाली कम्पनी है। श्रीमकस्-दन बदर्स स्टीलट्रंकके व्योपारी हैं।

K,C.I.E. गिडोर, महाराजा सर चन्द्रमौलेश्वरप्रसाद सिंह बहादुर राजा—रईस श्रीराजा रघुनन्द्नप्रसाद सिंह, श्रीराजा दिस-कीनन्द्नप्रसाद सिंह, श्रीडदितनारायण सिंह, खानबहादुर ए, डवल्य॰ खाँ हत्यादि।

#### मुजफ्फरनगर ।

यह युक्तप्रदेशका एक मशहूर जिला है। यहां कम्बल श्रन्छे चनते हैं। जिले भरमें हिन्दी वोली जाती है।

वाणिज्य व्यवसाय—खतौलीके श्रीदीपचन्द प्राउको मशहूर कमीशन पर्जेट श्रीर कंट्राक्टर हैं। श्रोगोक्कलचन्द प्राउ वाबृलाल जैनी कमीशन पर्जेट्स श्रोर जेनरल मरचंट हैं। यहां हिन्दुस्तान एर्यूरेस प्राउ म्युच्युयल वेनी फिट सोसाहटी लि० प्रसिद्ध कम्पनी है। शान्ति केमिकल वयर्स थोक श्रीर फुटकर श्रंत्रजी द्वाके व्योपारी हैं।

#### मुजपफरपुर ।

यह तिरहत डिवोजनका एक मशहूर जिला है। उत्तम लीची फलके लिये यह वहुत प्रसिद्ध है। यहां हिन्दी वोली जाती है।

वैंकर्स—घनारस बेंक लिमि॰, सेंट्रलको अपरेटिय वेंक लि॰, इस्पीरियल वेंक आफ इतिस्था।

याणिज्य व्यवसाय-बङ्गाल प्रीजिविङ्ग कम्पनी, कलकत्ता

आफिस १० नं० इएटाली रोड, श्रीबोस पराड कम्पनी। 'तिरहुतं समाचार' साप्ताहिकपत्र निकलता है। श्रीरामफलसाहु पराड सन्स स्टेशनरीके व्योपारी हैं।

रईस थ्रौर जमींदार—श्रीवार्च सुरेन्द्रप्रसाद श्रुक्तजी साहव कन्हौती, वाब् सुरेन्द्रनारायण सिंह श्रकरौती, वाव् तदमोश्वरप्रसात दजी भूती, रायवहाडुर वाव् द्वारकानाथ सुरहा, सिलोत, श्रीरङ्ग-प्रसाद जो एम. ए. सीतामढ़ी । इत्यादि ।

### मुरशिदावाद ।

यह कलकत्ता प्रेसीडेंसीका एक इतिहासप्रसिद्ध जिला है। यहां बढ़िया स्तके हिन्दुस्तानी कपड़े, धोती, मलमल और रेशमी कपड़े वनते हैं। यहां बङ्गला और हिन्दी वोली जाती है।

वाणिज्यव्यवसाय—श्री एस, एस, वागची एएडको खागड़ार्ने रेशमके श्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्री एस, के. लाहिड़ी रेशमके श्रीर श्री डी. एस. भट्ट एएड एएड के. पी. सिंहा जुट श्रीर सुशिंदाबादी सिलक वड़े व्यापारी हैं। श्री एस. सी. चकवर्ती जीयागंजवाले कमोशन एजेंट श्रीर गलतेके सौदागर हैं। श्रीमुरशिदाबाद सिलक स्टोर जीयागंज श्रीर श्रीवतायचन्द्र शाहा एएड सन्स खागरावाले मुरशिदाबादो रेशमके बनाने श्रार वेचनेके बड़े कारबारी हैं।

#### मुरादाबाद् ।

यह रहेलखराड कमिश्ररीक। एक मश्रहर जिला है। यहां के कर्लाईके बरतन बहुत मश्रहर हैं और हिन्दुस्तान भरके लॉगोंमें मुर्िश्चियादां कर्लाईकां प्रसिद्धि है। यहां मुन्शीस्टाइलकां हिन्दी बोळी जाती है।

वैंकर्स-मुरादाचाद डिस्ट्रिक्टको अपरेटिव वैंक लिमि०, इला-हाबाद वैंक लिमि० और इस्पीरियल वैंक आफ इंग्डिया।

वाणिज्यव्यथसाय—श्रो डी. वी. कपूर स्टेशनरोडपर पीतलके वरतनके सादागर हैं। किरानलाल रामगोपाल कमीयन एजेंट, श्री-मस्तमजी एएडको० जेनरल मरचंट, शेखमोहम्मद मेहर मूरइलाही चौक बाजारमें खुरी खांटा श्रोर चमकाके क्योपारी हैं। श्रीजयना-रायण पन्स सन्स परतनके क्योपारी हैं।

#### मुन्तान ।

यह पञ्जावकी मुलंतान कमिश्नरीका सदर मुकाम है। यहाँ पञ्जावी और हिन्दी बोली जाती है।

वाणिज्य व्यवसाय—श्रीजहांगीर एएड सन्स फरिनचर श्रीरी जेनरल मरचेंट हैं। श्रीमंगतराय चोपरा पीसगुड्स मरचेंट हैं। श्री जे. श्रार मिल्लिक एएड सन्स श्रंग्रेजी दवाके थोक श्रीर पुटकर व्यौपारी हैं। श्री पम. मुजफ्फव्हीन एएड सन्स, लाहोरी गेटवाले चमड़ेके बड़े व्योपारी हैं। श्रारामसिंह कावुलो एएड को ईटके बड़े व्योपारी हैं। श्रीरामानद सिंह एएड सन्स चांदीकी कलई चढ़ानेक बड़े व्योपारी हैं। श्रीराह्मपद सिंह एएड सन्स चांदीकी कलई चढ़ानेक बड़े व्योपारी हैं। श्रीराह्मपद सिंह एएड सन्स चांदीकी कलई चढ़ानेक बड़े व्योपारी हैं। श्रीराह्मपद सिंह एएड सन्स चांदीकी कलई चढ़ानेक बड़े व्योपारी हैं। श्रीराह्मपद सिंह एएड सन्स चांदीकी एड श्रीरायवाले इम्पोर्ट श्रीर एजेंट्स हैं, उनके यहां ए वो. सो. (पांचवां एडिशन कोड) व्योहार होता है।

#### मेरड ।

यह मेरठ कमिश्ररीका सदर (मुकाम है। यहां हिन्दी योली जाती है। सरकारी फौजको बड़ी छावनी है। यहांकी दरियां मशहूर है।

वेंकर्स—व्योपारसद्दायक वेंक लि॰, इम्पीरियल वेंक बाफ इरिडया, इताहावाद वेंक लि॰।

वाणिज्य, व्यवसाय—श्रीवस्मछ पराड वसन्तराय गोटे श्रौर लकड़ीके व्योपारी हैं। श्री के विहारीलाल पराड सन्स तस्वीर श्रीर फमोंके व्यापारी हैं। श्री विश्वेश्वरदयाल प्यारेलाल हापुड़ गल्लाके प्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्री विश्वेश्वरदयाल प्यारेलाल हापुड़ गल्लाके प्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्रीहमांभ्रसाद रामचन्द्र दिल्ली रोडमें बड़े महाजन श्रोर सरकारी। कंट्राक्टर हैं। श्रोहजारीलाल पराड वाल-सुकुत्द सदरवाजारमें शरावके थोक श्रीर फुटकर व्योपारी हैं। श्रीकृप्ण वर्या एएडको टेलर्स श्रीर कनफेक्शनर्स हैं। श्रीकृप्ण वर्यार्द्स, एकसपोर्ट्स श्रीर जेनरल श्रार्डर सप्लायर्स हैं।

### मैमनसिंहः।

यह दाका कनिश्नरीका एक पड़ा जिला है। इस जिलेमें कालीपुर इस्टेट और राजा मैमनसिंहका इलाका है। यहां यह भाषा भौर दिन्हीं योली आती है। वैंकर्स-यहां सेट्रलको आपरटिव वेंक और इम्पीरियल वेंकको शाखाएं हैं।

वाणिज्य व्यवसाय—श्रीसुनीतिफारमेसी बड़ा श्रंग्रेजी द्वाई खाना है। श्री एस वीर शिकारगंजवाले चश्मा विकेता श्रीर फोटोका सामान वेचनेवाले सौदागर हैं। श्री एम एम दे किशोर गंजवाले वेंकर, बुकसेलर श्रीर स्टेशनर हैं।

#### रंगुन ।

वर्मा प्रान्तका यह राजधानीका नगर है। वर्मा श्रीर चीनी भाषा यहां बोली जाती है। समुद्र श्रीर स्थलका व्यापार श्रव्हां है। गवनर शासन करते हैं। हाईकोर्ट, कारपोरेशन श्रीर युनि-वर्सिटी है। श्रनेक व्यापारिक श्रीर साहित्यिक संस्थाएं हैं। वर्मा श्रीर वर्मीज चेम्बर श्राफ कामर्ल, चाइनीज चेंबर, फायरमेरिन इन्यु रन्स, रंगून इंपोर्ट, राइस बोकर्स श्रीर देख श्रसोसियशन्स हैं। इलाहाबाद वर्माको श्रपरेटिय, चार्टर्ड, हांगकांग श्रंपाई, इम्प रियल लाहड, मकटाइन, नेशनल श्रादि वंक हैं। बेसिन, मन्दालय जैसे कई श्रव्हे नगर वर्मोंमें हैं।

#### रांची ।

यह छोटा नागपुर कमिश्नरीका एक जिला है। यहां सर्वसाध-रणमें अधिकांस हिन्दी बोली जाती है।

वाणिज्यवसाय—यहां श्री. प् टो भट्टाचाजी एएडको सिंट रोडमें जेनरल मरचेंट श्रीर कमीशन एजेन्ट्स हैं, विहार आसाम टी लेवर एजेंसीका चायका कारखाना है। श्रीखेमराज प्रनमल मोटरवाले श्रीर इञ्जिनियरिङ सामानके व्योपारी हैं। श्री जोली राम मूलचन्द जेनरल मरचेंट, कंट्राक्टर्स श्रीर इमारत बनाते खाले हैं।

#### रावलिपएडी ।

यह पञ्जायके रावलपिएडो कमिश्नरीका सदर मुकाम और इतिहास प्रसिद्ध छावनो है। यहां भटरवारी पञ्जायी और हिन्ही बोलो जाती है।

वैंक्स - यहाँ पञ्जाव पराड सिन्ध वैंक लिमिंं, वैंक श्राव नार

दरन वैंक इरिडया लिमि॰, 'इम्पोरि॰ ल वैंक श्रावहरिडया, लायड वैंक लिमिटेड हैं।

वाणिज्यत्यचसायो—श्रीवरतावरसिंह द्रशनलाल जैनी सदर-बाजारमें कपड़ेके ब्योपारो हैं, भारत कमिशियल कं० लि० मेसीगेट-में मोटर, मोटरसाहकल श्रोर विजलीके पंखे श्रादिके ब्योपारी हैं, श्रीलदमणदास भोलानाथ श्रायकोल कम्पनी कोल मरचेंट श्रीर कंट्राक्टस हैं।

#### रायपुर ।

यह छत्तीसगढ़ना एक वड़ा जिला है। विहां छत्तीसगढ़ी श्रीर हिन्दी बोली जाती है।

वाणिज्यव्यवसायो—श्रीरायबहादुर वंशीलाल श्रवीरचन्द, श्री-रामरतनदास रायबहादुर, मिलोंके म लिक महाजन और जेनरल कमीशन एजंट्स हैं।

ि इस जिलेमें वस्तर, सारंगगढ़, सरगुजा, धमतरी, धरमजयगड़, मकराई श्रादि राज्य हैं।

### ,रुड़की ।

यह सहारमपुर जिलेकी एक प्रसिद्ध छावनी है। यहां खड़ी हिन्दी बोली जाती है। यहां यड़ा भारी इञ्जिनियरिक्न कालेज है।

वाणिज्यव्यवसायी—श्रीगोपाल वर्स, जेनरल मरचेएट श्रोर कमीशन पजेएट हैं। हाजीगुलामहुसेन हिजनियर श्रोर कंट्राक्टर हैं। श्रीश्रोमप्रकाश मुत्सहीलाल वैंकर्स, कपड़ेके व्योपारी, चीनी श्रोर गरलेके सीदागर हैं। श्रीएम० श्रव्यालां पएड व्रदर्स जेनरल सरचेंट्स हैं।

#### .लखनऊ ।

यह लखनऊ किमश्नरीका सदर मुकाम और युक्तप्रदेशकी लर-कारका भी सदर मुकाम सा है। यह बहुत पुराना नव्यावी जमाने-का नाजनगरिवाला शहर गोमतीके किनारे यसा है। यहां मौलवी स्टाहलकी हिन्दी वोली जाती है।

वैंकर्स—द्यवधकमशियल वैंक, इलाहाबाद वेंक लि०, इम्पीरि-यल वेंक प्रावरिक्या । वाणिज्यव्यवसायी—अग्रवाल प्राइक्षी ह्यूबेट रोडमें इञ्जिति यर और कर्ण्यादर हैं। ग्रसगरश्रली, मुहम्मदश्रली सुगिन्ध द्रव्यक्ष व्यापारी, श्रीमोलानाध प्राइक्षी श्रमीनाबाद, स्टेशनर्स श्रीर जेतरल मम्बेर्ट हैं। श्रीगापुस्तकमाला श्रमीनाबाद पाकमें पुस्तकों के वह व्योपारी हैं। श्रीहोटेलाल रायषहादुर कर्ण्याहर, वेंकर श्रीर टिस्वर मरचेरट हैं। श्रीह्यूक प्राइक्षी घोड़ा गाड़ी वनानेवाले, श्रीदीनानाथ प्राइ हेमराज गर्भेश गंजवाले कंट्राक्टर्स श्रीर जेतरल मरचेर्गट हैं। श्रीदीवानचन्द प्राइ सन्स गर्भेशगंज वड़े सोदागर हैं। श्रीगोपालदास वंशीधर श्रमीनाबाद पार्क कपड़ेके व्योपारी श्रीर वेंकर्स श्रीर टेलर्स हैं। यहांका नवलिजशोर ग्रेस श्रीर कागजन

### लाहौर ।

यह पञ्जाब सरकारका सदर स्थान है। यहाँ पञ्जाबी और हिन्दी बोली जाती है।

यक्स —पञ्जाबनेशनल यक लिमिन, पञ्जाव इएडस्ट्रियल वेंक लिमिन, नेशनल वेंक झावहिएडया लिन, इताहावाद वेंक लिन, इम्पी-रियल आव हिएडया। फ्रीटियर वेंक लिमिटेड, मुसलिम वेंक आव इरिडया लिमिटेड।

वाणिज्यव्यवसाय—यहांकी असृतधारा द्वा पं० ठाकु द्वाकवि विनोदकी वड़ी प्रसिद्ध है। श्रीअन्दुलशकुर एएड सन्स दिल्ली होस वाले जेनरल मरचंट, श्रीआर्थ्यावदर्स कोल कं०, श्रीआत्माराम एएड सन्स अनारकली, गुकसेलर्स, श्री बी० डी० वड़ाल एन्डकी, मेक लोगनरोड वाले काश्मीरी चीजोंके व्योपारी हैं। श्रीव्यामल अमी-लकराम अनारकली वाले रंग श्रीर वारनीशके व्योपारी हैं। श्रीराय-साह्य एम० गुलावसिंह अनारकली वाले मशहूर पिटर हैं। श्रक्षत्री गेटकी श्रीरायल ट्रेडिक कम्पनी मशहूर एक्सपोर्टर्स श्रीर इम्पो-र्टर्स है।

### लुधियाना ।

यह जलस्थर कमिश्तरीका घड़ा जिला है। यहां प्रजायी और हिन्दी बोली जाती है। यहां इम्पीरियल वेंक आब इन्डिया और पंजाब नेशनल वेंक लिमिटेड, दो वेंक हैं।

वाणिज्यव्यवसाई—श्रीश्रार्यन द्रेहिंग कं० शाल और सदेशी कपड़ोंके वहें क्योपारी हैं। पुराने वाजारमें श्रीश्रीषध भएडार दवाः स्टेंके क्योपारी हैं। पस० पम० वंशीकाल पएडको, जेनरल मरचेंट हैं। श्रीहरगोपाल सराज इंडस्ट्रीज हाथसे बुनी हुई चीजोंके वहें क्योपारी हैं। श्रीमनसाराम बनारसीदास न्यूइजर्टन उलनमिल्सके पजेन्ट हैं। श्रीसेठ बाबूराम लदमीचन्द रेशमी चीजोंके ब्योपारी हैं। श्रीतिवारी भवनवाले हिमालया और काबुलके बने तोहफोंके सौदागर्र हैं। श्रीतुलसीदास मेघराज महाजन श्रीर जेनरल मरचेन्ट हैं। श्रीतुलसीदास मेघराज महाजन श्रीर जेनरल मरचेन्ट हैं। श्रीतुलसीदास मेघराज महाजन श्रीर जेनरल मरचेन्ट हैं।

### सहारनपुर।

यह मेरठ कमिश्नरीका एक जिला है। जिले भरमें हिन्दी बोली जाती है।

बैंकर्स—इश्वीरियलवैंक श्राव इन्डिया।

् वाशिज्यव्यवसाय—श्रीभगवानदास पन्डकम्पनी प्रसिद्ध महा-जत हैं। देववन्द्के श्रीधर्मदास कुर्लवन्तराय जेनरल मरचेन्ट और कंमीशन पजेन्ट हैं। श्री बीठ बीठ जोशी पन्ड बदर्स श्रंगुठेके निशा-नके एकसपर्ट हैं। दि जेनरल स्टोर्स यहांके सिगरेट, साहकल और पेट्रोलके ब्यीपारी हैं। इन्डोफारेन कमशियल कम्पनी प्रसिद्ध कमी-शन पजेंद्रस हैं।

#### सागर।

यह मध्यप्रदेशका एक जिला श्रोर मशहर छावनी है। यहाँ हिन्दी भाषा बोली जाती है।

वैंकर्छ—सागरको अपरेटिव सेन्ट्रल वैंक क्षि॰। सागर सेन्ट्रल वैंक लिमिटेड।

वाणिनयन्यवसाय—श्रीभवानीप्रसाद लदमीप्रसाद पुरोहित कमी शन एजेन्ट और सागर को अपरेटिव स्टोर लि० जेनरल मरचेन्ट हैं। श्रीकीनिष्स इन्डस्ट्रियल कं० हार्डवेयर, जिन, मिल्स और इजिजनपारक्ष स्टार्स हैं।

रईस और जमींदार—छोनारायणराय दीवान, श्रीमाधवराव

पिठोरिया, श्रीगोपाळराव रेहली, श्रीलदमणराव देवरी, श्रीठाकर रामनाथ पिंडेरवा, श्रीराजा श्रमानसिंह विलयरा और खुरईके सेठजी तथा गढ़ाकोटाकी मालकिन।

### ंशाहाबाद (आरा)

यह पटना कमिश्नरीका एक जिला है। यहां सर्वथा हिन्दी बोली जाती है। इसी जिलेमें वक्सर विश्वामित्र मुनिकी यहभूमि हैं, जिसका पूरा वयान तीर्थस्थानोंमें दिया गया है। वाणिज्यव्यवसायी—नेशनल बूट होस चौकपर जूतेके व्योपारी हैं, श्रीपस्थ एम० इब्राहिम एन्डको० जेनरल मर्चेन्टहें, श्रीजेसुखरीय काशीप्रसाद वक्सरमें चीनी गल्लेके वहें व्योपारी श्रीर कमीरान एजेन्ट हैं।

राजारईस-श्रीमहाराजाधिराज केशवपसाद्सिंह साहव, चौफ श्राव डुमराँच । कुँवर राधिकारमण प्रसाद्सिंह स्रजपुरा, कुँवर चन्द्रसेन शरणसिंह भगवानपुर।

### शाहजहां पुर

यह युक्त प्रदेशका एक मशहूर जिला है। यहां हिन्दी वोली जाती है। वाणिज्य व्यवसाय—यहां चीनी श्रोर शाहजहां पुरी रम शराब का वहुत बढ़ा कारजाना है। श्रीश्रोन्टा मदर्स वहा दुरगंजवाले वुकसे लर श्रोर लिखने पढ़नेकी चीजोंके व्योपारी हैं। श्रीकेस पण्डकों लि॰ रोजा शुगर बनानेवाले सोदागर हैं। कमिशियल पिल्लिशिक हो उस पुस्तक प्रकाशक हैं। श्रीश्रार० पल सेट पण्डवदर्स गत्लेक बढ़े व्योपारों हैं। श्रीतिजारत इनवेलप करपनी कार्डवोर्डके वक्स वनानेवाली करपनी है।

### शिकारपुर (सिंध)

यह सिन्धका बड़ा करवा है। सूजा मेवा हरी तरकारियोंकी यह बड़ी मन्डी है। यहां सिन्धी और हिन्दी बोली जाती है।

षाणिज्यन्यवसायी—श्रोदृत्हामल रीकामल कमीशन एजेएट और जेनरल मरचेन्ट हैं, श्रीद्याराम मेघराज, श्रीहीरानन्द रचल दाल, श्रीहिकमतराम धन राजमल, श्रीगोकुलदास वीरोमल जेनरल सरचेन्ट और कमीशन एजेएट हैं।

### शिमला ।

यह पञ्जावका एक पहाड़ो और खास्थ्यकर स्थान है। भारत-वर्षके श्रधिकारी गर्भीकी तपनमं यहीं शैलनिवास करते हैं। यहां पहाड़ी श्रीर हिन्दी बोली जाती है। कुछ पर्वतिनवासी तिन्वतकी बोली भी बोलते हैं।

र्घेफर्स--लायड्स घेंक, इम्पीरियल वेंक आव इन्डिया, सेन्ट्रल प्रदर हुड अरवन वेंक आव इरिडया सिलोन लिमि॰, ।मरकेंटाइल-घेंक आव इरिडया लिमिटेड ।

वाणिजय व्यवसाय—लोवर वाजारके छाजूराम एएड सन्स श्रंगरेजों द्वा, फोटोग्राफीका सोमान वेचनेवाले व्योपारी हैं। भी-पसन्तराम एएड को कंट्राक्टर श्रीर हाउस एजेंट हैं। लोवर बाजारके श्रीश्रंयोध्यादास परमानन्दं सिगरेट, दिवासलाईके सौदा-गर श्रीर जेनरल मर्चंट हैं। गिरघरदासः हरीदास, रघुनाथ दांस बनारसी माल श्रीर रेशमके व्योपारी हैं। श्रीरैकेनएन्डको सिधिल टेलर्स, श्रांथैकर स्पिद्ध एएडको, भारतप्रसिद्ध स्टेशनर्स, श्रीरेमिक्टन टाइपराइट कं०, वाटस एएडको, श्रवरोई लिमिटेड, श्रीलारेंस मेयो लिमि०, श्रीहाइट्वेलेडला एन्डको लि०, श्री दी डायर एन्ड को० लि० सोलनं, श्रीडेविडको० ब्रद्सं प्रसिद्ध कम्पनियां हैं।

# सीतापुर ।

यह त्रजनअभी कमिश्नरीका एक ज़िला है। यहां हिन्दीभाषा योलो जाती है।

यहां इलाहाबाद वेंककी एक शाखा है।

वाणिज्य व्यवसाय—श्रीजयनारायण श्रमयानन्द गज्ञाके बड़े सीदागर और वेंकर हैं। डाक्टर मुहम्मद हुसेन श्रली एन्डसन्स श्रक्षरेजी द्वाश्रोंके व्योपारी श्रोर जेनरल मरचेन्ट हैं।

रईस छोर जमीदार—श्रीमथुराप्रसाद विसेंडी, श्रीठाकुर स्रजः वक्शिसिंह, श्रीठाकुर शिवपालसिंह रामपुर, श्रीस्व्वद श्राजमशाह कुतानगर। श्रीगङ्गावक्शिसंह, श्रीविश्वम्मरनाथसिंह, श्रीशङ्करवक्श श्राच रामपुर, श्रीवलदेवसिंहजी श्रीलालजीसिंह राम्कोट।

### शिलाई।

यह श्रासामका एक जिला है। यहां खंसियाकी जवान श्रोर हिन्दी बोलो जाती है।

धाणिज्यव्यवसाय—श्रीरामचन्द्र जीतमल पुलिस बाजार्में चावल, कपास श्रीर उनके व्योपारी हैं। श्रीक्रीमवर्ण प्रवक्ति जेनरल मरचेंद्र हैं। श्रीसागरमलमोहनळाल, श्रीरामवराय विहार्श रीलाल, श्रीरामधारीगनपतराय पुलिसवाजारके प्रसिद्ध व्योपारी हैं। श्रीज्ञम्मतुरलाह प्रस्डकन्स, श्रीकमला प्रजैसी, श्री बी. ब. प्रनृति दे प्रस्ट को ये लोग जेनरल सरचेंद्र हैं।

#### सूरत

यह धम्बई हातेका इतिहासप्रसिद्ध जिला है। यहां गुंजराती और हिन्दी बोली जाती है।

वैंकस-बुँक आफ बड़ोदा लि०, स्रतिडिस्ट्रिक्ट को आपरेट्रिक यूनियन लि०, स्रतिपीपुंट्स फोअपरेटिक वैंक लि०, इम्पीरियंल वैंक आब इरिडया।

वाणिज्यव्यवसायी--श्री श्रार् एच वाना एरंडकी सार्वुनर्कें व्योपारी, डिनशा एन्डकी शरावके व्योपारी श्रीर जेनरता मरचैंट हैं। श्रीकिनखापवाली ब्रद्ध कांपिथ बजारमें मोती मुंगा और जवाहराती पत्थरके व्योपारी हैं, श्रीश्रमीचन्द एन्ड सन्स जोहरी हैं।

#### स्यालकोट ।

यह लाहौरकी कमिश्नरीका एक जिला है। यहां पञ्जाबी श्रौर हिन्दी वोली जाती है।

ेवैक्स-इम्पोरियल वैंक श्राफ इसिंडया, पस**दर से**न्ट्रलको श्र**परे**टिय वैंक लि०।

वाणिज्यव्यवसायी—श्रीवेलीराम पन्डको क्रीकेट, हाकी श्रीर बेल क्रूदका सामान वेचने गाले वड़े सौदागर, श्रीधनचर प्राडको, बंक ल स्पोर्ट मेनुफेक्चरिक्क कम्पनी, श्री बी वलदेवसिंह प्राड ब्रह्म, श्रीफतेमोहम्मद डेंवरा पन्डको, शिकारी सामानके ब्योपारी हैं। पञ्जाब चेम्बर श्रावस्पोर्टस जेनरल मरचेन्ट, श्रीराम दिलामल रोड़ामल श्रीनाहरपन्डको, श्रोयश्वन्तर्सिह पन्डको० प्रसिद्ध न्योपारी हैं।

### हजारीवाग ।

यह विहारका एक पहाडी जिला है। यहां सर्वत्र हिन्दी घोली जाती है। इस जिलेमें श्रवरककी खाने बहुत हैं।

वैंकर्ष—यहां हजारीवाग वेंक निमिटेड श्रीर छोटाना गपुर पसोसियेशन निमेटेड हैं।

हाणिल्यव्यवसाय—श्री, जे. एस, एन्डको श्रवरक श्रीर योयलेके व्योपारी हैं, श्रीपरेशनाध एन्ड सन्स गिरीडीहमें कोयलेके व्योपारी हैं। श्रीकोलट्रें डिङ्गकी, गिरडीहवाले कोयला श्रीर श्रवरकके व्योपारी हैं।

रईस और जमींदार—पदमाके कुंवरसाहब श्रीरामेश्वरनारायण सिंह, कुंडाके श्रीरामेश्वरनाथसिंह, दुरएडाके श्रीवंश्वरनारायण सिंह, चन्द्रमासाके श्रीतुलसीनारायणसिंह।

#### हबड़ा }

यह बङ्गालका एक मशहर ज़िला है यहां वगला और हिन्दी बोली जाती है।

वैंकर्श—पानपुर कोश्रपरेटिव वैंक, मरकेंटाइल वैक श्राफ इरिडया किमिटेड।

बाणिज्यव्यवसाय—श्रीरामप्राणशर्मा कोढ़का इलाज करनेवाले, इंस्टर्न मिट्स स्टोर्स शिवपुर, श्रीफिलिल्स परडको लोहेके सामानके बहुत बड़े व्यौपारी, श्रीपाल दे परडको प्रसिद्ध कमीशन पजेन्द्स हैं। श्रोपीकिम परडको छुद्धंडिया रोडवाले जेनरल श्रार्डर सप्ला-यस हैं। हयद्रा प्लेट परड सीड्स्टोर खुस्ट रोड, श्रीपञ्च सी० दिश्वास परडवर्स पानपुर, पञ्जाव लाहम कोल कम्पनी जेनरळ कमीशन पजेन्ट हैं।

#### हाथरस ।

यह श्रक्तीगढ़ जिलेमें स्थापारकी वड़ी मन्डी है। यहां हिन्दी बोली ज़ाती है। यहांके देशी चाकु सरीते वहुत प्रसिद्ध हैं।

यदां इम्पीरियल वेंककी पक शाखा है।

वाणिज्य व्यवसाय-सदेशी वस्तु भचारक कं० चाकृ सरौते

श्रीर तालेके प्रसिद्ध न्यौपारी हैं। श्री श्रार० सी० शर्मा प्रस्का जेनरल मरचेन्ट छुरी तालेके न्योपारी हैं। श्रीझासाराम प्राइकी छुरी ताले श्रादिक सुयशवान न्योपारी हैं। श्रीभगवानजी माखनजी बाजारवाले पजेपट श्रीर कारमरचेंट हैं। श्रीदेवीदास कुन्दनलाल पसरहटा वाजारवाले कागजके सौदागर हैं।

हुन्डीवाले श्रीमोहनलाल वद्गीदास, श्रीनाथराम रामद्याल, श्रीमटकमल सामुखराव, श्रीफूलचन्द रोशनलाल इत्यादि।

### हैदराबाद सिंध।

यह सिन्धका एक जिला है। यहां हिन्दी और कहीं कहीं मार बाड़ी बोली जाती है।

वैंकसं-इम्पीरियत्तवैंक आव इन्डिया।

वाणिज्यव्यवसाय श्रीपाहमल वृदर्स शाही वाजारवाले विकर पन्ड जेनरल मरचेन्ट हैं। यहाँसे गुञ्जये "उम्मीद" नामका एक मासिक रिसाला जारी होता है।

रईस और जमींदार—श्रीएच० एच० हाजी मीर नूरमुहम्मदक्षा और इहानमत्त मेघराज

#### होशङ्गाबाद ।

यह मध्यप्रदेशका एक जिला है। यहां हिन्दी बोली जाती है। चकील—श्रीचन्द्रगोपालमिश्र बीठ ए०एल० एल० वी, श्रीगुल-जारीमल चौबे पम० ए० एड० पल० बीठ श्रीएस० पीठ गोलले एल० पल० बीठ, श्री बीठ एल० तिवारी, एक० पल० बीठ।

जमीदार और रईस—श्रोसेट फतहचन्द्र श्रोसेट नन्हेलाल यासी: राम, श्रीराय साहव दीवान श्रालमचन्द्र।

प्रंथ गोविन्दराव हर्दा, सेठ गङ्गाविश्वन हर्दा, सेठ डोंगरसिंह मॅडिया। श्रीराजा प्रह्लादसिंह टेकराईपुरा, श्रोराजा लालकमलसिंह नन्दीपुरा।

#### होशियारपुर ।

यह जालन्धर कमिरनरीका एक जिला है। यहाँ पञ्जाबी और हिन्दी बोली जाती है।

वाणिज्यव्यवसायी—श्रीसोमनाथ वृत्ती पराड सन्स मोटर, मोटर-साइकल, साइकल श्रीर पेट्रोल श्रादिके सुप्रसिद्ध व्योपारी है। श्री पम० पंता० जैनी पन्ड सन्स सुवर्ण मन्दिर वाले फोटोब्राफी सामानके न्योपारी हैं। श्रीत्रिभुवनदास श्रोहरी पन्ड सन्स पदस-पोर्ट श्रीर इम्पोर्टर्स हैं। श्रीजैरामदास नाथूराम जोहरी पीतल श्रीर तकड़ीके शिल्पकार हैं।

रईस छोर जमींदार-श्रीराजा रघुनन्दनसिंह जसवानके श्रीर श्रीराना उपेन्द्रचन्द्र मनासवालेके।

### राजखरड ।

[ संपादक—श्रीमान् पं० गोपालचन्द्रचक्रवर्ती वेदान्तशास्त्री, काशी ]

# राजपरिवार ।

# वर्तमान सम्राट्।

श्रीमान् महामाननीय पञ्चमजार्जं महोद्य विटेन, श्रायरलेएड न तथा भारतके सम्राट् हैं।

श्राएका जन्मः—३ जून सन् १८६५. हिंनहासनारोहणः—६ मई १६६० श्रीर विवाहः—६ जुनाई १८६२ को हुआ। हिजरायनहाइनेस श्रीमती विसेस विक्टोरिया मेरी महोद्या सम्राजी हैं, जिनने छः वच्चे हए।

- (१) हिज्यायल हाइनेस श्रीमान् कुमार पडवर्ड पलवर्ट (प्रिस श्राफवेल्स ) महोदय-जन्म २३ जून १८६४।
- (२) तिसरायत दाइनेस श्रीमान् कुमार पनवर्ड फडेरिक (ड्यू कथाफराफ ) जन्म १४ दिसम्बर १८६५
- (३) टिजरायल हाइनेस श्रीमती विम्नो विम्नोरिया श्रनेकजे एड्रा (विसेजमेरी) जन्म २५ अपैन १-४७, धारफाल २० पारवरी १६२२ (उनके दो सञ्चे हैं)।
- (४) हिजरायल हार्नेस किंग हेनको विलियन सम्म ३१ मार्च १८००
- (५) हिजरायन हाइनेस प्रिन्मेश नाले एस-एडे भन्य १० दिसम्पर १६०२

(६) हिजरायल हाइनेस प्रिन्स ज्वान्ह्चार्ल्स जन्म १२ जुलाई १८०५

#### े दृटिश भारतकी शासन मणाली।

वृटिश भारतका विलायतो दफ्तर कचार्क्स प्रीट हाइटहाल, एस, डब्ल्यू, लन्दनमें है। यहांके सर्वप्रधान श्राफिसरका पद "सेके टरी श्राफ स्टेट फार इण्डिया" कहलाता है।

वर्तमान समयमें श्रीमान दी राहट श्रानरेवल वेजबुडवेन महोदय इस पदको संशोभित कर रहे हैं।

श्रापके काउन्सिलमें कई एक विभाग हैं। जैसे (१) एडमिनि-सट्रेटिव डिवीजन (२) इक्जिंक्यूटिव डिवीजन (३) मिलिटरी डिपार्टमेग्ट (४) मिसलेनियस विभाग (५) इग्डिया श्राडिट विभाग (६) इग्डिया स्टोर डियार्टमेग्ट (७) हाई कमिश्चर डिपार्टमेग्ट इसादि।

#### भारत गवर्नमेख्ट ।

राजधानी दिल्ली और शिमला। भारतवर्षके बाहसराय (राज-प्रतिनिधि) तथा गवनर जनरल महामाननीय श्रीमान हिजएक्से-लेन्सी दिराहर श्रानरेवल एडवर्ड फोड़िफ लिडले उड पी. सी. वारोन इरविन श्राव किरवी श्राइरडेल इनदिक्ट्री श्राव वार्क।

भारतीय कमाएडर इन चीफ ( जंगी लाट ) माननीय श्रीमान् हिज पक्सेलेन्सी फीएडमार्शल सर विलियम श्रार वर्डड वार्ट G.C.B.G.C.M.G.K.C.S.I.C.I.E.D.S.O.

यहोल, वनवई, वर्मा,मद्रास,युक्तशन्त, पंजाव, विहार, खोड़ीसा सासाम, सेराट्लप्राधिनस (मन्यप्रदेश )। इन नव प्रदेशीने १-१ गधर्नेर शासन करते हैं।

राजधानियाँ वंगाल-कतकता, वम्बई-वम्बई, वमिर्ग्यन, मदरास-मदरास, युक्तमानत-इलाहावाद,पंजाब-लाहोर,विहार-श्राहीसा-पटना, श्रासाम-सिलांग, सेन्द्रल प्राविग्स-पागपूर।

# भारतीय स्वाधीन नरपतियोंकी तोपोंकी सलामी ।

### २१ तोपोंकी सलामी।

महाराजा बड़ोदा (गायकवाड़ ) महाराजा ग्वालियर (खिन्धिया ) निजाम हैदरावाद महाराजा जम्बू तथा काश्मीर महाराजा मेसुर

१६ तोपींकी सलामी।
भूपाळकी वेगम महाराजा इन्दौर (होलकर) कां साहम किलाट महाराजा कोल्हापुर महाराजा दृःवनकोर महाराणा उदयपुर (मेनाड़)

१७ तोपोंकी सलामी ।
नवाव वहावलपुर
महाराजा भरतपुर
महाराजा बीकानेर
महारावगाजा बृन्दी
महाराजा कोचीन
महाराजा केचिन
महाराजा केपिर
महाराजा केपिर
महाराजा करीली
महाराज परियाला
महाराज रीवां
नवाद साह्य टॉक

१५ तोपोंकी सलामी । महाराजा अलघर महारावल वैलंबारा महाराजा भूटान
महाराजा दिवास ( वंड़ा )
महाराजा देवास ( वंड़ा )
महाराजा देवास ( छोटा )
महाराजा घार
महाराजा घार
महाराजा राणा घौळपुर
महाराजा ईदर
महारावल जैस्तामेर
महाराजा किशनगढ़
महाराजा छोरछा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराजत श्रीप्राहा
महाराज सिकिम
महाराज सिकिम

१२ तोपोंकी सलामी।

महाराजा बनारस

महाराजा भावनगर

महाराजा कृच विहार

महाराजा घरंगधारा

नवाव जावरा

महाराजा शांचा भालावार

महाराजा भाँद

नवाव ज्ञागढ़

मनाराजा कपृण्यला

महाराजा नवानगर

नवाव पालनपुर

महाराजा रायिपका

महाराजा रतलाम महाराजा त्रिपुरा

### ११ तोप्रोंकी सलामी।

महाराजा श्रजयगढ़ राजासाहब श्रलिराजपुर नवाव वाश्रोनीः राना बरवानी महाराजा विजावर राजा विसासपुर नबाव केरवे राजा चरवा महाराजा चेरजारी ह महाराजा छ्तरप्र राजा फरीदकोट ठाकुर साहब गोन्डलः नवाव जनजीरा राजा सादुआ नवाय मलेर कोटला ' राजा मंडी महाराज मतीपुर डोकुर साहब मोरबी राजा नरसिंहतह महाराज एका राजा पद्दुकोटा नवाय राधनपुर रांजा रासगढ़ राजा खेलाना पाजा समधर महाराजा सिरमीर

राजा खीतासङ

राजा सुकेत राजा टेहरी गढ़वाल

६ तोपोंकी सलागी।

नवाव वालासमोर नवाव वङ्गनापल्ली राजा वांसदा राजा वरींघा राजा वरिया राजा छोटा उदयपुर महौराना दन्ता राजा धरमपूर ठाकुर साहिव भ्रात सुलतान फद्थली ( शुका ) सवववा हसीपाव राजा कालाहांडी सारववा कैंगर्यं राववहादुर चिखलीपर स्तान किशन और सकोता खलतान लहेज या अलकन्ताः ठाकुर साहंच लिस्वडी नवाय लोहारू राजा छनावदा राजा मैहर महाराजी संयुर्भन राविवना भोगानई सरदार मधील

राजा नेगिद

नदाय सेस्रीन

उन्हर साहब पहितना

महाणाजा परना किया के स्टाइन साहब राजकोट

सरदार संगिली सर देशाई सावन्तवाड़ी सुलतान शेहर और मोकल्ला महाराजा सोनपुर राजा सन्ध ठाकुर साहव बाधवान राजा साहव वांकानेर साव बा॰ याङ्ववे

उक्त राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकारको विशिष्ट नियमों के श्रजु-सार सन्धि हुई है। इस कारण वे श्रान्तरिक शासनके सम्बन्धमें, स्वाधीन हैं। इनकी निगरानी के छिये गवर्नर जनरलकी श्रोरसे एक एजेंट नियुक्त रहता है। वही इनके हिताहितको देखता है।

### तोपोंकी व्यक्तिगत सलामी।

२१ तोपें—उदयपुर ( मेवाड़ )—हिजहाईनेस महाराज्ञाधिराज हिन्दुसूर्य महाराणा सर फतेहिंसह बहादुर जी, सी, एस, आई, जं!, सी, आई, ई,, जी, सी, वी, ओ, ।

१६ तोपं—शिकानेर—मेजर जनरत हिजहाइनेस महाराजा सर गंगासिंह बहादुर जी. सी. प.स. थाई, जी. सी. श्राई ई. जी. सी. ची.श्रो. जी.वी. ई. के. सी. वी. प. डी. सी. पत. पत. डी. ।

कोटा—आनरेरी लेफ्ट्रेनेस्ट कर्नल हिजहाइनेस महाराजाधिर राज सर उमेदसिंह बहादुर जी. सी. एस. आई. जी. सी. आई. ई. जी. बी. ई.।

पटियाला—श्रानरेरी मेजर जनरल हिजहाहनेस महाराजा-धिराज सर भूपेन्द्रसिंह महेन्द्र यहादुर जी, सी, पल, श्राई, जी, सी, श्राई, ई. जो, वी, ई.।

१७ तोपॅ—श्रलवरः—श्रानरेरी कर्नल हिजहाइनेस सवाई महाराजा सर जयसिंह वहांदुर जी सी आई ई., के सी पस श्राई

धौलपुर—धानरेरी मेजर हिजहाइनेस रायसुहौला सिपाहदार उलमुक्त महाराङाधिराज श्रीसवाई महाराजा राणा सर उदय-भानसिंह लोकेन्द्र यहादुर दिलेरजंग जयदेव, के सी. यस. शाई. के. सी. वी. श्री.।

१५ तोपें-- धनारसः-आनरेरी लेफटेनेएट फर्नेल हिजहाइनेस

महाराजा सर प्रभुनारायणसिंह बहादुर जी० सी० एस० आई०, जी० सी० आई० ई०।

र्भीट्:—श्रोनरेरी लेफटनेएट फर्नल हिजहाइनेस महाराजा सर रणवीरसिंह बहादुर जीव सी श्राईव ईव केव सीव श्राईव ईव।

कपूरथताः—श्रानरेरो लेफटेनेएट कर्नल हिजहाइनेस महाराजा सर जगतजीतिसिंह बहादुर जी० सी० एस० शाई० जी० सी० शाई० ई०।

नवामगरः—श्रानरेरी लेफटेनेग्ट कार्नल हिजहाइनेस महाराजा सह रणजीवसिंहजी जी० बी० बी० ई०, क्षे० सी० पस० शाई०।

११ तोपें—षरियाः—श्रानरेरी केप्टेन हिजहाइनेस महारावल राजा श्रीरणजीतर्तिहजी जी० वी० ई०, के० सी० एस० श्राई०।

भोरः-हिजहानेस शंकर राव विमनाजी पन्त सविव।

घरमपुरः—हिजहाइनेस मृहाराणा श्रीराजा मोहनदेवजी नरेन्द्रदेवजी।

तुनावदाः—हिजहाइनेस महोराणा श्री सर राजा वख्तसिंहजी दलेलसिंहजी फे॰ सी॰ श्राई॰ ई।

वांकानेरः—श्रानरेरी केप्टेन हिजहाइनेस महाराणा श्रीसर राजा समरसिंह वेनोसिंहजी के० सी० श्राई० ई०।

कोर्पे—राजा पद्मसिक्ष्जी बुशहर।
 कंकेरः—महाराजाधिराज कमलदेवजी।

# सनातनधर्ममें आस्था खनेवाले देशी राज्य ।

(१) अजयगढ़्।

यह दुन्देलखराडकी एक सनद्दार रियासत है। यहां हिन्दी बोली जातो है। यहांके नरणित बुन्देले स्विय हैं। टेहरी श्रादि राज्योंसे इनका पिरादरी सम्बन्ध विद्यमान है। वर्तमान नरपित धर्मबुद्धिसम्पन्न हैं श्रीर धर्म तथा विद्योद्यतिके कार्यमें भाग लेते हैं।

(२) अलवर।

यह राजपूनानेका प्रभावशाली राज है। कोई तीन इजार पदीस वर्गमोलमें इसका विस्तार है। यहांभी राजमापा हिन्दी है। यहांके वर्तमान नरपति हिज्हाईनेस महाराजाधिराज श्रीमान् जयसिंह श्रलवरेन्द्र महोदय पक श्राति विद्वान्, यहुद्शीं, सुवका श्रीर प्रभावशाली नरपति हैं। श्रीमान् सार्वजनिक धर्मकाय श्रीर नरेन्द्रमएडल श्रादिके कार्यमें विशेष भाग लेते हैं। श्रीमान्के विशेष उद्योगसे इस राज्यमें हिन्दी हा श्रादर वढ़ा हुशा है।

### (३) आवागढ।

युक्त प्रान्तके जिला पटामें यह राज्य है। यहांके खर्गाय नर-पतिने क्षत्रिय महासभाके स्थापन करनेमें श्रीर च्विय जातिको विद्यादान करनेमें विशेष भाग लिया था। उनके सुयोग्य पुत्र वर्त्त-मान नरपित श्रीमान् राजा सूर्यपालसिंह खधर्भरक्षा श्रीर विद्या-दानमें मुक्तहस्त श्रीर खदेशभक्त माने जाते हैं।

### (४) उदयपुर।

यह राअपूतानेका बहुत पुरातन राज्य है। यहांके हिन्दुसूर्य महाराणा प्रतापसिंहको हिन्दू राजत्वका शिरोमणि कहा जाता है। इस कारण इस राजधंशके राजा हिन्दू सुर्य्य कहलाते हैं। यहां मारवाड़ी और हिन्दी बोली जाती है। शहरके चारों और शहर-पनाहकी चहारदीवारी है। यहांके प्रवीण नरपति हिज हाईनेस महाराजोधिराज धार्येकुलकमलदिवाकर हिन्दुसूर्य महाराणा श्रीमान फतेहिंसह राजेन्द्रने, जो बड़े धर्मात्मा श्रौर तपस्री हैं, राज-कार्यकी शिलाके लिये अपने श्रीमहाराज कुमारको राज्यशासनका चहुत सा भार सौंप दिया है। श्रीमान् महाराजकुमार साहव भी इसी आशार्क अधीन होकर अञ्जा कार्य्य कर रहे हैं। उदय-पुरके समान सुन्दरराजधानी भूतलमें नहीं है। इस राज्यमें ऐसे सुधिशाल जलाशय हैं, जैसे पृथ्वीभरमें नहीं हैं। पैदाबार रुई, ज्यार, वाजरा, नेहूँ, तेनहन, ऊख और तम्याकु है। यहां पहाड़की एक घाटीमें श्रीएकलिंगजी महादेवका प्रधान मन्दिर है, जो राज-प्तानेमें प्रसिद्ध है। उद्यपुरका प्राकृतिक दृश्य जगत्में श्रुत्ल-नीय है। इसी प्रकार उदयपुरके चतुमान नरपति चर्तमान राजन्य वगामें आदर्शचरित्र और आदर्श चित्रय नत्पति हैं। उदयपुरके उपराद्यांकी अनुत्तनीय व्यवस्था इस राज्यका प्रधान गौरव है। इसी राज्यमें श्रोनाथद्वारे का शुद्धाद्वेत वैप्णवपीठ विराजमान है।

जहांके वैच्णव कुलशेकर श्रीगोखामीजी महाराज श्रातिप्रशंसनीय हैं। नाथ हारा संस्थान भी एक छोटा सा राज्य है। उदयपुर राजधानीमें श्रीजगदीशजीका मन्दिर भारतवर्ष भरमें एक दर्शनीय मन्दिर है। उदयपुर राज्यमें सब श्रेणीके बाह्यणों और सब श्रेणीके चाह्यणों और सब श्रेणीके चाह्यणों और सब श्रेणीके चाह्यणों और सब श्रेणीके चाह्यणें उदयपुरमें दस्ते हैं और राज्य है। चौरासी प्रकारके बाह्यण उदयपुरमें दस्ते हैं और राज्य से पास बहाएंण विपुत्त भूमि है। नित्य एक बाह्यण जातिका भोजन राज्यसे होता है, जिससे चौरासी कहते हैं। साधुसेवाका प्रवन्ध भी इस राज्यमें प्रशंसनीय है। इस आदर्श हिन्दु राज्यमें विचोरगढ़ और कुम्मगढ़ नामक दो जगत प्रसिद्ध दुर्ग हैं। २५-३० लाख रुपया व्यय कर वर्तमान हिन्दुसूर्य महाराणा साहवने उनकी मरम्मत करा कर श्रपने पूर्वजोंकी कृतिकों दृढ़ किया है।

### (५) काशमीर।

यह हिन्दुस्तानका बहुत बड़ा देशी राज्य है। जो लगभग सवा चौराची हजार वर्गमीलमें विस्तृत है। इसको धरतीका खर्ग कहते हैं। फारसीके कवियोका तो कहना है कि, अगर जवह किया हुआ मुर्ग यहां पहुँचे, तो उसके पर ऊग आयेंगे। सचमुच यह भारतका ही नहीं, भूतलका खर्ग अर्थात् केलास है। इसकी तह-सील पौन करोड़से अधिक है। काश्मीरमें लोहे और सुरमेकी खानि वहुत है। शाल दुशालेके लिये काश्मीर प्रसिद्ध है। केसर यहांका नायाव तोहफा है। यह वहुत विशाल राज्य है, जिसमें जाव, लद्दाख,चित्राल श्रादि यह वह राज्य शामिल हैं। इस गद्दीके श्रधीन श्रनेक बौद्ध श्रीर मुसलमात राजा है। यह एक प्रकारका साम्राज्य है। इस राज्यके संगीय नरपति महाराजांत्रिराज प्रताप सिंह सनातन्यमंके प्रधान स्तरमंहप थे और ऐसा कोई धर्मकार्य न था, जिसमें वे सहायता नहीं देते थे। इस सुप्रसिद्ध राज्यके वर्तमान नरपति श्रीमान् महाराजा हरिसिंह वहांदुर यहे प्रजा वत्सत और युद्धिमान हैं। इससे हिन्दु प्रजा इनके पूर्वजीके अनु रूप वहुत कुछ आशा रजती है। यहां पशमिना, जुकड़ीकी चीजें, केशर आदिका व्यापार अच्छा है।

### (६) किशनगढ़ी

यह राजपुतानेकी जयपुर रेसीडेंसीमें एक देशी राज्य है। यहाँ

हिन्दी भाषा वोली जाती है। यह राज कुछ धार्मिक विषयों में सुप्रसिद्ध है। वर्तमान नरपितके खर्गीय पिताने छपने ज्येष्ठ भ्राता खर्गीय नरपितकी सहायतासे वैदिक सोमयज्ञ किया था, जिसका कीर्तिस्तम्म उस राज्यमें विद्यमान हैं। वे आजीवन अग्निहोत्री रहे। सोमयज्ञके वाद वर्तमान किशनगढ़नरेशका जन्म हुआ धा, इस कारण इनका नाम हिजहाईनेस महाराजा श्रीमान् यजनारायण सिंह है। श्रीमान् वड़े सुशीळ अन्तर्जगत्पर विश्वास करनेवाले और स्वध्मान्द्रागी हैं। यह राजवंश राठोर स्वित्रय है।

### (७) कोटा।

यह ईस्टर्न राजप्ताना एजेंसीका एक सुविख्यात देशी राज्य है। इसका केंत्रफल ५६-४ वर्गमील है। यहां हिन्दी भाषा वोली जाती है। यह राज्य हाज़ा राजपूत वंशका है। राज्यकी श्रावादी हुः लाख तीस हजार है। श्रीमान वर्तमान कोटा राज्याधिपति श्रति सुशील श्रीर स्वधर्मानुरागी तथा सचरित्र हैं। इस राज्यका संवंध, उदयपुर राजवंश जैसे बड़े वड़े राजवंशोंसे हैं। इस समय धनवान श्रीर सम्पन्न राज्योंमें इस राज्यकी गणना होती है।

### ( = ) नयुंठल ।

यह राज्य शिमलाकी पर्वत श्रेणीमें शिमलाके पास है। शिमला शहरकी जमोन पहिले इसी राज्यकी थीं। यह राजकुल शिमलाके निषटस्थ सब राजकुलोंमें टिकेन समका जाता है। इस राजकुलमें यहे बड़े शर्मात्मा राजा उत्पन्न हो चुके हैं। वर्तमान नरपित श्रति सुशील युवक हैं श्रीर इनसे सनातनधर्मावलम्बी गण बहुत कुन्न श्राशा करते हैं।

## (६) गवालियर।

यह सुप्रसिद्ध राज्य सेन्ट्रल इंडिया पर्जेन्सीमें सर्वे प्रधान राज्य है। यह राज्य इति समृद्धिशाली और शक्तिशाली है। यहांके स्वर्गीय नरपतिकी प्रवन्धशक्ति और राजनीतिकृशलता भारत प्रसिद्ध थी। उनके सुयोग्य पुत्र श्रमी नावालिंग हैं। इस राज्यकी रीजेन्सी वीसिलकी सुज्यवस्था, प्रधानकर्मचारियोंकी योग्यता और सरदारोंकी प्रभावशालिता श्रति प्रशंसनीय है। इस राज्यमें हिन्दी- की चर्चा श्रच्छी है। इस राज्यमें विधवाविवाह करने वाला दरखाई होता है।

### (१०) मिद्धोर ।

यह प्राचीन चित्रय राज्य विहारमें है। इस राज्यके श्रवीन वैद्यनाथ ज्योति लिंगधाम है। इस राजकुल के ये ही कुल देव हैं। यहां के स्पर्गिय नुपति बड़े धर्मात्मा श्रीर सदाचारी थे। सब यहें बड़े धर्मकार्यों में वे भाग लेते थे। वर्षों तक श्रीभारतधर्ममहामण्डल की मिन्नसभाके सभापति रह चुके थे। उनके सुयोग्य पुत्र वर्तमान गिन्डोराधिपृति धर्मनिधि महाराजा चन्द्रभौ लोश्वर प्रसाद सिंह बहा हुए श्रपने पितृदेव के ही श्रीद्शार चल रहे हैं। स्प्रमितृरागो, विद्याच्यासक्षमें रुचि रखनेवाले, साहित्यसंगीतादिके प्रेमी श्रीर नैष्टिक हैं। यह राज्य विहारमें प्रथम थेणीका क्षत्रिय राज्य माना जाता है। इनका वैवाहिक सम्बन्ध उद्यपुरके प्रथम थेणीके सामन्तोंके साथ है।

### (११) जोधपुर।

राजप्तानेका यह राज्य निस्तार श्रीर मालगुजारीके ख्यालसे वहुत यहा है। यहांके वस्तान कर गति हिजहाइनेस्महाराजाशिराज उमेद सिंह वहादुर युवक नरपितयोंमें आदशंवरित्र हैं। वे श्रिति सुशील, व्यसनोंसे रहित श्रीरं श्रित सज्जन हैं। उनसे सनातनधर्मी चलम्बी जनता भविष्यतमें बहुत कु द श्राशा रखती है। राज्यका अवत्थ श्रीर रहाका सुवस्थ है। इस राज्यमें गा जाति के श्राहर श्रीर रहाका सुवस्थ है।

### (१२) हिहरी 1

यहं धर्मराज्य उत्तराखरङ की राजधानो समकी जाती है। यहांके नरपति केदार और बद्दीनाथके राजा माने जाते हैं। यहांके सर्गाय नुपति बड़े प्रमावशाली, देशकालज और प्रतापशाली थे। वे स्वभावले ही सब धर्मकार्यों में भ.ग लिया करते थे। उनके सुयोग्यपुत्र वर्तभान दिहरी-राज्यधिपति (भी अपने पित्रदेवके प्रथर चल रहे हैं। केदार गथ जीए दिश धर्म शार खोशों द्वार श्रोर जोशी मह संस्थानके पुनरुदार कार्यमें आप सहानुभृति रखते हैं। गंगोत्रीका सुप्रसिद्ध महातीर्थ इसी राज्यमें है। श्रीभगवान,

शंङ्कराचार्यने जो भारतवर्षको चार भागोमें विभक्त करके चार धर्मराज्य स्थापन किये थे, उनमें उत्तराखण्डका पीठ ज्योतिर्मंद्र-कहलाता है। वह वर्तमान जोसीमठ नामक गांवकी थोड़ी दूरी पर जंगलमें स्थित है और इसी राज्यमें है।

# ( १३ ) टीकमगढ़ ।

यह राज्य बुन्देना खारह का सबसे वड़ा और पाटवी राज है। इस
राज्य के खगींय महाराजा श्रांत प्रताप शाली श्रोर धर्मातमा थे।
बहुत दिनों तक श्रीभारत धर्ममहामगड़ लकी प्रतिनिधिसभा के
सभापति रह खुके थे। उनके सुयोग्य पौत्र वर्लमान नरपति हिज
हारने समहाराजा बीर्रासंह देव बहादु र बड़े ही हो नहार हिन्दी भाषाप्रेमी, देशकाल है। सह श्रीर सुशीन हैं। उनसे हिन्दु जाति बहुत छुड़
श्राशा रखती है। यह श्रीर छा राज्य कहाता है। इसकी राजधानी
टीकमगढ़ है। यहां के प्राचीन राजन्य गण श्रित बीर और गुण्याही।
थे। सुप्रसिद्ध कवि केशबदासकी प्रतिभा यहीं विकसित हुई थी।

( १४ ) इंगरपुर ।

यह मेवाड़ पोलिटियल पजेंसीमें एक भिन्न राज्य है। साढ़े चौदह सौ धर्मभिल इसका चेत्रफल है। मालगुजारी लगमग सात लाखके है। यहांके स्वर्गीय सुवसिद्ध नरपित श्रीमान महारावल विजयसिंह बहादुर एक श्रादर्श चरित्र श्रीत पुण्यवान श्रीर स्वधमांतुरांगी नरपित थे। उन्होंने काशीके श्रीमहामण्डल भवनमें एक वैदिक यसमण्डप बनाकर श्रेनेक यस किये थे। विद्यातुराग, धर्मानुराग श्रीर प्रेमवृद्धिका उन्होंने अपने जीवनमें बहुत कुछ परिचय दिया था। उनके सुयोग्य पुत्र हिजहाइनेस महारावल लदमण् सिंह बहादुर श्रित शीलवान युवक नरपित हैं। उनसे सनातन धर्मांगण उनके स्वर्गीय पितृदेवके श्रनुसार बहुत कुछ श्राश करते हैं।

### (१५) दरभंगा।

दरभंगाके महाराजाधिराज मिथिलाधिपति कहाते हैं। यह राजगद्दी बहुत कुछ विशेषता रंखती है। यह राजगद्दी बाह्यणोंकी है। जो महाराजाधिराज होते हैं, वेही मैथिल बाह्यण समाजके समाज-पतिभी होते हैं। ब्राह्मणसमाज और राजसमाज दोनोंमें इस राज- कुलकी विशेष प्रतिष्ठा है। इस गई। के श्रधीश्वर दो पीढ़ियोंसे श्री भारतधर्ममहामण्डलके प्रधान समापित होते श्राय हैं और वर्णाश्रम सदाचारकी रक्षामें इढ़ होते श्राय हैं। इस राज्यकी श्राय लगभग एक करोड़ रुपयेके हैं। हिजहाइनेस वर्तमान महाराजाधिराज श्रीमान कामेश्वर सिंह बहाहुर योग्य पिताके योग्य पुत्र हैं। उनसे वर्णा श्रम धर्मी बहुत कुछ श्राशा रखते हैं।

### ं(१६) देवास 🦠

यह राज्य मालवेके अन्तर्गत हैं दोरके निकट है। इस राज्यकी विचित्रता यह है कि, एक राजधानीमें दो महाराजाओं जो गिंदियों हैं। ये दोनों नरपित देवास पाती रे और देवासपाती रे कहलाते हैं। देवासपाती रे के अधीश्वर हिजहाईनेस महाराजा श्रोमान मरहार राव पंवार महोद्य बड़े सुशील, भगवद्भक्त और साधुसेवी हैं। सार्वजनिक धर्मकार्यों में सहायता देनेकी इन्हें बहुत रुचि है। यह इल परमार अग्निइल कहाता है। श्रीमान सुपवरकी तरह उनके लघुआता विद्यासूषण महाराजकुमार सदाशिवराव जासे साह्य विद्वान तथा अनेक गुणीसे अल्कृत हैं।

#### (१७) धार।

यह सुप्रसिद्ध घारानगरी है, जिसे अब घार कहते हैं। यह भी
प्रमारोंकी ही गद्दी है। मालवा प्रास्तमें यह राज्य श्रति प्राचीन
श्रीर सुप्रसिद्ध है। यहांके सर्गाय नरपितकी विशेष प्रशंसा थी।
उनके सुयोग्य पुत्र श्रभी नावालिंग हैं। राजकार्य उनकी मातेश्वरीके
स्राह्माधीन होकर सुयोग्य दीवान श्रीमान राव वहांदुर धर्मभूषणके
नावकर महाशय बहुत ही योग्यतासे सम्पन्न करते हैं श्रीर उस
राज्यकी मर्यादाके श्रमुसार प्रायः सव विद्या श्रीर धर्मकार्यकी
उन्नतिम भाग लेते हैं।

#### (१८) नरसिंहगढ़।

यह भूषाल एजेंसीका एक देशी राज्य है। नरसिंहगढ़की राज-धानी वड़ा ही सुन्दर है। वहां का पार्वत्य दृश्य श्रति मनोहर है। श्रश्चिशी चत्रियोकी यह श्रद्ध और प्रसिद्ध गदी समभी जाती है। इस राज्यके सर्गीय नरपति बड़े धर्मातमा, सुशील, सोकप्रिय, श्रीर विद्यानुरानी थे। उनके सुयोग्य पुत्र हिजहाईनेस महाराजा विक्रम सिंह पिताके सदृश होनहार हैं। श्रभी थोड़े दिन हुए उन्हें राज्या-धिकार **पाप्त हुए हैं । उनसे सनातनधर्मी बहुत** क्रुब्र श्राशा रखते हैं ।

# (१६) नैपाल ।

यहांके श्रधिपति महाराजाधिराज कहलाते हैं श्रौर यहांके राज-मंत्री महाराजा कहलाते हैं, वे ही राज चलाते हैं। हिन्दुस्तानमें यही पक पूरा खाधीन हिन्दूराज्य कहळाता है। यहां नैपाली, नेवारी, लामा, गुरंग, किराती और हिन्दी वोली जाती है। यहां की राजधानी काटमांडो है। यहां कवायददार सेना १५०००० के करोब है। तरा-ईमें तेलहन, तम्वाकू और श्रफीम वहुतायतसे होती है। यहां जो स्त्री श्रपने पतिके मरनेपर उसके साथ ही सती होना चाहे, वह सती हो सकती है और वर्णाश्रमधर्मकी मर्यादा रखते हुए धर्मशास्त्रके श्रमुसार राज्यशासन होता है। न्वर्तमान महाराजा तथा प्रधान मंत्री तथा प्रधान सेनापति, जिनके हाथमें राजशासनकी वागडोर है, उनका नाम हिजहाईनेस महाराजा भीमसमशेर जंग राणावहादुर है। यहां का राजवंश उदयपुर हिन्दुसूर्य राजवंशसे निकला है, ऐसा माना जाता है। वर्गाश्रम श्रुललाकी वहुत कु ३ मर्यादा नेपाल राज्यमें कीक ठोक है।

### (२०) पटियाला ।

यह पञ्जावका सबसे वड़ा हिन्दु राज्य है। राजपुरा जङ्गशन से १६ मीळ पश्चिमको इसका सदर मुकाम परियालो रेल्वे स्टेशन है। इस राज्यमें तांवा, स्लेट और मार्वलकी खाने हैं। यहां हिन्दी और पञ्जावी वोली जाति 🌭। 🔩 कि वर्तमान नरपति भारत साम्राज्य हे नरेन्द्रमण्डलके इ राजा रत् हुँहैं और राजन्यवर्गी में उनकी विशेष ाम रतलाम प्रतिष्ठा है।

ण अपरीम २१ ) पना । यह मध्यभारतक कि जिस्सी एक सजदी गण्य है। यगुं इसीरे और मृत्यतान पार्थ पहुत निकलते हैं। पन्द्रस ग्रीम्य फट तिथ्यक्चे सोहनेपर कीमती पत्थर मिलने लगते हैं। गहांके गरपति रक, उत्सादी और धर्भीतमा है।

(२२) पुंछ ।

यह राज्य श्रीमान महाराधाधिराज कार्सं राज्यिक अधीन

माना जाता है। पुंछ राज्य बहुत विशाल है और यहांके नरपति खाधीन श्रधिकार भी रखते हैं। इस राज्यके वर्तमान नरेश बड़े सुशील, धर्मात्मा और विद्यातुरागी हैं।

## (२३) बांसवाड़ा।

यह मेवाड पोलीटिकल एजेन्छीके श्रधीन एक खदेशी राज्य है। यहां वांसवाडी हिन्दी बोली जाती है। यह राज्य पहाड़ श्रीर जंगलसे भरा है। इसकी सीमामें माही नदी वहती है, जिसके करारे चालीस पचास पुटतक ऊंचे हैं। यहांके नरपति सब धर्मा-तमा होते श्राये हैं। यह कुल उद्यपुरसे सम्बन्ध रखता है। इस राज्यके वर्तमान नरपति हिजहाइनेस भारत्यमंविभूषण महारावल श्रीमान् पृथ्वीसिंह वहाडुर श्रित सुशील हैं श्रीर धर्मकार्थोंमें मायः भाग लेते हैं।

#### (२४) वनारस।

यह हिन्दुओं का पिवत्र तीर्थस्थान काशीराज जगत्में प्रसिद्ध है। काशीनरेशकी राजवानी रामनगर पुरायसिलला गङ्गाके दाहिने किनारेपर वसी है। राज्यका चेळ्फल कोई एक हजार वर्गमील है। इसी पार नगवासे काशिराजके महलोंकी अंजुपम छिव देखकर यात्री अपने नेत्र सकल करते और पार उतरकर महाराजा वहादुर-का यशोगान करते हुये महलोंका दर्शन और वेद्व्यासका पूजन करते हैं। यहां के महाराजा वयोवृद्ध और धर्मात्मा हैं। यहां हिन्दी भाषा वोली जाती है। इस राज्यके छुछ हिस्सेमें खाधीन राज्य जैसे अधिकार भी इस राज्यके अस्तु हिस्सेमें खाधीन राज्य जैसे अधिकार भी इस राज्यको प्राप्त वहां पुराज्यकी औरसे काशी नगरीमें जो प्रतिष्ठित व्यक्तियों वस्त्य करते। प्रवन्ध है, वह अति प्रशंसनीय है।

## (२५) विज

यह बुम्देलखरडका एक प्रसिद्ध राजेगह । यहांके वर्तमान नर-पति हिज्हाईनेस भारतधर्मेन्द्र महार् जा सावन्तसिंह वहाद्रर सुशील, सदाचारी, लोकप्रिय और सप्रमानुरागी हैं। श्रीमान् प्रायः धर्म और देशहितके कार्व्योंमें भाग लेते हैं।

## (२६) बुंदी।

यह चन्द्रवंशियों की गही है। हाड़ा जातिके ज्ञिय यहाँके

अधीश्वर होते आये हैं। यह राजकुल बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन है। कोटा और काला वाडके निवद यह राजधानी है। यहाँके वर्तमान नरपित अति सुशील हैं। यहाँके वीवान विद्यालंकार श्रीमान् पंडित निगोपाल भट्टाचार्य एन० ए० वड़ी योग्यतासे राजशासन करते हैं।

## (२७) बिजयपुर।

यह पश्चिमोत्तर प्रान्तका श्रति प्राचीन श्रीर प्रसिद्ध राज्य है। राज्य बहुत विशाल श्रीर समृद्धिशाली है। इसी राज्यके श्रन्तगत सुप्रसिद्ध विन्ध्याचलचेत्र है। यह राजकुल गहरवार चित्रयोंकी पाटवीगदी मानी जाती है। इस सुप्रसिद्ध राज्यके वर्तमान श्रिपति धममुखाकर श्रीमान राजा वेणीमाधव प्रसाद्सिह वह। दुर सदाचारी, वर्णाश्रमधर्ममं दृढ़ श्रानुराग रखने वाले श्रीर प्रजापलक हैं। श्रीमान संस्कृतके विद्वान श्रीर सब प्रकारसे विद्यानुरागी तथा सनातनधर्मकी रचाम तत्रर हैं। समातनधर्मी श्रीमानसे वहुत कुछ श्राशा रखते हैं।

#### (२८) रंका ।

यह विद्वारके अन्तर्गत एक स्विय र ज्य है। यहांके वर्तमान नरपति सदाचारी और स्वयमां तुरागी हैं। वर्णाधमकी रत्ना और सनातनधर्मा तुरागी हैं। वर्णाधमी हनसे बहुत कुछ आशा रखते हैं।

#### ( २६ ) रतलाम ।

यह मालवेका पड़ा राजपूत राज्य है। यहां दिन्दी और रांगड़ी घोली जातो है। राजा रतनिसहने इस कस्पे हो वसाया था. इस कारण इसका गाम रतलाम पड़ा है। शहर वड़ी सुन्दरताने साथ वसा है। इलाका अपीम और अनकी उपजके लिये प्रसिद्ध है। यहांके नरपित हिजहाईनेस औमान् महाराजा सज्जनिसह यहादुर अपने पूर्व तेनी तरह लोकिय और शीलवान हैं। और प्राया धर्म तथा लोकिदितके कार्यों में भाग लेते हैं।

## (३०) सैलाना।

यह मध्यभागतकी पोलिटिकल एजेंसीका प्रथम श्रेणीका गण्य -है। जिसका सेमफल ४५० वर्गभील है। यह माठवेका सुप्रसिद्ध राज्य है। इसका राजवंश जोधपुर राज्यसे सम्बन्ध रखता है। इसके नरपित धर्मातमा उत्साही और सज्जन हैं। इस राज्यके वर्तमान नरपित हिज हाईनेस भारतधर्मनिधि महाराजा श्रोमान दिलीपसिंह वहादुर बड़े सुयोग्य, लोकिय्य, सदाचारी, धर्मातमा श्रोर धर्म तथा देशके काममें भाग लेनेवाले हैं। श्रीमान नृपवर श्रिखल भारत वर्षीय चित्रय महासभाके प्रधान सञ्चालक, प्रधान मन्त्रो और श्रीमहामण्डलको मन्त्रिसभाके सभापित हैं। श्रीमान नृपवरने सर्वधर्मसदन और गवेषणासमा अपने राज्यमें स्थापन करके बड़ो उदारता और जगरकत्याणका परिचय दिया है। इस राज्यके दीवान धर्मरतन पण्डित प्यारेक्षण कील अति लोकियय तथा विचारशील हैं।

## े(३१) सिरमोर 🕆

यह पंजायके पार्वत्य प्रदेशमें श्रित सुंदर राजधानी है। छोटा राज्य होनेपर भी श्रित समृद्धिशाली है। यहांके वर्तमान नरपति स्वधर्मानुरागी श्रित शोलवान और विद्यानुरागी हैं। देशहितके कार्यों में भाग लेते हैं।

## व्यापार-लगड ।

[सम्पादक-श्रीमान् पं० फूलचन्द्रशर्मा, ची० प० पतापता० ची० आगरा।]

# रेलवेके संजिस नियम।

यात्रियों को रेल बेस्टेशन और भाड़ा जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एवं स्टेशनीक न में और सब दुनोंका भाड़ा देना इस महामगड़नड़ार्रेक्टरीमें असम्मवसा है। इसके लिये अंगरेनोंका कोचिह्न टेरिफ और हिन्दोंका दार्मटेयल रेड कम्पनियोंकी ओरसे अलग विका करता है। यहां संलेपका पर बड़े बड़े मुख्य स्टेशनोंके नाम और फुछ प्रसिद्ध स्टेशनीको दूरी मील में लिखा जातो है। इस अमय रेलका भाड़ा वर्जेबार नीचे लिखे अनुसार लिया सीता है। (१) महस्तका विधान—३ वर्षमे कमका पद्मा विना महस्त रेलमें जहां चाहे जा सकता है। तीन वर्षसे १२ वर्ष तकका श्राधा महस्त लगता है। १२ वर्षसे ऊपरका महशूल हो नीचे लिखे भावसे लिया जाता है।

> पद्दला दर्जां =) मील दूसरा दर्जा -) मील ड्योढ़ा दर्जा )॥ मील तोसरा दर्जा )४ मील

(२) जो यात्री गाड़ीमें जगह नहीं होने या किसी और कारण से टिकट लेनेपरभी रेलमें सफर करना नहीं खाहता, यह गाड़ी छूट-तेही स्टेशन मास्टरको इत्तिला देनेसे टिकटका दाम वापस पा सकता है। या किसी दरजेका टिकट लेकर उस दरजेमें जगह नहीं होनेसे उसके नीचेके दरजेमें सफर करना पड़े, तो गार्डको इत्तिला देकर महसूलमेंसे जो अन्तर है यह ले सकता है।

(३) श्राने जानेका (रिटर्न) टिकट छः महीने तकका मिलता है। इसका लेनेवाला यदि मोयादके श्रंदर लोट न सकता हो तो आधी मीयाद हो पर जहांस वह लीटनेवाला हा उस स्टेशनपर टिकट वापस करे, तो एक श्रोरका प्रा महस्त लेकर वाकी उसे वापस मिल सकेगा। रिटने टिकट एक मुसाफिर दूसरेके हाथ नहीं वेच सकता।

आने जानेका एक प्रकार हर दर्जेका टिकट मिलता है, जिसे-चीकेंड टिकट कहते हैं। शर्त यह है कि केवल शुक्रवारको यह टिकट मिलता है और मंगलवारको आधीरात तक वापस शा जाना पड़ता है। इस टिकटके महस्लमें कुछ रियायन होती है।

(४) पहले दर्जेका यात्री १॥ मन, दूसरे दर्जेका यात्री १ मन। हैवड़े दर्जेका यात्री ३० संर धोर तीसरे दर्जेका पात्री २५ सेर वोका श्रापने साथ वे महस्त्रल ले जा सकता है। श्रोद्रना, विस्तरा, लानेका सामान, हेंडवेग, छाता व छड़ीका वजन नहीं किया जावगा। शाधे टिकटवाले लड़केके लिये श्राधा वोका माफ है। ध्रधिक वोका होनेसे लगेजकी दरसे महस्ल वेकर रसीद लेना होगा। यह लगेजका बोका गार्डके पास भी रहला जा ससता है, किन्तु

उत्तरनेवाले स्टेशनपर यात्री उसे मियाद्पर न छुड़ाले, तो हर्जाना फी बोसा ।) रोज देना पड़ेगा।

- (प) १०० मीलसे वेशी चलनेवाले यात्रीकी अधिकार है कि १०० मीलजा चुकनेके बाद प्रति १०० मील वा उसके अंशपर एक दिन, इस हिलावसे रास्तेमें एक या अधिक स्टेशनोंपर उहरता हुआ देरसे पहुंचे।
- (६) रेलमें छियोंके डब्बोपर "छियोंके लिये" छिखा रहता है। इनमें १२ वर्ष तकके लड़के भी वैठ सकते हैं। इनमें टिकट जांचनेका पुरुषको अधिकार नहीं है।
  - (७) कोई पैलें जर गाड़ो नियत समयक पहले स्टेशनसे नहीं छूट सकतो। स्टेशन—मास्टरको स्टेशनपर गाड़ी पहुंचते ही नीकरों द्वारा जोरसे चिल्लाकर उस स्टेशनका नाम और गाड़ी कितनों देर ठहरेगी, कहलाना चाहिये।
  - (=) दिवद लेनेके बाद यात्री गाड़ोमें न चढ़ सके तो ३ घएटे-के अन्दर टिकटका दाम वापस ले लेना खाहिये।
  - (६) यदि कोई यात्री गार्डको कहे या उससे सार्टिफिकेट लिये बिना अपने टिकटसे उंचे दर्जेंके उच्चेमें बैठे या जहांका टिकट लिया हो उससे अधिक यात्रा करे, तो उसे प्रचलित नियमानुसार अधिक महस्रक च जुर्यांना देना पड़ेगा।
  - (१०) योत्रीका समान गाड़ोमें छूट जानेसे स्टेनमास्टरको श्रमले स्टेशन पर तार भेजना चाहिये। लावारसी सामान स्टेश-नवर दो दिन रक्का जाकर उसके बाद बड़े स्टेशन भेज दिया जाता है।
  - (११) यदि यात्री विशेष कारणसे श्रपनी गठरी कुछ कालतक स्टेशनमास्टरके पास रख देना चाहे, तो प्रति गठरी पहले २४ घएटे या अंशका =) और उसके वाद -) प्रति २४ घएटे या अंशके लिये देना पड़ेगा। स्टेशन मास्टर इसकी रसीद देंगे।
  - (१५) जंकशन स्टेशनपर किसी यात्रीको भूतसे दूजरी गाड़ीमें बैठने म देना टिकट कलें स्टरका काम है।
  - (१३) जिस दन्धेमें जितने मुसाफिर वैठनेको संख्या लिखी रहे उससे अधिक मुसाफिर वैठानेका रेलवे कम्पनीको अधिकार नहीं है।

- (१४) यदि कोई रेल कर्मचारी यात्रीसे असभ्य व्यवहार हरे या यात्रीको पानी, रोशनी, सफाई, डव्येमें जगह आदिसे तकलीफ उठानी पड़े तो रेलचेके ट्राफिक सुपरिटेन्डेएटके पास खबर करनी चाहिये। वदद्दन्तजामी या दुर्लद्यसे यात्रीको जो हानि उठानो पड़ेगी उसके लिये रेलचे जिम्मेदार है।
- (१५) यदि यात्री गफलतसे टिकर जहां तकका लिया हो उससे आगे चला जावे किन्तु उसके आगे के स्टेशनपर पहुँचनेपर स्टेशनकी सरहदके वाहर बिना गये पहली ही गाड़िसे लीटे तो उसे इस अधिक यात्राका किराया या दंड न देकर सिर्फ वापस जानेका किराया देना होगा।
- (१६) रेल द्वारा दो प्रकारसे माल भेजा जाता है:(क) पार्सल, जिसका महसूल प्रत्येक वस्तुपर वरावर है और सबसे पहिलेकी गाड़ीमें भेजा जाता है, यह पानेवालेको शोध मिलता है (फ) गुड़्स, जिसमें प्रत्येक वस्तुपर अजग र महसूल लगता है। यह मालगाड़ीसे जाता है व देरसे पहुंचता है। गुड़्सका महसूल पार्स लसे कम छगता है।
- (१७) पार्सल या गुड्सका महसूल भेजनेवाला चाहे तो पहिले दे सकता है या छुड़ाते समय भी। शीघ बिगड़नेव लो वस्तुशोंका महसूल पहिले ही लिया जाता है। रेल द्वारा जो विख्टी मिलती है उसमें भेजने व पानेवालका नाम, मालको वजन, महसूल श्रीर महसूल पाने या न पानेका व्योग रहता है। विख्टी लानेवाला ही माल छुड़ा सकता है। विख्टी जो जाय तो छुड़ानेवालेको ॥) स्टास्प कागजपर इकरारनामा लिखना पड़ेगा।
- (१=) किसी प्रकारका ज्यादा दिया हुआ महसूल वापस लेना हो तो ३ महीनेके भीतर चीफ अपरेटिंग सुपरिटेंडेंट या कमर्शन मैनेजरको लिखना चाहिये। टिकट व तागेभमें यदि अधिक महसूल जिया गया हो तो तुरन्त स्टेशन-मास्टरको कहना चाहिये।
- (१६) लगेज, पार्सल या गुड्सकी घरतु यदि गुम हो जाय, जुकसान हो जाय या किसी दूसरका गलतीसे दे दो जाय, तो माल रवानगीकी वारीखसे ६ महीनेके अन्दर उन सद रेलवेके उचित

श्रिविकारियोंको जान्तेसे नोटिस देनी चाहिए, जिन २ रेलवेमेंसे वह माल जानेवाला हो।

(२०) लगेज, पार्सल या गुड्समें सोना, चांदो, रेजगारी, रेशमी, जरदोजी या ऊनी कपड़ा, दुशाला, मोती, जवाहरात, घड़ी, चित्र या नकशे खादि कीमती माल ही, तो वह साफ लिखवाकर उसका महसूल अधिक देना होगा।

## (२१) लगेज श्रीर रेलवे पार्सलका महस्रल ।

२॥ सेर तक फी ५०० मील या आँग्रपर ।=) तथापि कितनी ही दूरपर भेजा जाय १॥) और २॥ सेरसे खिषक व ५सेर तक,फी २५० मोल या अंग्रपर ।=) व कितनी ही दूरपर भेजनेसे ३) और ५ सेरसे अधिकका आगे लिखे मुताविक लगेगाः—

| *             |          |              |             |              |
|---------------|----------|--------------|-------------|--------------|
| दूरी भीलोंमें | १०सेर तक | } रु० तक⁻    | ३०सेर तक    | ीमन तक ु     |
| मील तक        | হ৹ প্রা৹ | <b>इ० आ०</b> | ₹० आ०       | হ০ আ০        |
| ३५            | įο. ξ    | ٥ ६          | 0 6         | o £'         |
| <b>પ્</b> o   | o ६      | 0 , 5        | 0 35        | ० ९२         |
| ७५            | ં ૦ દ્   | 2 85         | 3 .3        | 9 9          |
| १००           | o Ę      | 0 35         | 3 3         | 1 0          |
| <b>ફ</b> ગૃપ  | ० १२     | 9 3          | 1 5         | १ १३         |
| 440           | ० ३२     | 9 9          | 9 0         | २ २          |
| १७५           | ० १२     | 9 0          | 3 35        | 2 %          |
| \$00          | 58 01    | 3 0          | 2 2         | ं२ १३        |
| ३२५           | 3 9      | 86 8         | 2, 4        | R - 2        |
| ३५०           | 9 9      | 9 93         | २ १३        | 2 &          |
| ३७४           | 9 9      | 2 2          | ३ ३         | ३ १५         |
| 840           | 2 2      | २ २          | <b>ર</b> ર  | જ જ          |
| જ કબ          | 9 19     | 2 6          | ર           | 8 20         |
| ,200 (        | 3 9      | 2 6          | <b>3</b> 38 | ध १५         |
| पद्रप         | 8 6      | २ १३         | ક ક         | * *          |
| 800           | ¢ \$     | २ ३३         | જ જ         | × 30         |
| ६२५           | १ १३     | 3 3          | 8 10        | <b>६</b> ० . |
| ६५०           | ५ १३     | 2 3          | 8 84        | ६ ६          |
| ६७४           | 1 13     | 3 9          | સ પ         | Ę 33         |
| 107 0         | 4 4 3    | 3 9          | أراد ال     | 19 4         |

| n sanatanananan | 000 |           |     |      | ~~~ | بديممي |     |     |
|-----------------|-----|-----------|-----|------|-----|--------|-----|-----|
| 999             | 3   | <b>_0</b> | 1 2 | 18   | 43  | 30     | · · | ৩   |
| 900             | 2   | 0         | 1   | 3.8  | 4   | 3.8    | છ   | 9 2 |
| ९२४             | 2   | ą         | 8   | 8    | Ę   | ₹      | 6   | 7   |
| 840             | ą   | ર્        | 8   | 8    | Ą   | ९      | 6   | 19- |
| 3040            | ર   | ર         | 8   | ড    | Ę   | 33     | 6   | 93  |
| 3000            | 2   | 4         | 8   | १३   | 9   | 8      | 9,  | 3   |
| 3300            | 2   | 6         | 8   | 93   | ø   | 19     | ९   | C   |
| 9924            | २   | 4         | 8   | 34   | છ   | 80     | ٩   | 83  |
| 3200            | २   | 6         | 8   | 34   | હ   | 90     | 90  | 9   |
| , १२२७          | ş   | 12        | ¥   | ¥    | 6   | 0      | 38  | ঙ   |
| 3240            | ż   | 93        | 44  | ايوا | 6   | ২      | 30  | 25  |
| ३२७४            | ર   | ર         | 4   | :0   | 6   | ত      | 33  | ?   |
| 3300            | ą   | 3,        | ٤   | 0    | =   | ৩      | 33  | 8   |
| 3800            | Ę   | 3         | Ę   | Ę    | ۵   | 93     | 33  | 90  |
| १४००            | ₹.  | S         | દ્  | 33   | ९   | 3      | 35  | 0   |
| 2540            | 13  | 88        | 19  | 3    | 8   | 6      | 92  | ų   |
| इससे जपर        | 3,  | 18        | 8   | ţ    | 8   | 38     | 98  | 33  |

विशेष हाल जाननेके लिये रेळवेकी कोचिन्नटेरिक मंगाकर देखें।

#### ममुख स्टेशन।

६३३ कानपुर

| हवड़ासे—             |
|----------------------|
| ६७ वर्देवान '        |
| १३२ भासनसोल          |
| १८३ मधुपुर           |
| २२८ साझा             |
| २८३ मोशमा            |
| ३३२ पटनासिटी         |
| ३३ पटना जं           |
| ३४४ दानापुर          |
| इ६९ आस               |
| ४११ वरसर             |
| ४१ ८मोगळसराय ग् होकर |
| ४५८ मिरनापुर         |
| ५३१ इलाहाबाद         |
| ५६४ खागा             |
| ४८६ फतेहपुर          |

७१६ इटावा
७५४ शिकोहावाद
७५६ दृंदला
८०६ हाधरस
८२५ अलीगढ़
८९० गांजियावाद
९०३ दिएली
९८० हनौल
१०२६ वालका
११३६ शिमला
घम्यईसे—
१६७ घाँट
२३% कुईवाड़ी

४४३ रायपुर जं ५१८ गंताकळ जं. ५३६ गृटी ६३२ कडापा ७१० रेनीगुता ७५१ आग्कोनम जं. ७९४ मदास लाहोरसं— ३३ अमृतसर ८४ जेळचर कंट ११७ ळुघियाना १८७ खंबाळा फंट २२० काळका २६७ रिंगलं घर्माईसे— ११९ प्ना

१८८ वठार २७९ मिरज इह्ध वेलगांव २९६ लॉडा ४४० घारवाड ४५२ हबली प३३ हरिहर ६१३ विरुर ६४१ असींकरी ७०१ तुमझ्र ७४४ वंगलीरसिटी हबडासे-१३६ आसनसोळ १६९ धनवाद १८७ गोमोह २१५ हजारीयागरोड २९२ गया ३४२ सोनईस्टबंक ४१८ मांगलसराय ५४५८ मिरजापुर १३ इलाहाबाद ५६५ मानिक्ष्युर ६१३ सतना ६७४ करनी ७३१ जवलपुर ८४३ सोहागपुर ८८४ इटारसी ९९४ खंडबा १०७१ भुसावल ११८५ मनमाड १२३१ नासिक १२६३ इगतपुरी

१ ६ १ ४ कर्याण,

१३७७ यम्बई लखनऊसे---**१०३ शाहजहांपुर** १४६ बरेली १८६ रामपुर २०३ मुरादाबाद २५० नगीना २६४ नजीवाबाद २८९ छक्तर ३०० रहकी ३२२ सहरतं पुर ३७३ अबालाकट हबड़ा से-७२ खरगपुर -३९ गलुहिह 🕒 १५५ टाटानगर १९४ चक्छायुर ३२० हासुगुडा ३६५ रायगढ् **२४७ विल**िसंपुर र्पं ५ शयपुर ५३९ हुग ५५७ राजनांद्रगीव ५७७ होंगरगढ़ ६२२ गोंदिया ६६४ महारारीह ६९४ कामरी ७०३ नांगपु₹ ७५२ वर्षा ८११ बहुनेशा ८६९ अक्षींळा ८८६ दोरगांव

९४७ भुसावछ देहरादूनसे-६५ लक्सर सहारनपुर १४९ अंबालाकंट २२९ लुधियाना जं २१२ ललघर कर ३०२ अमृतसर जं ३३६ लाहोर ज हवडासे-१०२६ अंबालाकंट १०४४ राजपुरा १०९७ लुधियाना १९२५ जलंधर कट ११मा असृतसर १२१३ लाहीर १२७५ वजीशाबाद १२९६ छाछामूसा १३१६ क्षेत्रम १२९३ रावलपिंडी १५०१ पेशावरकंट देहराष्ट्रनसे— १८८ हरहार ्रभ लकसर १९ नाजीबाबाद १५२ सुरादावाद. २०८ बरेकी जं. २४२ झाइजहांपुर २५४ छखनेक जे. ४०२ रायग्रेली ४४२ परतापगढ

**५४१ बनाइस** फंट

५५१ मोगळसराव जं. क्षेत्र स्वा ७४६ हजारीबागरोड ७८४ गोमोह ८०२ धनवाद ८३९ आसनसील जं ९०४ वर्वान ९७७ हवडा काठगोदामसे-३९ रिछा रोड ६६ घरेली जं. लखनऊसे-३ लखनक सिटी ५५ सीतापुर ८३ लखीमपुर १६३ पीलीमीत १८७ भोजीपुरा २४१ काठगोदाम सियालदा से-१४ वरकपुर २४ नेहादी ४६ रानाघाट जे. १०३ पोरादा जं २५० परवतीपुर ३१२ जलपाईगुरी ३३५ सिलिगुरी जं ३६७ कुरसियांग ३८६ दाजिलिंग पोरादासे-५२ खालंदीबाट १४६ नरायनगंज ign glast

२४२ भैमनसिंह ग्वालन्दाघाटसे-७९ चांदपुर १११ छक्सम १९२ चटगांव कठकचासे--१०३ पोरदहा २१६ बोगरा २८९ कौनिया जं २९१ टीप्टा ज २९८ छालमनेहरहाट ३३० गोलक्गंज जं ४०६ सोरभोग ४७३ अमीनगांव ४७५ पंडुचाट ४८० गोहाटी जं ६वडासे ७२ खरगर ८० मिदनापुर १७७ आदा जं २०१ पुरुलिया २७३ रांची कलकत्तासे १०३ परोदा १४३ इशुरदी जं १९६ सिराजगंजकॅट २२० जगलायगंज २३८ सिंघजन जं २७३ भैमनसिंह **आसनसोससे** १५१ मोकामा २०० पटना सिटो २०६ पटना जे

हवड़ासे-३५ बीरिया ७२ खरगपर १४४ वालासीर २५४ छटक २८३ खुदारोड ३१० पुरी ३१० पुरी श्रासनमोलसे २६ आज्ञा ५१ पुरुक्तिया १२३ रांची ६वड़ासे-१३२ आसनसील १८३ मधुपुर' २६२ किउल २८३ मोकामा जं. ३२८ पटना नं० ३६९ आरा ४११ वक्सर ४३४ दिल्दारनगर ४१८ मोगलसराय ४२९ बनारसकंट ४६५ जीनपुर *१*२० फैजाबाद ६१६ लखनऊ श्चासनसोलसे-१३० किंडल १५१ मोकामा २०६ पटना जं० हबडासे

४३८ मोगल्सराव

करांचीसिटीसं--६०७ बीना जं. ४१३ हेलाहाबाद १८६ स्रेंहरी ७०३ झांसी जं ७७६ दुण्डला ३१८ खानपुर ज ७९० आगराफोर्ट ३५४ समसत जं. ८८४ बांदीकुई **५३९ मेक्लीडांजरोड** ९४० जेपर ६१२ मटिडा १०२४ अजमेर ६७३ जखळ श्रासनसोत्तसे व ७५३ रोहत २६ आदा धम्ब(से १३१ खर्गपुर १६७ सरत ३१३ करक २४८ वहोदा इ६९ प्रशी ३१० अहमदांबाद करांची सिटोसे ४२५ आइंगेड १०५ कोटरी ४२८ मारवाड जं १११ हैरराबाद ५७२ ऌनी ज ४२० ऌनी जं ५२२ नसोत्रा ४४० जोधपुर ८८१ हैदराबादसिंध प्रवेष मेरतारोड ८८१ कोटरी ५७७ क्रुचामनरोड ९९३ कराची सिटी ५९७ फ़लेरा ज श्रागरा फोर्ट से-७३० रेवाडी १७ अचनेरा ७८३ हिल्ली ३६ मधुरा जं. दिल्लीसे-७९ जिल्द ,१०४ वासगंज जं. १८५ झेटिंडा १६८ बरेली जं. २९० वहा वेलनगर २३४ काठगोवाम ४०३ समसत ः वर्षाई-३४ वल्याणः ४७९ खानपुर ६१२ रोहरी जंु द्भ हगतपुरी ६१५ःसंबर ११७ नासिक रोड ६३० रुक ज १६२ मनमांड जं ६६७ जेइवा२दः २७६ भुसावल १६७ सरत ७६४ सीवी ज ४६४ हटास्सी २०४ भद्देच . ६५२ वचेटा ५२१ भोषाङ २४८ बढोदा

७६३ खालियर जं ८३५ आगरा केंट ८६म मधुरा ज ९१७ दिल्ली जं. ९७० गाजियाबाद १००० मेरठ केंड १०६८ सहारनपुर १११९ अंबाला केंट ११३६ राजपुरा ५१५१ लुधियानाः जं ११८३ जलधर केंट १२३४ अमृतसर ज १२५४ लाहीं र जं. १३३७ लालामुसा जं. १४३४ रावलविंडी १५४२ पेशावर केंट मद्रासते--४३ अर्जीनस ८१ कटपडी १३२ जालारपेठ २०७ सलेम २४३ एरोड ३०२ पोदानुर ३२८ में हुपलेशम ३४५ इन्स् ३५७ जटकमंड वस्वईसे-

२९२ गोधरा ३३७ दोहाद ४०८ रतलाम ४३४ नागदा ५७३ कोटा जं० ६४१ सवाईमाघोपुर ७२८ दयाना ७५४ भरतपुर ७७५ मथुरा जं० ८६४ दिल्ली जं० १०५० मरिंहा ११०४ फिरोजपुर कंट ११६२ लाहोर जं. १२२४ वानीरावाद १२४५ लालमूसा १६४२ रावलविंडी १३९३ कंबेलप्रकंट १४२३ नौशेरा १४५० पेशावर केंट इवडासे-७२ सर्गपुर २५४ क्टक २८३ सुर्दा रोड ३७५ वरहामपुर ५०९ विजया नगरम् ५४७ व्यक्टेर ६४० सामळकोट

७२७ राजमहेंद्री ७६४ वेजवादा ९८३ नेलोर ९४५ गुंतुर १०३२ महास बम्बईसे-३४ कल्याण जं० ७५ कसारा =५ हगतपुरी ११७ नासिक रोड १६२ मनमाड जं० २७६ भुसावल जं० ३४३ खंडवा जं० ४६४ इटारसी जं० **४२१ भोपां**ल जंब ६०७ घीना जं० ७०२ झांसी जं० ७७३ ओरई ८४० कानपुर जं ८८५ कस्तनक जं० मद्राससे-१०२ विलुपुरम् १७७ सायायरम् २२१ तंजीर २५२ त्रिचंगापळी १२३ कोट्ईकेवलगीट ३४८ महरा

४४८ रामेश्वरम् ४५९ घनुपक्रोटी वम्बईसे-३ भायकली ३४ कत्याण ६२ करजत ८० लोनावढा १९९ पूना १६७ घाँड २८३ सोलापुर २९२ होडगी ३७६ वांही ४४६ विकसपाद ४९१ हेद्रावाद ४९७ सिकन्द्राचाद वनारस कँटसे-९ मंडुआडीह ११ राजातखाव २० कछवादोड ' ३० माधोसिंह ३८ कॉंड्रोड 🦤 ४९ भीटी · ५४ इंडिया खास ६५ इनुमानगंज ७२ झसी ७४ इज्जतवृज अलाहायादसियी

## देशी डाकके नियम।

( भारत, ब्रह्मदेश, लंका व पोर्तुगीज इंखिया ) १-कार्ड ।

खाधारण )॥ जवाबी -) सरकारी कार्डके नाप व वजनका खादा कार्ड भी उसपर Post Cord लिखकर व )॥ का टिकट लगा कर भेज संकते हैं। कार्डपर पतेकी ओर बांये आधे भागमें लकीर-के भीतर सब कुछ, लेकिन दाहिनी ओर सिर्फ पानेवालेका पता लिख या पतेकी चिट चिपका सकते हैं। विरुद्ध होनेसे चिट्ठी समसी जाती है। विना टिकटका कार्ड नहीं जाता।

#### २-चिही।

महस्तल-प्रति २॥ तोला वा श्रंशपर......

# ३-पुस्तक या नमूनेका पाकेटं।

महशूल प्रति ५ तोला वा अंशपर )॥ इसमें पुस्तकों, विश्वापन, नकशे, छापनेकी कापी, फोटो, प्रक वगैरह भेज सकते हैं, किंतु डांकके टिकट नोट, हुन्डी चेक वगैरह और प्राह्वेट चिट्टियां नहीं।

## ४--पार्सन ।

इसमें हरेक वस्तु जा सकती है, किन्तु बहनेवाली वस्तु (तेल वगैरह) जो भली भांति वन्द न की गई हो नहीं जा सकती। पार्सल वैदंग नहीं भेजाजाता। चौथाई सेर (२० तोला) तक =) जपर हो, तो कुल वजनके फी आधा सेर या अंशपर-५॥ सेर हो, तो ७) / अधिक हो, तो।)

#### ५--रजिस्टरी।

4॥ सेरसे ऊपरका पार्सल, वी. पी., हुन्डो, चेक, टिकट, आदि जक्दर रिजस्ट्रो करानी चाहिये। स्वेच्छासे हरएक कार्ड, चिट्ठी, पांकेट, पार्सल, रिजस्टरी भेज सकते हैं। महस्लके अलावे रिज-स्टरीका टिकट =) जवाबी रिजस्टरीका -) अधिक।

## ६ - वीमा रजिस्टरी।

हरेक चिठ्ठी या पार्चल जिसमें नोट, सिका. सोना, जवाहरात, सोना चांदीके गहने आदि हों अवश्य बीमा रजिस्टरीसे भेजना चाहिए। बीमा की हुई चिठ्ठी या पार्सल गुम होनेसे डाकसान कीमतका देनदार होगा, किन्तु, वीमामें लिखी रकमसे श्रधिकका (चाहे रकम श्रधिक हो) या वस्तुकी वास्तविक कीमतसे श्रधिक-का (चाहे घोमा श्रधिकका कराया गया हो) डाकजाना देनदार नहीं होगा। किन्तु दस्तावेज जिसकी निश्चित कीमत नहीं रहती, खाहे जितनी रकमके लिये घीमा कराये जा सकते हैं। वीमाक रकमके की १००) वा श्रंशपर =) महसूल श्रलावे =) कीस रजि-स्टरी-लगाना चाहिये। घी, पी, भी घीमा हो सकती है। ची, पी, कमकी हो तो भी पूरी कीमतका चीमा हो सकता है। चीमा पाने-वालेकी दस्तजती रखीद भेजनेवालेको मिलती है।

## ७-वेल्यु पेएपल ( वी. पी. )

वीमा रजिस्टर्ड या सिर्फ रजिस्टरी पत्र, पार्सल व बुकपाकेट वी पी रवाना हो सकते हैं। वाम, डाक-महसूल, रिकस्टरी तथा बीमा कराया हो. तो वीमाका महसूल आदि मिलाकर छल रकम फार्मपर लिखना चाहिये। वही माल पानेवालेसे वसूल होकर भेजनेवालेको मनीआर्डर द्वारा मिल जाता है। इस आनेवाले मनीआर्डरका महसूल वी पी पानेवालेसे अजग लिया जाता है। पक थी पी १०००) रु तककी हो सकती है।

## =-वैरिंग महसूल।

चिट्ठी या पाषेट विना टिकट लगाये छोड़ा जाय, तो असता महस्ठका दूना व कम टिक्ट लगाकर छोड़ा जाय, तो कमीका दूना महस्ल पानेवालेसे वस्ल किया जाता है।

#### ६-सार्टिफिकेट।

धिना रिजस्टरी वस्तु डाकखाने तक पहुंचने की रसीद, उसपरके पतेकी नकत लिखकर)। का टिकट लगा, वस्तुके साथ देनेसे डाक की मोहर लगा कर मिलती है, पार्सल ६ तक तथा कार्ड, चिट्ठी या पाकेट १ अदद तकका)। में सिटिफिकेट मिल सकता है।

## १०--मनीभार्दर।

१०) या उससे फम पर =) डससे अधिक २५) तक ।) उससे अधिक वित २५ ) या अंशपर ।) यदि अंश १०) से अधिक न हो तो =) तिया जाना है एक मनीआईरमें ६००) से अधिक नहीं जा सकता। मनीआईरमें सवा, डेढ़ या पौन श्राना नहीं जाता।

## ११--तारका मनीआर्डर ।

इसमें मनीझार्डरके महस्त्रके सिवाय तारका खर्च एक्सेस तार दी जाय तो १॥) व श्राडिनरी तार दी जाय तो ॥) लगता है। माम्ली मनीझार्डर फार्म पर ही वगलमें By Telegraph श्रीर श्रागे Express या Ordinary लिखना चाहिये। इसमें भी कृपन श्रीर मजमून भेजा जा सकता है, जिसका महस्र्ल एक्स्प्रेसका प्रति-शब्द =) श्रीर श्राडिनरीका श्रतिशब्द -) श्रिष्ठक लगेगा। ऐसा मनीआर्डर ६००) तकका हो सकता है।

#### १२-पोस्ट आफिस सेविंग्स वंक 1

यह वंक प्रायः प्रत्येक डाकखानेमें होता है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने या किसी नावालिंग या पागलकी श्रोरसे श्रलग श्रलग खाता खोलकर रुपया जमा कर सकता है। किसी नाम पर एकसे श्रिथक डाकखानेमें रुपया जमा नहीं रह सकता। किसी खातेपर एकसे श्रिथक नाम नहीं चढ़ते।

इसमें १) ले कम रकम नहीं ली जाती और सवा, डेढ़, पौन आना भी जमा नहीं होता। जब चाहिये तब वापस लेनेके करारसे वर्ष (१ अप्रेलसे ३१ मार्च) में ७५०) के ऊपर जमा नहीं किया जाता और ५०००) से अधिक कभी जमा नहीं रह सकता। नावा-लिगकी ओरसे केवल १०००) जमा रह सकता है। सप्ताह (सोम-वारसे शनिवार) के बीचमें एक ही वार रुपया वापस हो सकता है। व्याज दर ३) सैकड़ा प्रतिवर्ष मिलता है। यदि गवर्नमें दसे सेक्युरिटी कागज या प्रामिसरी नोट खरोदकर सेविंग्स वंकमें रक्षे जांय तो वह रकम ज्यादे जमा हो सकती है और उसका व्याज भी अधिक मिलता है। "पासबुक" में लेनेदेनका व्योग तथा व्याज जमा होता है और यह देशी भाषामें भी रहता है।

जिस खातेमें १०) या कम रकम रह गयी हो, वह ३ वर्ष, जिसमें १०) से अधिक किन्तु १००) तक रकम रह गयी हो, वह ६ वर्ष और जिसमें १००) से अधिक रह गयी हो, वह १२ वर्ष विना लेन देनके रहे, तो वह लावारसी समका जायगा और उसका रुपया नहीं मिलेगा।

## १३—तारके साधारण नियम।

## (भारत वो ब्रह्मदेश )

तार दो दर्जेका होता है—(क) एक्स्प्रेस जो हर रोज लिया जाता है और ग्रार्डिनरोसे पहिले भेजा जाता है और (ख) ग्रार्डि-नरीसे जो छुट्टियां छोड़कर श्रीर दिनोंमें लिया जाता है श्रीर एक्स्प्रे-सके बाद भेजा जाता है। महसुक:—

पक्ष्प्रेसका १२ शब्दौतक १॥) श्रागे प्रतिशब्द =)

श्रार्डिनरोका १२ शब्दोंतक ॥।) श्रागे प्रतिशब्द -)

इसमें लिखे हुए पतेके शब्द जोड़े जाते हैं। भेजनेवाला चाहे तो श्रपना पता पूरा लिखे, श्रधूरा लिखे या न लिखे।

तारका जवाय मंगानेके लिये कमसे कम ॥) देना होगा। यह रकम यदि जवाय भेजा न गया हो तो Officer in charge of the Telegraph Check Office, Calcutta को जमाकी तारीख़ दो महीनेके अन्दर दरख़ास्त करनेसे देनेवालेको वापस मिलेगी। तारका मजपून अक्सरेजी अव्हर्गेयं होना चाहिये। तार तामील होने की तारीख़ व समय मंगानेका चार्ज ॥)

तारवरोंमें काम करनेका समय रोजका श्रत्नग श्रोर छुट्टियोंके दिनका श्रत्नग है। छुट्टोके दिन "श्रार्डिनरी" तार नहीं लिया जाता। श्राफिस वन्द होनेके वाद १) लेट की देनेसे सिर्फ "एइस्प्रेस" तार लिया जाता है।

श्चिताक च तारकी विशेष जानकारीके लिये "पोस्ट परह टेलिग्राफ गाइड" मंगाकर देखिये।

#### १४--नोटके साधारण नियम।

(१) गवर्नमेंट करेंसी नोट इन दामींके होते हैं:-५) १०) ५०) १००) ५००) १०००) १००००) र०।

(२) प) १०) प०) १००) के नोट युनिवसंल नोट कहलाते हैं।

(३) वड़े नोट इन हातोंके होते हैं:-कलकत्ता, कानपुर, लाहोंर, मदास, यम्बई, 'कराची व रंगून ।

(४) किसी हातेका नोट उसी हातेके किसी सर्कारी खजानेमें और युनिवर्सल नोट हिन्दुस्तानके हरेक सर्कारी खजानेमें पूरी कीमत

(५) यदि पूरा यो टुकड़ा नोट डाकसे कहीं भेजना हो तो उसकी रिजस्टरी व बीमा श्रवश्य करा लेता चाहिये, नहीं तो डाकमें गुम हो जानेपर उसका दाम नहीं मिलेगा।

(६) यदि किसीके पास फटा नोट अथवा दो टुकड़े दो नोट के भूलसे आजायं और दाम लेना चाहे तो " कंट्रोलर आफ करेंसी, कलकत्ताके पास अर्जी भेजे। कुछ दिन बाद जमानत देनेपर दाम मिलेगा। अधूरे नोटका कोई मूल्य नहीं समभा जाता।

(७) किसीका नोट खो जाय तो उसे उस नोटका नम्बर लिख-कर भेज देना चाहिये जिससे उस नोटका लेन देन बंद कर दिया जाय। सरकार नोटका रुपया देनेसे इनकार नहीं कर सकती चाहे कोई कावे, किन्तु उसका नाम और पता पूछ कर श्रसल मालिकको खबर कर देगी कि वह यथोचित प्रवन्ध करे।

## १५ - एका इंदुलतलब ।

जब चाहे तब देनेके इफरारपर जो रुपया उधार लिया जाता है उसके रुक्के या हैंडनोटपर टिकट २५०) तक -) इससे अपर १०००) तक =) व इससे कितना ही अधिक हो तो।)।लगाना पड़ता है। हैंडनोटपर गवाह नहीं लिया जाता किन्तु श्रलग रसीद लेकर उसपर गंवाही ली जाती है।

१६—दर्शनी व मियादी हुंडी।

दर्शनी हुएडीपर सिर्फ -) का टिकट लगता है। एक वर्ष या इससे कम कियादकी हुएडीपर नीचे लिखे मुताबिक दरका हुएडी का कागज लगता है:--

२००)या इससे कमपरह) ,, १६००),, १॥) ,, २००००),, १८) इससे अधिक्ष००)तक ।=) ,, २०००) ,, २॥) ,, २५०००),, २२॥) ,, ६००) ,॥=) ,, ५०००) ,, ४॥) ,, ३००००),, २७)

८००) ,,।।) इससेजारे७५००)तक्दा॥) इससे अधिक चाहे जितनी २०००),,॥ह) ,, १००००) ,, ९) रहम होनेसे पुरी रहमहे n १२००), १९=) म १५०००) म १६॥) की १००००) या अंसपर ए)

n)

11)

१७—स्टाम्प कागज।

(१) पकरार नामा जिसके लिये दूसरा नियम न हो

(२) वैनामा यदि मालियत ५०) तक हो

| 04/4/6-6/6/2/                             |              |            | 770      |
|-------------------------------------------|--------------|------------|----------|
| ৭০) প্ৰথিদ্ধ १०০) বন                      | • * •        | ***        | ₹)       |
| १००) से अधिक १०००) तक प्रति १००)          |              | ***        | (۶       |
| १०००) ॥ प्रति ५००)                        | ***          | *** "      | Ä)       |
| (३) तमस्सुक १०) वा उससे कमपर              |              | •••        | =)       |
| उससे श्रधिक ५०) तक                        | •••          | ***        | . 1)     |
| ,, १००) तक                                | •••          | ***        | n)       |
| ,, १०००) तक १००) यो अंशपर                 |              | •••        | II)      |
| n प्रति ५००) यो अंशपर                     |              | ***        | २॥)      |
| (४) रेहननामा दखली                         | वैनामेध      | ता रसूम    | 1        |
| (५) रेहननामा बिना कन्ता                   |              |            |          |
|                                           |              | *** ,      | ٠.       |
| (७) फारकती (किसी जायदाद व हक है           | रे असग       | हीना)      | <u>;</u> |
| • १००) तकके क्षिये                        |              |            |          |
| उससे कितना ही अधिक हो                     |              | **         | y)       |
| १=-धेइनताना वकील ( नम्बरी इ               | कदमों        | में )।     | ,        |
| (१) मेहनताना चकील मुकह्मा नंबरी           | व अपी        | लमें प्राय | 1: Å)    |
| फी सैकड़ा लगता है किन्तु १५००) से अधिक    | वहीं हो      | खकता।      |          |
| (२) यदि वावेकी तायदाद ५०००) से            | <b>অधি</b> व | हिंदी ती   | उस       |
| बादका २) सैकड़ेकी व्रसे मेहनताना लगता हैं |              |            |          |
| (३) मुतफकात मुकइमीम १।) सैकड़ा :          | मेहनता       | ना लगा     | वा है :  |
| किन्तु २५०) से अधिक नहीं छिया जाता।       |              |            |          |
| (४) मुक्तद्मा एकतरफा और सुलहनामें         | ર્ધ રાા)     | सेकड़ा     | मेह-     |
| नताना लगता है।                            |              |            |          |
| ् १६—रस्म भदातत ।                         |              |            |          |
| (१) अर्जी दावा च याददावत अपील-            |              |            |          |
| यदि दावा १००) तफ हो तो प्रति ५) या        | अंशप         | ₹ 1=)      |          |
| एससे अधिक १०००) तक मति १०)                | 32           | Νŋ         |          |
| " 4000) " koo)                            | ~            | ¥J         |          |
| 200001 - 2401                             |              | १०)        |          |
| , (sol) " (sol) "                         | 77           | ₹¥)        |          |
| / · " \$0000) " \$000)                    | 33           | 20)        |          |
|                                           |              |            |          |

" A0000) " 5000) प्रति ५०००) वा अशः" - " २५)

३०००) से अधिक फीस किसी अवस्थामें नहीं लगता।

- (२) इरखास्त तजयोज सानी-यदि डिग्री होनेसे ६० दिनके जाय" नं० १ को आधी फोस।
  - (३) वहीं दरखास्त ६० दिनके वाद दी जाय तो नं० १ की फीस

(४) सार्टिफिकेट वसीयत नामा ्या विसारतः—

फी १००) या अंशपर''' ''' २) से ३) इंटिंग्स्टाम्प कागज, मेहनताना वकील व रस्म श्रदालतका पूरा च्योरा दे सकता असंभव है। इसका दर हर प्रांतमें अलग है। अतः आवश्यकताके समय कोटमें ही द्यापित किया जाना चाहिये।

## २०-इन्कम टैनस ।

जिस व्यक्तिका वर्षभरका साधारण मुनाफा २०००) से कम हो उसे कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पूरा २०००) या ऊपर होनेसे नीचे लिखे मुताबिक टैक्स लगेगा।

> २०००) या अधिक हो तो फी रुपया "पू पाई ५०००) या अधिक हो तो फी रुपया" )11

१००००) या श्रधिक हो तो फो रुपया" )111

ं २०००) या अधिक हो तो फी रुपया""

३००००) या अधिक हो तो फी रूपया...

४००००) या अधिक हो तो फी रुपया 🐩

सुपर टैक्स, कम्पनियों ग्रादिका टैक्स.तथा विशेष हाळ जानने के लिये कन्कम टैक्सके खुलासा नियम इन्कमटैक्स इपकट देखिये।

# नमककी आत्मकथा।

में ब्रह्मसक्ष हूं, नहीं, ब्रह्मसे बढ़कर हूं। ब्रह्मका अनुभव होता है, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं। मेरा दर्शन होता है और अनुभव भी। यही क्यों ? ब्रह्मनिरूपण करते हुए ब्रह्मवादियोंको मेरा, ही रूप्टान्त देकर ब्रह्मको सिद्ध करना पड़ता है। ब्रह्मकी तरह में भी स्थिर-चरमें व्याप्त रहता हूं। व्यवहारमें चीनी जैसे मधुर प्दार्थोंको प्रप्रानता दी जाती है। परन्तु उनमें मधुरता मैंने ही उत्पक्षकी है। यदि

मधुर पदार्थों से मेरा श्रंश निकाल दिया जाय, तो वे कडुई हो जायंगी। चीनीके सत्तको पदि किसीने चला हो, तो उसे मेरे कथनकी सत्यता जंच जायगी।

मोजन मेरे विना नीरस हो जाता है और विना मेरे सहारे कोई हैजा, प्लेग, रक्तिपत्त, ज्वर श्रादिसे वच नहीं सकता। में रसराज हूं श्रीर सीन्दर्यका प्राण हूं। किसीके सुन्दर और कोमल चेहरेका वर्णन करते हुए लोग कह वैठते हैं,—"चेहरेपर क्या ही नमक है!" कोई यह नहीं कहता कि.—"चेहरेपर क्या ही मलाई है, या क्या ही श्राच्छा जलेवीका शीरा है!" देव-बानवोंके समुद्र मन्धनसे जो १४ रत्न लहमी, कोस्तुम, पारिजातक, श्रमृत श्रादि निकले, वे मेरे ही रूप हैं। श्रादः सभी सिन्धुसे उत्पन्न होनेपर "सैन्धव" मुभीको कहते हैं। ईमानदारीको तो में बोली कसौटी हूं। जो मेरा श्रादर करे, उसे नमकहलाल श्रीर जो श्रनादर करे, वह नमकहराम कहाता है।

कुल लोगोंका खयाल यह है कि, मेरा नामकारण अरब या फारिसयोंने किया है। यह उनकी भूल है। अनादि अनंत वेदोंमें मेरा एकवार नहीं, हजारी वार नाम आया है। उद्भक्त दो आग हैं। उनमेंसे प्रथम और प्रधान भाग मेरे ही नामसे प्रसिद्ध हुआ है। एक भागका नाम है, "नमक" और दूसरेका "चमक"। "नमक" न रहे तो वेदोंमें थी। "चमक" नहीं आती; औरोकी तो वात ही क्या है? मेरे नामको उत्तर भी दो, तो वह किसीसे "कम न" रहेगा।

मनुष्यकी भी विचित्र खोगड़ी होती है। असीम ब्रह्मकी तरह मुझ व्यापकको भी मनुष्य कानूनसे बांधना चाहते और मुझपर कर लगाते हैं। इससे वहकर उपहास्य क्या हो सकता है? यह तो हवाकी गठरी बांधना है। संसारके किसी सभ्य देशमें मुझपर टैक्स नहीं लगाया जाता। इस-जापानके युद्धके अवसरपर आर्थिक कष्टके कारण जापानी सरकारको कुछ कर बढ़ाने और नये लगाने पड़े। बहुतेरे अर्थनीतिक्षोंका अनुरोध था कि, मुझ (नमक) पर कर लगाया जाय। परन्तु आस्तिक जापानी सरकारने यह मुखता करनेसे इनकार कर दिया। भारतवासियों जैसे अभागे प्राणी इस समय संसारभरमें नहीं हैं। में इनके देश (भारत) को तीनों ओरसे घेरे बैढा हूं। पर वे प्रतिवर्ष करोड़ों मनोंकी तादादमें मुक्ते विदेशसे मगवाते हैं। भारतवासियोंको यह लतसी पड़ गई है कि, जितना ही उन्हें अधिक दो, उतने ही वे अतृष् होते जाते हैं। उन्हें तैंतीस करोड़ अधात फी मनुष्य एकसे अधिक देवता दिये गये तो भी उनसे संतुष्ट न होकर वे ईसा-मूसा, भूत-प्रेत, पीर-पैगम्बरोंको पूजते ही हैं। में इनपर न्योडाबर हो रहा हूं। और मेरे लिये वे औरोंके मुंहकी और ताकते रहते हैं। जहां १-६० में लीवरपुलसे मेरी दो करोड़ मनकी मांग थी, वहां धव ७ करोड़ मनसे आधक हो गई है। कहते हैं, राम रावणके युद्धमें मरे हुये राज्ञसोंकी पर्वतके समान पड़ी हुई हड़ियों और लाशोंसे भी कौवे तृप्त नहीं हुए थे।

मुक्त (नमक) से वेष्टित भारतवर्षमें मुगलोंके राजस्वके पूर्व कभी मुक्तपर कर नहीं लगा। अकवर और उसके बादके सम्राटोंके समयमें २० मन पीछे १॥) कर लगने लगा। उस समय मेरी दर सर्वत्र ॥८) मन और उड़ीसा जैसे समुद्र तटवर्ती प्रान्तोंमें ≥॥ मन थी। अंगरेजी राज्यमें वढ़ते बढ़ते मेरा कर २॥) मन तक बढ़गया था और लोगोंके पचासों वपतक लड़ने क्षगड़नेसे अब १॥) मन लिया जाता है। मेरी पैदावार करनेमें अधिकसे अधिक की मन ८॥ व्यय होता है। ८॥ की घस्तुपर २॥) या १॥) कर लागना वर्वरता नहीं तो क्या है ?

खारथय-विद्वानवेत्ता मेरे महत्वको समभते हैं। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि, प्रत्येक मनुष्यको प्रतिवर्ष मुभे।) और पश्चको ४० सेर उदरसात् करना चाहिये; तभी खारथ्य ठीक रह् सकता है। पर लोभियोंकी छपासे भारतका प्रति मनुष्य प्रति वप ६ सेर और पशु १० सेर से अधिक मुभे प्राप्त नहीं कर सकता। इसीसे यहांके मनुष्य और पशु निर्वेल, निःसत्त, निर्वोर्थ होते और अका-लमें हो कालके गालमें वेरोक ठोक चले जाते हैं। उनकी यह अव-नति तभी ठक सकती है, जब वे मेरी अद्या पूर्वक उपासना करें, मेरा सेवन करें।

जगत् विधिर्मुख हो रहा है। जगत् मिथ्यात्वके बदले जय जगत्के लोगांने ब्रह्मको ही मिथ्या मान लिया है, तब मुक्ते कौन पूछता है? परन्तु ब्रह्म जिस प्रकार सत्य है और सत्यके आधारपर ही सब कुछ स्थित है, उसी प्रकार में सत्य हूं और जगत्में जो कुछ तेज वल सौन्द्यं, रस, स्वाद, सन्चाई, सजीवता चिरंस्थायिता है, वह सब मेरा ही पिलास है। मेरे विना कोई क्षणभर भी नहीं ठइर सकता। मुभत्य टैक्स लगाना, आकाशपर मुहर लगानेके वरावर और मुभे कानूनसे जकड़ना ब्रह्मको मुद्वीमें वांबनेके वरावर है। में इतना व्यापक, अगाध और अनाधनन्त हूँ कि, किसीके कावूमें आही नहीं सकता। चाहे कोई अपने मन वाली कितनी ही क्यों न करले! में अटल हूं और अटल रहुंगा।

देशकी व्यापारिक स्थिति ।

इस रत्नगर्भा भारत भूमिमें मनुष्य, पश्च, पश्ची श्रादि जीवोंके उप-योगी सब वस्तुषं उत्पन्न होती हैं। कचा माल तैयार होकर उससे पका माल तैयार करनेमं हम परतन्त्र हैं। कहीं कहीं पका माल तैयार करनेमें सुभीता हो गया है, परन्तु वह इतना श्रप-र्णाप्त है कि, उससे देशकी माग पूरी नहीं की जा सकती। कच्चे मालमें गेहूँ, चावल, चना, मटर, मंग, उरदी, मसूर, तीसी, तिल, खसखस, मुफली, चिरोंजी, काजू, महुश्रा, सरसी, जब, जुनरी, वजरा, अरहर, आदि गला तथा रूई, सन, तंबाकू, लाही, गोंद, चाय, नील, श्रफीम, टसर, ऊन, नारियल, रेशम श्रादि अन्य वस्तुपं बहुतायतसे होती हैं। इनका पका माल यहां वहुत कम होता है। खनिजं पदार्थीं में सोना, तांवा, लोहा, जस्ता, हीरा, माणिक, लद्द्युनियां, शीशा, गेरु, गंधक, कोंयला, पारा, अवरक, घासलेट, नमक आदि वहुत होते हैं। जलसे भी नमक, मोती, मूंगा श्राद्धि निकलते हैं। श्रीपधि वनस्पतियां, नाना प्रकारके पत्थर श्रीर सय प्रकारकी लकड़ी इस देशमें होती है। जितनी व्यापारिक वस्तुरं यहां होती हैं, परतन्त्रताके कारण उनके सहस्रांश, लचांशका भी हम उपयोग नहीं कर सकते। इन वस्तुश्रोंका विस्तृत हाल

हम श्रिम वर्षकी डाइरेक्टरोमें लिखेंगे। देश भरके व्यापारियाकी चृहत्वची हमने तैयार की है। इस वर्ष समयाभावसे इसे हम छाप नहीं सके हैं। श्राधिम वप छापेंगे। तो भा भारतके प्रसिद्ध नगरोंके विवरणमें हमने उन नग-रोंके प्रसिद्ध व्यापारी व्यवसाहयांके नाम दें। दिये हैं। कारखानोंका विवरण भी पूर्ण कपसें श्रियम डाइरेक्टरीमें दिया जायगा। झांत कारखानों और व्यापारियोंकी सूची हमारे पास है। उनसे हम पत्राचार करेंगे ही। किन्तु जो श्रज्ञात हैं, उनसे प्रार्थना हैं कि, जिनके हाथमें यह डाइरेक्टरी जाय, वे श्रपना विजनेस कार्ड हमारे पास भेज दें, जिससे श्रागामी छाइरेक्टरीकी पूर्णतामें कोई कसर न रह जाय। यह सभीकी श्रपनी वस्तु है। श्रतः इसे पूर्ण करना भी सबका काम है। रेल, तार, डांक श्रादि सरकार व्यापारियोंसे सम्बन्ध रखने वाले व्यापारोंका कुछ विवरण श्रीर व्यापारसे सम्बन्ध रखने वाले नोट, हक्के, कोर्ट श्रादिके नियमोंके विवरण इस खगडमें देही दिया गया है। भविष्यत्में यह खगड सर्वांक्षपूर्ण करने का निश्चय किया गया है।

# हिन्दी साहित्यखगड ।

(सम्पा दक-श्रीमान् पं० कार्जात्रसाद शास्त्री महाशय । )

## हिन्दीकी वर्तमान अवस्था ।

हिन्दीका साहित्य गद्य और पद्य दो भागों में विभक्त है। सबसे पहिले गद्यका रूप महाराज पृथ्वीराजके परवानों पाया जाता है, जिनका उत्पत्तिकाल ११ वी शतान्दी है। हां, गद्य प्रंथ लेखक सर्वेप्यम गुरु गोरखनाथजी हैं। इनका "गोरखवोध" १५ वी शतान्दीमें लिखा गया है। इसके वाद महात्मा वरलभाचार्यके पुत्र श्रीविद्वलनाथजीका "श्रुङ्काररसमंडल" है। इसी १६ वीं शक्तान्दीमें इनके पुत्रका तीसरा प्रद्यप्रन्थ "वादन वैण्णवोंकी वार्ता" मिलता है। इसके श्रानन्तर नन्ददासजीको "विद्वानार्थ प्रकाशिका" और "नासिकेतु पुराण माषा" मिलता है। इसके पोले गोसामी तुलसीदासजीका फैसलानामा मिलता है। आगे चलकर लहलुलाल, इन्शा श्रवला तथा सदलमिश्रके पीले भारतेन्द्र वाव् इरिश्चन्द्रके समयसे फिर गद्यने नवीन रूप धारण कर दिया, जो उत्तीतर उन्नत ही होता जाता है। अभी इसकी सरणी रुका नहीं, श्रभी इसका स्वरूप ठीक नहीं घताया जा सकता। चर्तमान गद्य—साहित्य

निवन्ध, कहानी; गतप, उपन्यास, नाटक आदि कई शाखाओं में विभक्त है।

निवन्ध, निवन्धोंमें श्रालोचना, विद्यान, गणित, रसायन, भूगोल, खगोल, इतिहास, जन्तु शास्त्रधर्म श्रादि हैं। इनके भिन्न २ लेखक हैं।

आलोचना, यद्यपि पत्र पत्रिकाओं में आलोचनायें प्रकाशित होती हैं, तथापि जैसी आलोचनाएँ होनी चाहिये नहीं होतीं। खेद है कि महाबीर प्रसाद द्विवेदो, पद्मसिंह शर्मा, मिश्रवन्यु, शालिग्राम शास्त्री राय बहादुर गौरीशंकर हीराचन्द श्रीका बाबूकाशो प्रसाद जयसवाल जैसे अब खोजो आलोचक नहीं दिखाते। आज सम्पूर्ण ग्रंथोंकी अध्ययन प्रणाली वन्द सी है। यही कारण है कि पढ़े लिसे भी तत्था वात कहनेमें गलती कर जाते हैं।

विशानः-विशानसे मेरा मतलब आधुनिक कल कारलानोंसे है। इस समय पत्रोंमें विशानवाटिका, वैशानिक जगत् आदि कितने ही वैशानिक सम्बन्धी स्तम्भ रहते हैं किन्तु वे विदेशियों की भावनासे भरे होते हैं। वात यह है कि, भारतमें दो चार महानुमावों को छोड़कर नवनिर्भावक विशानियों का अभाव है। कुछ पुस्तकें भी हैं, पर उनमें विदेशीयताकी वू पूर्णत्या है। विशान मासिक पत्र इस विषयका प्रयागसे निकलता है। गोपाल स्वकृप भागव, शालिग्राम वर्मा आदि इसके कई अच्छे लेखक हैं।

गणितः-भारत गणितज्ञोंका केन्द्र हैं। यहां के जैसे गणितज्ञ कहीं नहीं हुये। आज भी यहां अद्भुत् गणितज्ञ हैं, पर उनका गणित-ज्ञान गृह प्रन्थों तक ही है। हां, महाबीर प्रसाद, श्रीवास्तव इस विषयके लेख कभी कभी अच्छे लिखा करते हैं।

रसायनः-रसायन ग्रन्थ संस्कृतमें तो यहुत हैं, पर हिन्दोमें इनका श्रभाव है। इसके लेखक भी वहुत नहीं। जो हैं वे किन-प्रकाम ही गिनने लायक हैं।

भूगोल:-इस सम्बन्धका रामनारायण मिश्रके सम्पादकन्वमें प्रयागमे एक मासिक पत्र भी निकलता है। यद्यपि इस विषयके भी लेखक कम ही महानुभव हैं, तत्र भी साधुवरण, शिवप्रसाद गुप्त जैसे महानुमाव इस विषयमें सकलता पा चुके हैं। खगः तः - जगोल सम्बन्धी विज्ञान ज्योतिः शास्त्रके अन्तर्गत है। हिन्दीमें इसका भारी अभाव है। कभी २ इस विषयपर लेख पत्रोमें प्रकाशित हो जाते हैं।

इतिहास:-भारतवर्षका इतिहास आज भी अञ्चलाके गाढ़ान्ध-कारमें छिपा है। नित्य नये अन्वेषणोंसे उसका वरावर स्कष् बदल रहा है। तब भी ईश्वरी प्रसाद शर्माका प्रयत्न स्तुत्य है। सुन्द्रलालने भी "भारतमें अंग्रेजी राज्म" नामक प्रन्थ लिखा था, पर वह पढ़नेको भी नहीं मिला। उसपर मत ही प्या निश्चित किया जा सकता है। प्राणिशास्त्रः—प्राणिशास्त्रके विज्ञा-नियोंका अभाव ही सा है। यद्यपि इस विषयके लेखजवतक पढ़नेको मिलते हैं, तब भी उनमें खदेशीयताका उन्कर्ष नहीं। ठीक नहीं कहा जा सकता कि इस विषयका हिन्दोमें कौन वड़ा विज्ञ है।

धर्मः-भारतमें मनुष्य मनुष्यका धर्म अलग २ है। अपने अपने विषयके अलग २ पत्र और लेखक हैं। धर्मसम्बन्धी लेख बराबर पत्रोंमें प्रकाशित होते हैं। किन्तु वास्तिविक धर्मके प्रचारकी और हिन्दी लेखक ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। भारतधर्मप्राण देश है। धर्मके सहारे लेखक सब तरहकी बातें प्रचारित कर सकते हैं। हर्ष है कि, काशीका सिणिडकेट इस विषयमें भली भांति दत्तावधान है। उसमें बड़े २ कई धर्म सम्बन्धी अन्ध हिन्दीमें निकाले हैं, जिनके अध्ययनसे आध्यात्मिक विज्ञान सुलभतासे प्राप्त हो सकता है। इस संस्थाने शब्दहाराणैव नामक बृहत् शब्दकीय निकालने-का आयो अन किया है।

कहानीः-कहानी लिखनेकी प्रथा भारतमें प्राचीन है। यहां सूरति मिश्रकी लिहासन वस्तीसी जैसी कितनी ही पुरतकें बहुत समयसे चल रही हैं। आज इसका सेत्र विस्तृतहै। हां, कहा-नियोंकी अभिन्यक्ति कभी २ भारतीय भावोंसे परे होती है, यह हिन्दीके लिये अनिष्ट है। आज कहानियोंकी भग्मार है। इसका नियंत्रण आवश्यक है। इसकी पित्रकार्ये भी कई निकलती हैं।

ग्रहप:-गर्प और कहानोमें जो अन्तर है, वह हद्यसे झात होता है। इपष्टतया कहानी किसी वातको सीधी तरह बता देती है और गर्प उसी वातको धुमाकर बताती है। जो कहानी लेखक हैं, वे गारिपक और गायिपक कहानी लेखक हो सकते हैं। किशोरीसाल गोखामो, प्रेमचन्द्र, जयशंकर प्रसाद, विश्वम्भरनाथ शर्मा, सुद्र्शन, ज्वालादत्त श्रादि कितने ही इसके लेखक हैं। गर्वोमें भी भारती-यताका ध्यान रहना चाहिये।

उपन्यासः—"उपन्यासस्तु वाङमुखम्" कहकर श्रमरकोशकारने उपन्यासकी प्राचीनता सिद्ध कर दी हैं। तव भी देवकीनन्दन सत्रीकी चन्द्रकान्तामें उपन्यास पढ़नेके लिये लोगोंको श्रत्यधिक श्राक्रप्ट किया है। श्राज भारतका उपन्यासिक दोत्र भी भरा है। इसके लेखक भी सेकड़ों हैं। कहानी श्रीर गर्लोंके लेखक उपन्यास लिखनेमें भी पद्ध हैं। हां, हिन्दीमें वक्षभाषाके उपन्यास क्रपनारायण पाएडेयके द्वारा खूब श्राकृष्ट हुये हैं। श्राज हिन्दीमें मौलिक उपन्यासोंकी कदर श्रधिक है। पर भारतीयताका ध्यान कभी २ लोग भुला देते हैं, यह टीक नहीं। उपन्यास श्रधिक सद्भावजनक होने चाहिये।

नारकः लाखों वर्षसे भारतमें नारकोंका प्रचार है। हिन्दीमें आज राघेश्याम, हरिक्षण जोहर, तुलसीद्त्त शैदा, जयशंकर प्रसाद जी० पी०श्रीवास्तव, बद्रीनाथ भट्ट, गोविन्द शास्त्री, दुगवेकर नारायण प्रसाद चेताव, श्रागा हथ्र श्राद्धि कई महानुमाव हैं। श्रभिनय करने लायक नारककार थोड़े हैं। श्रभी तक यह नहीं ठीक कहा जा सकता कि, नारकोंकी भाषा कैसी होनी चाहिये।

किताः हिन्दो किविताका ठीक कर = वाँ शताब्दीसे मिलता है। विशेषतया मुक्त और भोजकी किवितामें प्रथमकी हिन्दी किविताएं कही जा सकती हैं। हिन्दी किविता व्रजभाषा, खड़ी वोली और रहस्यवाद नामक तीन तरहकी हिन्दी आजकल चल रही है। इस समय जगनाथदास रलाकर, व्रजमाषाक सर्व प्रधान किव हैं। खड़ी वोलीकी किविता-लेखकोंमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, राम-वरित एपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त आदि कितने ही महानुभाव हैं। रहस्यवादकी किविताओंकी हिन्दी लेखन-प्रणाली सब अशास्त्र हें इसिलये हम उसे खड़ी वोलीसे पृथक सममते हैं। इसके लेखकों में पन्त निराला, नवीन आदि कई प्रसिद्ध महानुभाव हैं। रहस्य-वाद किविताओं सुष्टि एंगलाके ढंगपर भाषात्मक मक विपयोंपर कुई थी, पर आज उसका सक्य ठीक नहीं।

मभी हिन्दीमें समाजनीति, राजनीति, भाषाशास्त्र, गृहशास्त्र,

चित्र, श्रलंकार, विद्यापन, प्रकाशन श्रादि श्रनेक विषयोंके सुधारकी श्रत्यधिक श्रावश्यकता है। शालोपयोगी पुस्तकें हिन्दीमें बहुत कम श्रच्छी हैं।

हिन्दीके प्रचारसे नागरी प्रचारिणी सभा काशी, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन प्रयाग और भारतधर्म महामण्डल काशी आदि कई संख्यायें वड़ी तत्परता दिखा रही हैं। श्रीवेद्वटेश्वर प्रेस, भारतजीवन प्रेस, नवलकिशोर प्रेस आदि कई प्रेस हिन्दीकी बहुत समयसे सेवा कर रहे हैं। इस शताब्दीके मौलिक प्रन्थोंमें विशालकाय प्रन्थ बावू श्यामसन्दर दासका शब्दकोष, सामी द्यानन्दका धर्मकृत्पद्रुम और शिवश्रसाद गुप्तकी पृथ्वी-प्रद

हिन्दीके समाचारपत्र हैनिक, द्विहैनिक, सातिहिक, पालिक, मासिक और त्रेमासिक छः भागामें विभक्त हैं। हैनिक पत्रोमें—श्रु न, श्राज, द्विहैनिक पत्र सूर्य, परिवर्तन, भारतिमत्र, वर्तमान, विश्वमित्र, लोकमत, स्वतंत्र, हिन्दूसंसार, सातिहिक पत्रोमें—श्रभ्युद्य, श्राय मित्र, कर्मवीर, जवाजी प्रताप, श्रताप, चङ्गवासी, भारतिमत्र, भारतवासी, मतवाला, व्यंद्वटेश्वर समाचार, विश्वमित्र, श्रीकृष्णसन्देश, खदेश, सैनिक, हिन्दी नवजीवन, हिन्दूपश्च, पालिक पत्रोमें—श्रतिय मित्र, लोकधर्म, गोरचक श्रादि, मासिक पत्रोमें—श्राय मित्र, लोकधर्म, गोरचक श्रादि, मासिक पत्रोमें—श्रायमहिला, कल्पवृत्त, खिलीना, चांद, वालक, भूगोल, त्यागभूमि, माधुरी, महारथी, विशाल भारत, वीणा, सरस्ती श्रादि, त्रेमासिक पत्रोमें—नागरी प्रचारिणी, सम्मेलन पत्रिका श्रादि, वीसद्व हैं।

हिन्दी परीक्षा लेकर सम्मानित करनेवाली संस्थान्नामें हिन्दी साहित्य-सम्मेलन त्रोर भारतधर्ममहामग्रहल प्रधान है। किन्तु भारतधर्म-महामग्रहल आदरणीय व्यक्तियोंको गुण पूजा विना परीक्षाके बहुत कालसे भी करता आ रहा है। हिन्दीमें बहुत कम सम्माननीय व्यक्ति रह पये होंगे, नहीं तो सभीका सत्कार महा-मग्रहलने किया है। मानदानकी सुची देखनेसे ज्ञात होता है कि, इस वर्ष भी महामग्रहलने कई हिन्दीके विद्वानोंको सम्मानित किया है। वैसे तो "हास कास मां पानी, दुई दुई कास मां बानी" बद्दाती ही रहती है। पर आज मासूरो, पंजायो, अवधी, वैसवारो

विद्वारी, श्रौर मध्यदेशी हिन्दी श्रधिक प्रचलित तथा साहित्य-पूर्ण है।

श्रमुवादकों में कपनारायण पार्ण्डेय, व्याकरण्हों कामता प्रसाद गुरु श्रीर श्रीविकाप्रसाद चः जपेयी, टीकाकारों में लाला भगवान दीन, समन्वयात्मक विवेचकों में वाबू भगवान्द्रोस, श्राम्य साहित्यहों में रामनरेश त्रिपाठी हिन्दीके प्रधान म्यक्ति हैं।

हिन्दीके प्रचारमें गान्धी, मालवीय, दीनदयालु शर्मा श्रादिने क्याख्यानों द्वारा बड़ी सहायता पहुंचाई है। रुपया देकर हिन्दी-प्रचारकोंको श्रोत्साहित करनेवाले महानुभावोंमें महाराज गायकः वाड़ सवे प्रथम हैं। हिन्दीके पुरस्कारोंमें मंगला प्रसाद पारितो॰ विक सर्व प्रधान है।

यद्यपि हिन्दीके राष्ट्रमापा होनेमें अब कोई सन्देह नहीं रह गया तब भी बड़े शोकके साथ कहना पड़ता है कि हिन्दीके सेवकोंमें दीर्घदर्शी और विमर्शी संस्कृतके विद्वान् स्रभी कम हैं। जगतक संस्काक धरंधर बिद्धान इधर ध्यान नहीं देंगे तवतक हिन्दी प्रतिष्टाके उच शिखर पर कभी नहीं पहुंच संकती। कारण यह है कि जितना सिर्वाङ सम्पूर्ण साहित्य संस्कृतका है उतना श्रन्य किसी भाषाका नहीं, और संस्कृत भाषाका उद्य साहित्य अल्पमेध झौर सुदम विद्योंकी शक्तिसे परे है। इस लिये आव-श्यकता है कि संस्कृतके विद्वान अत्यधिक सरयामें हिन्दीकी श्रोर शाकृष्ट किये जायं। यदि गृढ़ साहित्य हिन्दी न प्राप्त करेगी तो उसकी मर्यादा अक्षरण न होगी। जो सापा जितनी गृहता शप्त करेगा यह उननो ही श्रमर होगी। हिन्दीके चिद्वान् लेखकोंको छचित हैं कि वे दिन्दीको मनोविनोदकी सामग्री न मानकर सरल विपर्योको छोड़ गम्भीर विपयाँका अध्ययन छीर लेखन करें। इससे उनका परिश्रम सार्थक और लोगोंका हित होगा। बङ्ग और महाराष्ट्र मापाना उत्कर्ष संस्कृतके विद्वानी द्वारा ही हुआ है। हिन्दाची उसोका अनुकरण करना चारिये।

हर्प है कि खियोने भी हिन्दी-साहित्यकी छोर श्रन्छा मनोयोग किया है। श्राज महादेवी वर्भा गी. प., सुभदाकुमारी चौहान, सोरत देवी ललो श्रादि कई महिलायें उच्च श्रेलांको कंवियत्रियां हैं। श्यामकुमारी नेहक एम० ए०, विद्यावती शास्त्रिणी, उमानेहक, हेम-नत कुमारी चौधरानी, विद्यावती सेठ बी० ए० आदि कई प्रसिद्ध ।नवन्ध लेखिकाएं हैं। किन्तु खेद है कि इनमें कई खधर्म, खाचार और स्वदेशके विरुद्ध बहुत लिखती हैं। हमारी आर्यमहिलामें कुछ दिनसे कुछ लेखिकाओंका समृद्द अपनी प्रतिष्ठाके अनुकूल लेख लिखनेमें सक्षद्ध है।

हां, हिन्दीमें श्रभी गहित "तू तू मैं मैं"का साम्र ज्य है, यह ठीक नहीं। खरडन मरहन बुद्धि और विषयका विवद्धंक है, पर उसमें सौजन्यकी मात्रा उत्साह बर्धक शब्दीके रहते हुए भी श्रधिक होनी चाहिये। हमारे विचारमें हिन्दीका शरीर खड़ी बोली है, श्रातमा बजभाषा और रहस्यवादादि बुद्धि वैकृत्य।

ईश्वर करे हिन्दी श्रत्यधिक परिमार्जित होकर भारतीयोंका मस्तक अंचा करती हुई संसारकी समस्त भाषाश्रीमें प्रधानता पाकर श्रपनी माता संस्कृतभाषाका मुख श्राचन्द्रदिवाकर समु ज्वल करे।

## कला खगड।

(सन्पादक-श्रीमान् राय नगन्नाथ दासजी "कालजी" रहस, वनारसः।)

इस समय नयी-पुरानी मिलाकर अनन्त कलाओंकी सृष्टि हुई है। जिनमेंसे महत्वकी कलाओंका विवरण श्रियम डाइरेक्टरीमें दिया जायगा। अपनी प्राचीन ६४ कलाओंका व्योग इस प्रकार है:—

(१) गीत (गाना), (२) वाद्य (वजाना), (३) गृत्य (नावना) (४) नाट्य (नाटक करना, अभिनय करना), (५) आलिएय (विश्वकारी करना), (६) विशेषकच्छेच (तिलकके साँचे बनाना), (७) तंडुल कुरुमाधिल-विकार (चावल और फूलोंका चौक पुरना), (६) पुण्पास्तरण (फूलोंकी छेज रचना वा विछाना), (६) दशनवस्तनांगराग (दाँतों और अंगोंको रँगना वा दाँतोंके लिये मंजन, मिस्सी आदि, घट्टोंके लिये रंग और रंगानेके सामग्री तथा छंगामें लगानेके लिये चंदन, केलर मेंहदी, महावर, आदि वनाना और उनके दनानेकी विधिका आन्न), (१०) मणिभूमिका

कर्म ( ऋतुके श्रनुकूल घर सजाना ), (११ ) शयनरचना ( विद्याः चन चा पलंग विछाना ), (१२) उद्कवाद्य (जल तरंग बजाना ), (१३) उदक्यात (पानीके छुँटे आदि मारना वा प्रिचकारी चलाने श्रौर गुलाबपाशसे काम लेनेकी विद्या), (१४) चित्रयोग ( श्रवस्था परिवर्तन करना अर्थात् नपुंसक करना, जवानको बुड्ढा श्रीर चुड्ढेको जवान करना इत्यादि ), (१५) माल्यग्रन्थन विकल्प ( देव पूजनके लिये वा पहननेके लिये माला गृंधना ), ( १६ ) केश-शेखरापीड़-योजन (शिखरपर फूलोंसे श्रनेक प्रकारकी रचना वा शिरके वालोंमें फूल लगाकर गृंथना )( १७ ) नेपथ्ययोग ( देशकालके अनुसार चस्त्र, आभूपण आदि पहिनना ), (१=) कर्णपत्रभंग (कानोंके लिये कर्णफूल ग्राहि श्राभूपणोंको बनाना), (१६) गंधयुक्ति (सुगंधित पदार्थ जैसे गुलाव, केवड़ा, इत्र, फुलेक श्रादि वनाना ) (२०) भूपण भोजन, (२१) इन्द्रजाल, (२२) की खुमार योग ( कुरूपको सुन्दर करना वा मुंहमें वा शरीरमें मलने आदिके लिये ऐसे उघटन आदि बनाना जिनसे कुरूप भी सुन्दर हो जाय ), (৭३) हस्तलाघव ( हाथकी सफाई वा फ़ुर्ती वा लाग ), (২४) चिक्र-शाकापूपभद्य-विकार किया ( अनेक प्रकारकी तरकारियां, मालपूरा श्रीर खानेके पकवान वनाना )। सूपकर्म, (२५) पानकरसरागासव योजन ( पीनेके लिये अनेक प्रकारके शर्वत, अर्क और शराय आदि बनाना), (२६) सूचीकर्म (सीना पिरोना) (२७) सूत्रकर्म ( रक्नगरी और कसीदा काढ़ना तथा तागेसे तरह तरहके वेल बूटे बनाया), (२=) पहेलिका (पहेली वा बुक्तीवल कहना श्रीर यूभना), (२६) प्रतिमाला ( अंत्यात्तरी अर्थात् श्लोकका अंतिम श्रद्धार लेकर उसी अक्षरसे श्रारंभ होने वाला दुसरा श्लोक कहना, वैतवाजी ) ( ३० ) दुर्वाचक योग ( कठिन पदों वा शब्दीका तात्पर्य निकालना ), ( ३१ ) पुस्तक घाचन ( उपयुक्तरीतिसे पुस्तक पढ़ना ) ( ३२ ) नाटिकाख्यायिका दर्शन ( नाटक देखना वा दिखलाना ), ! ३३) फाउय समस्यापूर्त्ति (३४) पष्टिका वेत्र गण विकरण ( नेवाइ, वाध वा वैतसे चारपाई आदि बुनना ), ( ३५ ) तर्ककर्म (दलील फरना घा हेतुबाद), (३६) तल्लण (बढ़ई संगतराश्च आदिका काम करना ), (३७) वास्त विद्या (घर यनांना इन्जि-

नियरी ), रूप्यरत्नपरीचा (सोने चांदी श्रादि धातुश्रों श्रौर रलोंको परखना ।

( ३६ ) घातुवाद (कञ्ची घातुशोंको साफ करना वा मिली घातु-श्रोंको श्रलग श्रलग करना ), (४०) मणिराग ज्ञान (रलोंके रंगोंको जानना ), ( ४१ ) श्राकर-ज्ञान ( खानोंको विद्या ), ( ४२ ) बृक्षा-युर्वेद योग ( बुक्षोंका ज्ञान, चिकित्सा और उन्हें रोपने आदिकी विधि ), ( ४३ ) मेव-फ़ुम्कुटलावक युद्धविधि ( मुर्गा, भेड़ा, बेटरू, बुलवुल, त्राद्को लड़ानेकी विधि ), शुकसारिका श्रालापन ( तोता मैना पढ़ाना ), (४५) उत्सादन (उदटन नगाना श्रीर हाथ पैर सिर श्रादि द्वाना ), ( ४६ ) वेशमार्जन( कौशलसे वालॉका मलना और तैन लगाना), (४७) अद्यर मुष्टिका कथन (करपलई), (४८) म्लेच्छितकलाविकलप (म्लेच्छ वा विदेशी भाषाश्चीका जानना ), ( ४६ ) देश भाषा ज्ञान ( प्राकृतिक वोत्तियोंको जानना ), पुष्प शकटिकानिमित्त ज्ञान (देवी लक्त् जैसे वःदलकी गरज, बीजिलीकी चमक इत्यादि देखकर आगामी घटनाके लिये भविष्य-, द्वाणी करना ), (५१) यंत्रमातृका (यंत्र निर्माण ), (५२) धारण-मातृका ( समरण बढ़ाना), ( ५३ ) पाठ्य ( दूसरेको कुछ पढ़ते हुए सुनकर उसी प्रकार पढ़ देना ), ( ५४ ) मानसी कान्य-क्रिया (दूस-रेका श्रभिपाय समभकर उसके श्रनुसार तुरन्त कविता करना वा मनमें काव्य करके शीघ्र कहते जाना), (५५) कियाचिकल्प ( कियाके प्रभावको पलटना ), (५६) छलितकयोग (छल वा ऐयारी ) करना, ( ५७ ) अभिधानकोष( छुंदोका ज्ञान, ) ( ५८ ) व-स्रगोपन ( वस्रोंकी रचा करना ), (५६) र्च्तविशेष ( जूत्रा खेलना ), (६०) प्राकर्पण कीड़ा (पासा प्रादि फेक्ना), (६१) वालकीड़ा कर्म (लड़का खेलांना), (६२) वैनायकी विद्या ज्ञान, (विनय श्रीर शिष्टाचार, इल्म, इरलाक वी श्रादाव ), ( ६३ ) वैजियकीविद्या, हांन, (६४) वैतालिकी विद्या द्यान ।

# संस्था खंड।

[ सम्पादक-श्रीयुत्त काछीपद सरकार बी॰ ए॰ एक एक॰ बी॰ ] इसिडयन नेशनल कांग्रेसके संचिप्त नियम |

कांग्रेसका उद्दश्य—भारतवर्षको हर न्याय तथा शांतिमय उपापेंसि खराज्य प्राप्त करा देना है। कांग्रेसका प्रतिवार्षिक महा-धिवेशन बड़े दिनकी छुट्टियोंमें पूर्व महाधिवेशन निश्चत प्रथवा ऐसे स्थानमें होगा जिसका सर्वभारतीय कांग्रेस समिति निश्चय करे। सर्व भारतीय कांग्रेस समिति प्रावश्यकतानुसार खयं या अधिशांश प्रादेशिक कांग्रेस समितियोंके श्रनुरोधसे समय समय पर कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन भी करेगी।

कांग्रेसके महाधिवेशनमें श्राने वाले प्रतिनिधियोंकी संख्या साधारणतः जन संख्याके प्रति पचास हजार पर एक है। प्रदेशसे स्त्रियों, श्रव्णसंख्यक रक्षणीय जातियां तथा वर्गीका ख्याल रखते हुए निश्चितप्रतिनिधि चुने जानेका प्रवस्य वहांकी पारेशिक समिति करेगी तथा उसके लिये जिला व स्थानीय समितियोंको नियम पना देगी।

प्रति चार्षिक तथा विशेष महाधिवेशनके निश्चयोंको कार्यान्वित करना तथा कांग्रेसके कार्योका नियमानुसार प्रवन्ध करना सर्व भारतीय कांग्रेस समितिका कर्तव्य होगा। कांग्रेसके महाधिवेशन में विषयनिर्वाचिनी समिति भी सर्वभारतीय कांग्रेस समिति ही होगी। पादेशिक समिति, जिला समिति तथा स्थानीय समिति कमानसार इसके मातहत रहकर काम करेगी।

कमानुसार इसके मातद्दत रहकर काम करेगी।

प्रत्येक तहसील, तालुका, फिर्का या सब डिविजनशे एक
स्थानीय वांग्रेस सामित होगी। जिलेके कुन स्थानीय वांग्रेस समितियोंके प्रतिनिधियोंकी सभा जिला कांग्रेस सामिति होगी।
प्रदेश भरको कुल जिला कांग्रेस समि तेयोंके प्रतिनिधियोंकी सभा
प्रादेशिक वांग्रेस समिति होगी। कुन प्रादेशिक कांग्रेस समितियोंके प्रतिनिधियोंकी सभा सर्व भारतीय कांग्रेस समिति होगी।

जो न्यिक उम्रमें १ = वपेसे कम न होगा तथा कांत्रेल हे उदे स्थ-साधनकी रीति तथा नियमांकी जिखित मंजू ने देगा, व ही रुगानीय कांत्रे स समितिका सभासद रहेगा। ऐसा समासद हो कांग्रे सके जिलां, प्रादेशिक तथा सर्वभागतीय समितिमें, महाधित्रशनते विषय निर्वाचिनो समामें तथा कार्यकारियों समितियों में योग दे सकेगा। सर्वभारतीय समितिमें सब प्रदेशों के भिलकर ३५० सदस्य सभापतियों, मंत्रियों और कोषाध्यक्षों के सिवाय होंगे। सर्वभारतीय समिति द्वारा निश्चित तथा अन्य उपस्थित अत्यन्त जरूरी कामोंको "कांग्रेस कार्यकारिणो समिति"किया करेगी। जिसमें सर्वभारतीय समितिके सुने हुए & सदस्य तथा वर्तमान सभापति, मंत्रीगण व कोषाध्यक्षगण मिलकर १५ इयक्ति होंगे कांग्रेसके ३ प्रधान मंत्री व २ कोषाध्यक्ष होंगे।

कांग्रेसने प्रचलित भाषा तथा जनसंख्याके श्रनुसार अपने मे २० प्रदेश कायम किये हैं। पहिला नाम प्रदेशका, उसके वादका शंक उस प्रदेशकी श्रोरसे सर्वभारतीय कांग्रेस समितिमें जानेवाले सदस्योंकी संख्याका उसके बादका वहांकी भाषाका व आखिरीका नाम केन्द्रस्थानका है:-(१) तामिलनाडू-मद्रास २५ (तामिल) त्रिचनापलो, (२) श्रांध २४ (तेलग्) विजयाड़ा, (३) कर्नाटक १५ (कनाडी) गन्तूर, (४) केरल = (मलायी) कालीकट, ( ५ ) वंबई शहर ७ ( मराठी व गुजराती ) वंबई, (६ ) महाराष्ट्र १६ ( मराठी ) पूना, ( ७ ) गुजरात १२ ( गुजराती ) अहमदाबाद, ( = ) सिन्ध ह (सिधी) हैदरावाद, (ह) संयुक्त प्रदेश ४५ (हिन्दी) इलाहावाद, (१०) पंजाव और पश्चिमीत्तर सीमापदेश ३७ (पंजाबी और हिंदी) ळाहोर, (११) दिसी म (हिंदी) दिसी, (१२) अजमेर-मेरवाङा ब्रिटिश राजपुताना ७ (हिंदी) अजमेर, (१३) मध्यप्रदेश १३ (हिंदी) जवलपुर, (१४) मध्यप्रदेश ७ ( मराठा ) नागपुर, ( १५ ) बरार ७ ( मराठी ) श्रमरावती, ( १६ ) बहार ३३ (हिंदी ) परना, (१७ ) उत्कल १२ ( उड़िया ) करक (१=) वंगाल व समीघाटी ४= (वंगला) कजकता, (१६) श्रासाम ५ ( श्रासामी ) गोहाटी, (२०) ब्रह्मा १२ ( ब्राह्मी ) रंगून।

कांग्रेसकी कार्यवाही यथासंभव हिन्दुस्तानीमें ही होगी। श्रंगरेजी श्रीर प्रान्तीय भाषाश्रोंका भी उपयोग हो सकता है।

फांग्रेसके मेसिडेयट और

अधिवेशनके स्थान तथा वर्षे ।

राष्ट्र महासभाके अवतक कीन कीन असिडेंट हुये और कहां किस वर्ष कांग्रेस हुई, इसकी वालिका कालानुकामसे नीचे दी जाती है—

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                       | mannenenenenenenenenenenenenenenenen                                           |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| क्रम सं० सन् अधिवेशका स्थान                                   | करू सं॰ सन अधिवेशका स्थान                                                      |
| (१) १८८५ वस्पई<br>अर्थे श्रीउमेशचन्द्र वनर्जी                 | (२०) १९०४ संबर्ध                                                               |
| े भी भीउमेशचन्द्र बनर्जी                                      | (२०) १९०४ संबर्ध<br>श्रीसर हेनरी काटन                                          |
| (२) १८८६ क्लकता<br>श्रीदादामाई नौरवजी                         | (२१) १६०५ काशी                                                                 |
| श्रीदादाभाई नौरवजी                                            | (२१) १३०५ काशी<br>श्रीगोपाछकृष्ण गोलले                                         |
| (३) १८८७ मदास                                                 | (२२) १९०६ कककता                                                                |
| (३) १८८७ मदास<br>श्रीवद्रदीन तरपयजी                           | (२२) १९०६ कणकत्ता<br>श्रीदादामाई नौरोजी                                        |
| (४) १८८८ प्रयाग<br>शीजाजयुक                                   | (२३) १९०८ महास<br>श्रीरासविहारी घोस                                            |
| श्री <b>जाजेंयू</b> ल                                         | श्रीरासविद्वारी घोस                                                            |
| ( २ ) १८८६ वयह                                                | (२४) १९०५ लाहीर                                                                |
| थीसर विकियम वेडरवर्न                                          | श्रामद्नमोहन माळवीय                                                            |
| (६) १८९० कलकता                                                | (२५) १०१० प्रयास                                                               |
| श्रीफिरोजशाहमेहता                                             | श्रीसर विकियम वेदरवर्न                                                         |
| (७) १८९१ नागपुर                                               | (२६) १६११ कलकत्ता                                                              |
|                                                               | ्श्रीविशननारायण दर                                                             |
| (८) १८९२ प्रयाग                                               | (२७) १९१२ चांकीपुर                                                             |
| श्राभानन्य चाल्यः<br>(८) १८९२ प्रयाग<br>श्रीउमेशचन्द्र बनर्जी | भी रा० ना० मुधोलकर<br>(२०) १९१३ छरांची<br>भीनवाव सैयद भहमद<br>(२९) १९७४ मद्रास |
| ('९) १८९३ छाहौर                                               | (२४) १९१३ इसचा                                                                 |
| श्रीदादामाई नौरौजी (एम० पी०)                                  | मानवाय स्वयंद्र अहमद                                                           |
| (१०) १८९४ महास                                                | (२९) १९७४ भद्रास                                                               |
| भोअलफ्रीड बेब ( एम॰ पी॰ )                                     | श्रीमूपेन्द्रनाथ इसु<br>(३०) १९१५ वंबई<br>श्री सर स॰ प्र॰ सिंह                 |
|                                                               | ्रिक ) १८१५ वर्षह                                                              |
| (११) १८६५ पूना<br>श्रीसुरेन्द्रनाथ धनर्जी                     | (३१) १९२६ लखनक                                                                 |
| (१२) १८९६ कलकता                                               | श्री सम्बद्धाचरण मजुमदार                                                       |
| श्री धार॰ एम॰ सयानी                                           |                                                                                |
| ( १३ ) १८९७ अमरावती                                           | श्रीपनीवेसेन्ट                                                                 |
| ( १२ ) १८९७ अमरावती<br>श्रीरांकरन् नायर<br>( १४ ) १८९८ सदास   | (३२) १९१७ कलकता<br>श्रीपुनीवेसेन्ट<br>(३३) १९१८ दिह्यी                         |
| (१४) १२९८ मदास                                                | ्रे. श्रीमदनमोहन माठवीय                                                        |
| श्रीआनन्दसोहन घोस                                             | (३४) १९१९ अमृतसर                                                               |
| (१५) १८९९ छखनऊ                                                | श्रीमोतीलाल नेहरू                                                              |
| र्भवास ००२९ ( ३१ )                                            | श्रीमोतीलाल नेहरू<br>(३१) १९२० नागपुर                                          |
| धी ना० ग० चन्दावरकर                                           | थीविजय <b>राववाचारिकर</b>                                                      |
| (१७) १९०१ कलकत्ता                                             | श्रीविजयशाववाचारिकर<br>(३६) १६२१ शहमदाबाद                                      |
| - धा ६१० प्० वाच्छा                                           | श्रीवित्तरंजनदास                                                               |
| (१८) १६०२ शहमदागीद                                            | श्रीचित्ररंजनदास<br>(३७) १६२२ गमा                                              |
| धीसुरेन्द्रनाथ बनर्जी                                         | भाषत्तर अनदास<br>-                                                             |
|                                                               | - A                                                                            |
| (1९) १९०३ महास<br>भाराकमोहन बोस                               | (३८) १९२३ डीकानाका<br>श्रीमहमद असी                                             |

|                                       | ( १२ ) १९२७ मदास                              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| महात्मा गान्धी                        | श्रीडाक्टर अन्छारी                            |
| (४०) १९२५ कान पुर<br>श्रीसरोजिनी नायह | (४३) १९२८ कणकता<br>श्री पं॰ मोतीलाळजी नेहरू   |
| (४१) १९२६ गीहाटी                      | ( ४४ ) १६२९ हाहोर                             |
| श्रीनिवास खयझर                        | (४४) १६२९ लाहोर<br>श्री पं॰ जवाहिरलालजी नेहरू |

#### परिशिष्ट

#### स्रत कांग्रेस।

स्रतमें सन् १८०७ में कांग्रेस भङ्ग हुई, इसिंछए कांग्रेसकी संख्यामें इसकी गणना नहीं कीजातो।

## अध्यत्तकी अनुपस्थिति।

अहमदावाद (१६२१) की कांग्रेसके अध्यत दे । चत्तरव्यत द्वास थे। पर वे उस समय १७ (२) किमिनल ला प्रमेंडमेंड पेक्टमें गिरफ्नार करके प्रेसिडेन्सी जेलमें रक्खें गय थे। इसिलये उनकी अनुपहिणतिमें हकीम अजमल खांने अध्योत्तका काम किया।

#### स्पेशल कांग्रेस ।

स्पेशल वांग्रेसकी तालिका इस प्रकार है—

(१) १८१५ वंबई श्रीलाला लाजपतराय श्रीहसन इनाम (३) १६२३ दि जी (२) १६२० वलकता श्रीश्रवुल बलाम श्राजाद

#### स्थानान्तर ।

- (१) सन् १८८५ की पहली कांग्रेस पूनेमें होनेवाली थी, पर वहांपर हैजेका प्रकोप होनेसे घह कांग्रेस परवर्ष हुई। कुछ लोग कहते हैं कि, हैजेका यह प्रकोप पूनेमें उतना नहीं था, जितना सरकारी श्रधिकारियोंके चित्तमें था।
- (२) सन् १८०७ की कांग्रेम नागपुरमें होनेवाली थी, पर वहां गरम दलकी गरमी देखकर कांग्रेसके स्वधार वह कांग्रेस स्रतमें लेगये। यहां कांग्रेस भंग हो गयी।

# शान्तिनगरम्।

सभावति और कोषाध्यक्ष—महाराजाधिगज दरमङ्गाधिवति । प्रष्ट-पोषकः—हिन्दु-सूर्य्यं महाराखा उदयपुराधिवति प्रश्नृति । एक आर्दश हिन्दू नगरके स्थापनका साधन पर्व । दान या चन्दा आवश्यक नहीं होगा । सङ्गृशक्ति और युद्धिकी सुचालनासे ही सुसम्वज होगा ।

(प्रारम्भ करनेके लिये एक हजार प्राहक आवश्यक हैं, उनसे भी यहुत ज्यादा अर्थात तेरह सौ प्राहक इस बीचमें ही हो गये हैं, जिन्होंने साढ़े तेरह लाख रुपयेकी जमीन खरीदना खोकार किया है। जिनमेंसे कुछ रुपया आ भी गया है और वंकमें जमा भी हो गया है।)

## उद्देश्य श्रीर सहयोगके लिये श्रामन्त्रण ।

- (१) भारतीय सभयता प्रतिभा कम्मेशिक संप्रधन शक्ति और श्रात्मरक्षणमें बुद्धि बीरता एवं सनातन दिन्दू धम्मेका श्रादर्श और वैशिष्टि पूर्णाङ्गकपते प्रकटित श्रवस्थामें जगत्के सामने दृष्टान्त श्रीर बीज करते श्राततः एक द्यानमें भी चिरकाल तक संरक्षणकी श्राशासे—
- (२) चित्तगोधन बुद्धिविकाश आयुःसास्थ्योत्रति पराऽपरा-विद्यालाभ और साधनशक्ति भारतके इन पांच विशेष पेश्वय्योके चिरकाल तक संवर्द्धनमें सामने आनेवाली सब प्रकारकी प्रतिकृत-ताओं को दूर करने और अनुकृतताओंका संवद्धन करनेके उद्देश्यसे—
- (३) श्रन्नवस्त्र और गृहसम्पत्ति एवं शिक्षा और साधनकी सुव्यवस्था जो श्रव भी धम्में और सम्यताका विकय न फरके भी श्रति सर्वतासे हो हो सकती है, उसको कार्येद्धपसे समाजको दिखानेके उद्देश्यसे—
- (४) लोकवृद्धिके खाथ ही साथ प्रत्येकके लिये एक लाख हाथ घर्गभूमिके हिसायसे सहके छपिकार्यको बढ़ाकर प्रत्येकको अवयखादिके सम्बन्धसे खतोनिर्भर और निश्चिन्त रखकर सदा सचेत रखना, चरित्रकी, इहता, आत्मरस्वामें बुद्धि, घीरता, सह-

षत्धन, परार्थपरता एवं शान्ति और श्रद्धनाके विपयमें आदर्श-जीवन, धर्मासुख्य एक कर्मयोगी गृहस्थसङ्घका गठन करते हुए, उनके दृष्टान्त और सुयोगके आदर्शसे सब प्रदेशोंके सर्वस्तरके (श्रेणीके) सर्व्व सम्प्रदायके लोगोंको लेकर एक लक्ष्य और एका-भिमुख एक जातिगठनके छपाय सरुपसे—

हम शान्तिनगर नामले सब त्रिपयोंमें सम्पूर्ण श्रनुकूलताश्रोका एक श्रादर्श नगर स्थापन करनेमें श्रग्रसर हुए हैं।

काशीधाममें मोत्तत्तेत्र पश्चकोशीके सीतरमें श्रस्सो और वरुणाके वीचमें बहुत ऊंचे समनत खास्थ्यकर स्थानमें श्राधा कोस
बम्बी चौड़ी एक विशाल जमीन लेकर हमारे श्रादर्शनगरके स्थाननाकी ब्यवस्था हुई है। उसकी जमींदारीका खत्य श्रीर प्रजाखत्व गृज्य देनेसे ही मिलेगा, इस प्रकार निश्चय हुआ है। खास्थ्यविज्ञान, सामाविज्ञान, प्रथिविज्ञान और धर्माविज्ञानकी विशेष दूपसे
श्रालोचना करके सर्वत ग्राष्योंके मन और वर्त्तमान वेज्ञानिकोंके
श्रादर्शको विचारमें रखकर सर्वापेत्रा श्रेष्ठतय श्रावर्शने उक्त
कित्यत नगरका एक नकशा भी ,वन गथा है। कलकत्ता इम्प्रममेर्च द्रस्टके और इस विषयके विशेषण दस वारह इन्जिनियरोंके
साथ श्रालोचना भी की गई है। सर्वीने हो एक वाक्यसे इसकी
विशेष प्रशंसा श्रीर समर्थन किया है। उपर उसकी प्रतिलिषि
हो गई है।

सनातनधरमंद्रा आदर्श और चित्तशुद्धि, वृद्धिविकाश, आयुः-स्वास्थ्योकति, पराऽपरा विद्यालाम ह्यौर साधन विपयक शक्ति चिकाशिनी विद्यालयं मूलक पञ्चाङ्ग शिक्ता एवं समदाय नीतिके कृपिगोरक्ता वाणिज्यादिको समर्थन करते हैं, वे जिस किसी स्तरमें (अवस्थामें) होनेपर भी, उन स्थापनका अन्यतम (मुख्य उद्दे-रय है।

नगरमें दो नीतियोंके दो समाज समान संख्यामें निवास इ.रेगे।
एक दल आदर्शके पालनमें बाध्य रहेगा और अन्यदल पालनमें
साधीन रह कर भी सरलसभावसे आदर्श सम्पूर्ण कपसे समर्थन
करने याला होगा। प्रथमदल व्यक्तिगत सम्पत्ति न रखनर सङ्घनी पुष्ट हिकरनेके भावसे समाजके कल्याणसाधनमें और स्नान
संस्था होम ध्यान धारणादि धार्म नियमोंके परिपालनमें एवं पुत्र

कन्याओं ने हक्षचर्य मृतक सुशिक्षा दंनेमें वाध्य रहेगा। द्वितीय दल इस भ्रम्मनीति और अर्थनीतिके पालनमें सम्पूर्ण साधीन कपसे रहकर ही केवल हमारे आदर्शके समर्थनके लिये किम्बा सत्सक्षमें रहकर शान्ति मान करनेकी आशासे अथवा कमोन्नतिकी आशासे इस नगरमें निवास करेगा। इस द्वितीय दलके लिये नगरके चारों तरफ चतुष्कोण दस श्रेणियोमें पांच हजार क्षण्ड (हकड़े) अलग निर्धारित किये हैं। अर्थशक्ति और प्रयोजनके अनुसार सबके लिये अपनी अपनी इच्छाके अनुसार मिल सके, इस अगियायसे सहजलभ्य होनेके लिये २५, २०, १०, ५, और ३, पर्यान्त चुद्र परिमाणकी भी जमीने यधाकम ६०, ६०, ५६, ५० और ३० हाथके विस्तारके अलग अलग हकड़ेमें रक्षी जायंगी।

३२० वर्गद्दस्त वा प्रति विश्वाका मूल्य केवल हर्००) दो लो क्षयाके दिलावसे देनेसे ही कोई भी सनातनधर्मी उक्त जमीनके दुकड़ों मेंसे किली भी प्यारका दुकड़ा खरीद सकेगा। और भी विशेष हातव्य यह है कि, इन्हीं मूल्योंके क्ष्यों हो जमीनका यथार्थ मूल्य देकर भी इतना बचाव रहेगा कि जिससे इस छाद्र्श नगरफी सड़क छाद्दि देवस्थान छादि शिक्षालय छादि चिकित्सालय छादि वाजार छादि और सब धम्मस्थान गोशाला छादि यन सकेंगे और चिरकाल पर्यन्त उनका सरज्ञण हो सकेगा। सुतरां इस नगरमें जलके लिये, रोशनीके लिये वा सफाई छादि किनी कामफे लिये भी किसी प्रकारका टेक्स नहीं देना पढ़ेगा। दूसरी और समरण रिक्या, वर्त्तमान शहरमें इस समय ५०००) पांच हजार उपयेसे १५००) डेढ़ हजार उपये तककी छपेजा कम मूल्यमें कहीं भी एक विश्वा जमीन नहीं पावेंगे और उसके ऊपर खुन्नी और टेक्सका तो जुलुम है ही। वर्तमान शहरों की छपेजा यहां स्य विपयोंमें ही अधिकतर सुव्य वस्था रहेगी। नो भी समवाय नीतिके कारण इतने कम मृत्यमें जमीन देना सम्भव होगा।

इस दूरदर्शिताले सम्पादनकी व्यवस्था होनेले किसो को छुछ भी दान देना या त्याग खीकार करना नहीं होगा, बल्के धनके हिसाबसे भी सब हो लाभवान होंगे। कंवल संध्यक्ति और बुद्धिकी छुत्रालनासे दी हिन्दूसभ्यनाके स्तम्म खळप इनने यहे एक कल्यागुज्ञवक सुमद्द् कामका सम्पाद्व होसकेगा। देशभरके कर्मड लोग और सन्वंसाधारण लोग बुद्धि और कर्म्म शक्तिके विकाशका और महत् काममें शास्मोत्सर्ग करनेका सुभोता पार्चेंगे।

इस प्रकार से पर्थाप्त संख्याका कर्मायोगियोंका दल हत्वरित्र, इयतोनिर्भेर और केन्द्रीभून होने पर, उनमेंसे एक एक दलमें विश्वक होकर भारतस्वकंके प्रत्येक मदेशमें, प्रत्येक जिलेमें, यहां तक कि इस पन्द्रह कोसके अन्तरमें वहां जा कर और केन्द्र स्थापन करके अपने चरित्र, धर्माजीयन और स्थतोनिर्भरताके हृद्यान्तसे उस केन्द्रके चारों तरफ के समाजकी शिला, अन्न वस्रके निर्माहकी व्यवस्था, संव्यवन्थन और एकलद्यकी और अपसर करनेका कार्य कर सकेंगे। सुनरां सनातनधर्मावलिययोंकी भारतंत्र्यापा संघवद्यता अनायस्य निश्चयतोंके साथ इस आदर्श नगरके स्थापन से कार्यमें परिणत होगी।

इस समय में आपलोगोंके पास साइस से निवेदन करता हूँ कि प्रयोजन बुद्धि हो हो, किस्या स्वजातिको उसके सनातन भादर्शमं प्रतिष्ठित रखनेके लिये ही हो अथवा अप्र व र यह शिला और साधन समस्याके आदर्शानुक्य परिपूर्ण करनेमें सहायता करनेके इदेश्यसे हो हो, उक्त नगरकी जमीनका एक एक दुकड़ा खरीहें। स्वार्थत्याग न करके भो वह के लाभवान होते हुए स्वजातिके आदर्श और प्राणकी रला करनेमें हेतुभूत हों।

जमीनके खरीदने पाले सज्जन एक बार इस आद्शं नगरके नीचे लिखे धीस विशेष सुभीतों पर लच्च करें।

- (१) इस नगरमें नियास करने किम्बा समय पर आकर रहने पर नगरके आदर्शने अपने की पुत्र पुत्रियोंको उत्तम शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। काशीधाम शान्तिजनक महातीथ क्यों है? हसका यथार्थ विशेषत्व क्या है? यह सब प्रत्यञ्च सपसे अनुभव कर सकेंगे।
- (२) दाल चाघल घो दूध आदि जाद्य पदार्थ और लोहा ईट पत्थर आदि बनानेके पदार्थ एव अन्यान्य आधश्यक सकल वस्तु

ही समवाय नीतिसे थोकबन्द खरीदनेके भावसे खरीद करके समान भावसे सबको वांटनेकी व्यवस्था रक्खी जीयगी, सुतरां अत्यन्त सस्ते भावसे पा सर्कोंगे।

- (३) दूध, मक्कन, घी, तेल, शाटा, खांड खोर शोषध अपनी देख रेकमें तयार कराकर श्रपने निःस्वार्थ मतुष्येकि द्वारा वांटनेकी व्यवस्था रहेगी, सुतरां श्रायुः स्थास्थ्य धीर धर्मारकामें एवं बालक चौर प्रस्ता स्त्रियोंकी श्रकालमृत्युके प्रतीकार करनेमें सुमीता पांवेंगे।
- (४) संघके खिकित्सक अपनी बनाई ग्रुद्ध औषधि वेकर बिना मृत्य शान्ति नगरमें निवास करने वाले सबकी चिकित्सा करेंगे।
- (५) हमारी शिक्षा और पुस्तकादि विना मृत्य सबके पुत्र कन्या पा सकेंगे। वेद, वेदाङ्ग, प्राच्य-पाश्चात्य दर्शन, विद्यान, गणित, कथेंगीति, कृषि, गोपालन और समाजनीति प्रभृति सब विद्याओंकी शिक्षाकी यहां उद्यतम श्रेणीकी व्यवस्था रहेगो।
- (६) रुचिकर और धर्मानुकूल पुराण पाठ, नाटक पंदर्शन और पूर्णाङ्ग पुस्तकालय द्वारा शिक्ताकी सुविधा भी रहेगी।
- (७) काशोके प्राचीन शहरके साथ तुलना करनेसे इस नगरमें सब विषयोंकी ही अधिकतर सुव्यवस्था रहने पर भी जमीनका मुल्य बहुत सस्ता पड़ेगा।
- (=) जो कोई इच्छा करनेसे ही संघके कृषिकेन और गोरक्षण के साथ अपने व्यक्तिगत कृषिकेन और गो मेंस स्वतन्त्र रूपसेहों रखनेका सुविधा पावेंगे; सुतरां सहज ही जीविकाकी स्थाई व्यवस्था भी कर सकेंगे। थोड़े मूल्यमें अति उर्व्वरा जमोन पावेंगे।
- (१) स्वास्थ्यक्षी सुविधोकी तो तुलना ही नहीं हो सकती। प्रत्येक मकानके सामने २= हाथ प्रशस्त रास्ता रहेगा और चारों और प्रांश बगीचा अवश्य ग्हेगा। सबके काममें आने के लिये हस संघके द्वारा परिचालित अद्ध और पूर्ण याजार, कृषि और. पूछ फलांका परीक्षण सेत्र, गीतम पाजवस्य अमस्य शहराचार्य रामातुल कुमारिकम्ह महाराणामताप सिंह,शिधाजी और रामदास प्रभृति महात्मायाँको युक्तियोंने सुशोमित मानाकार प्रशस्त

समणोद्यान, गङ्गा जमुना आदिकी मृत्तियों से सुशोभित सुनृहत् जलाग्रय, पुष्पोद्यान, पुरुतकालय, महाविद्यालय, बहाचारी आश्रम, ज्यायामशाला, सभा करने और कथोएकथन करने हे लिये विस्तृत अत्वर (चन्तरा) एवं गायभिदेवो अग्नि सूर्य्य गणपित शिव शिक शिक विष्णु ब्रह्मा और गुरु इन नव विश्रहों के नव मन्दिर रहेंगे। बारह रास्ते और चार पुल ४० हाथ चौड़े रहेंगे। लागांग यह कि रास्ता, वगीचा, वाजार और गृशदि निम्माणिके लिये स्वास्थ्यके विचारका ही मुख्य उदय रखकर नक्शा बना है। अनिष्ठकर वस्तु मिश्र खाद्य पदार्थके तो इस नगरमें प्रवेश होनेका भी सुविधा नहीं रहेगा।

(१०) संघशक्ति और परिचातन शक्ति वहानेके लिये इस नगरकी म्युनिसपित्टी अपने हाधमें रहेगी। उसमें पूर्व कथित दोनों दलोंके व्यक्ति अविकारी होंगे।

(११) संघनी सब सम्पत्तिके, यहांतक कि बाहरके कृषितेत्र और गोधनके पर्य गठ मन्दिर और शिकाविभागके उपर सरक्षक परिषद् (२६८ बोर्ड) के सदस्य कपसे अधिकार भी नगर निवासी प्रत्येक व्यक्तिके हाथमें रहेगा।

(१२) रास्तानिर्धाणके लिये किस्वा नगरमें आनेवाली बस्तुओं के उपर चुक्को (स्युनिसिपैलिटो टेक्स) देना नहीं होगा। स्थायी भागडारमें जमा रुपयों की आयके द्वारा ही सब कार्य अच्छी तरहसे चल सकेंगे।

(१३) वहां मुक्दमांकी सम्भावना ही नहीं रहेगी, क्योंकि सारे नगरकी जमीदारीका सत्व संव वा समिति अधीन रहेगा, एवं क्रेताओंका संवक्ष सदस्य कपसे स्वत्व रहेगा। किन्तु व्यक्तिगत कपसे अपनी जमीनकं ऊपर जिरस्थाई मौक्सी स्वत्व अधीत अव दूधनीय करसे संव प्रकारसे व्योहार करनेका विरस्थाया अधिकार रहेगा। सुतरां सीमाको रेखाको रहा करनेका दायित्व (जिम्मेवरी) संवक्षे ऊपर ही रहेगा।

(१४) श्रपनी जमीन घर श्रादि जिस किसी शर्तसे दान विक्रय श्रादि जिस किसी रूपसे इस्तान्तरित कर सकेंगे शर्थात् दे सकेंगे।

- (१५) मृत्यदा रुपया इकट्टा न देनेसे भी चल सकेगा। कससे कम तृतीयांश देकर बाकी रुपया तीन वर्पमें किस्तके कमसे दे सकेंगे।
- (१६) मझान खुन्को ही बनाना होगा, किन्तु मध्यिक्त लोगों के लिये अर्थात् तीन हजारसे स्तृत हजार रुपया खर्च होने तकका घर संघसे २० बीस वर्षमें कमशाः देनेकी शर्तपर बना देनेकी ब्यव-स्था रहेगी। अपनी इच्छाके अनुसार घर छोटा बड़ा बना खर्केंगे।
- (१७) इच्हा करनेपर धनी दरिद्र सब ही बिना मृत्य संघसे नाना आकार श्रीर फैरानके मकानका प्लेन श्रीर इष्टिमेट पा सकेंगे, किन्तु जमीन विश्वक होनेका समय निश्चय होनेपर पावेंगे।
- (१८) संघके तत्वावधानमें मकान बन लहेगा। पर्व खाली मकानके रत्तणावेज्याका भार भी संघ ले सकेगा।
- (१६) जमीन्द्रा मृत्य पूरा देनेपर एवं जमीन पानेपर, कमले दम आधा रुपया ६॥ रुपया सैकड़ा वार्विक सुद देकर अनायाल संघसे व्यापत्ति विपत्तिके समय क्रज रूपसे पा करोंगे।
- (२०) गङ्गा स्थान, विश्वनाथ दर्शन और स्टेशनपर जाना श्राना, संघक्षी मोटर लारी से श्रांत सहते में हो सबेगा। पश्चकोशी के भीतर श्र्यात् मोचलेशमें और गङ्गाजी के किनारे पर श्राम गसाने के योग्य स्थान मिलना सम्भव नहीं है और गङ्गाजी के किनारे के लिये मोक्षर लेश त्याग करना भी वाञ्छनीय नहीं है। इस वारण से गङ्गादेवी विश्वनाथ और स्टेशन इन तीनों स्थानों से ही डेढ़ माईल दूर मोती भीत से दुर्गाजी पर्य्यन्त श्रिस्तृत स्थान नगर के लिये निर्धारित हुआ है। श्रस्तु, मोटरलारी दो तीन रक्जी जायगी ही और श्रक्ष सत्यधर्मका श्राद्र्य, सामाजिक श्रद्धला, स्वास्थ्य द्रव्य वाजारकी पूर्णता और समवाय नीनिकी सुविधाके साथ तुलना करनेपर भी उक्त दूरत कुछ भी नहीं है।

श्राज पर्यान्त ब्राहक संत्या तेरहसौ पचहत्तर श्रीर उनके स्वी-कार किये हुये भूमिन्ह्यस्वरूप भाष्त होने योग्य कुल रुपये साहे-तेरह लाग हो गये हैं। सबको हो क्मसे कम तृतीयांश रुपया देनेके लिये श्रमुरोध पत्र भेजा गया है। कमसे कम एक हजार सदस्योंके भी रुपया देनेपर काम प्रारम्भ हो जायगा। इति शम्

#### श्चापके सहयोगप्राधी-

कोषाभ्यत्त श्रीर सभापति—महाराजाविराज दर्भक्वाधिपति। संगठननायक—श्रीशारदानंद ब्रह्मचागी, शान्तिनगर संगठन कार्यालय, ११६ मिश्रपोखरा, कार्ता।

सेकेकृरी—कुमार श्री कवीन्द्रनारायण सिंह एम० एत० सी॰ (काशीराज परिवार )—भोमचन्द्र चट्टोपाध्याय विद्यासूवण बी० एस० सो० वी० एस० साई० ई० ई०, प्रोफेसर आफ इंडिज वियरिङ्ग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

सोलिसिटर-अद् धेन्द्रकुमार गङ्गोवाध्याय कलिकाता हाईकोट । विमलचन्द्र मुखोवाध्याय एलपल् बी० पहचोकेट बतारस ।

#### अन्य संस्थाएं।

इक संस्थाओंके अतिरिक्त निम्न लिखित संस्थाएं अपने अपने ढंगसे विशेषता और महत्त्व रखती हैं:—(१) हिन्दू महासभा (इसमें आर्थ समाजी आदि मां समिन्तित हैं) (२) आर्थमें प्रचारिणी सभा (यह काशोके तीथीदारका कार्य करती है।) (३) आर्थमहिला हितकारिणी महा परिषद (सन्।तन धर्मावल: म्बिनी महिलाशोंकी एकमात्र महासमा है। इससे सम्बन्धयुक्त एक विधवा अन्सन्है, जिसके द्वारा सनातनध्यविकारियनी विधवाश्री-को अन्नको सहायता दी जातो है और इसकी ओरसे "आर्थ्यमहिला" नामक पत्रिका श्रीयुत पं कालीप्रसाद शास्त्रीजोक सम्पादकत्वमें वड़ी सजधजके साथ निकलती है।) (४) ऋषिकुल हरिद्वार, (4) हिन्दुकालेज, वेहली, (६) सनातनश्रम कालेज, लाहीर (७) सनातनधर्म कमशेल कालेज, कानपुर, (=) सनातनधर्म कालेज,दौलतपुर (बङ्गाल), (६) ब्रह्मचयश्रिम, मिवानी, (१०) आयुर्वेद महाविद्यालय,पीलीभीत, (११) अनाधालय,काशी, (१२) गोवर्धन संस्था,वंबई और वाई (१३) श्रीकृष्णगोशाला-इलक्ष्या, १४-रामकृष्णभिशन,वेलूर, अलमोबा, काशी, १५-नागरी प्रचा-रिग्री सभा, काशी, १६ जाहाण महा सम्मेलन-काशी, इत्यादि

# श्रीमहामण्डल-खण्ड।

[ सम्पादक-भीमान् कुमार कवीन्द्रनारायणसिंह महोदय, एम० एउ० सी. ]

## श्रीभारतधर्म-महामगडल ।

श्रिकत भारतवर्षीय सनातनधर्मावलम्बियोंकी प्रतिनिधिभूत सभारतपरे इस धार्मिक-लामाजिक संस्थाको भारतसरकार, समस्त खाधीन नरपति,धर्माचार्य श्रीर वर्णाश्रमधर्मी प्रजाकी प्रत्येक जातिके मुखियाश्रीने लेख द्वारा खीकार कर तिया है।

इस संस्थाके संरक्षकों में पूज्यपाद श्रीशंकरा चार्य जी महाराज श्रेगेरी-पीठ, शारदापीठ, गोवर्थनपीठ तथा वैप्णवाचार्य महाराज तोतादि मठ, नाथहारा, सलीमावाद संस्थान जैसे धर्माचार्य तथा हिज़हाई नेस हिन्दुसूर्य श्रीमहाराणासाहव उदयपुर, महाराज नेपाल, काश्मार, मैसोर, बूंदो, टेहरी, कोटा, सेलाना, श्रलवर, टिपरा, बड़ोदा, खाळियर, रीवां, पटियाला, जोधपुर, बीकानेर, श्रजयगढ़, किशन-गढ़, पन्ना, दितिया, ड्रॉगरपुर, खांसवाहा, नर्श्सहगढ़, श्रांगधा, देवास, -रतलाम, जयपुर, लिमड़ी श्रादि जैसे खाधीन नरेश समिलित हैं।

प्रधान कार्यालय—काशीके जगत् गंजमें स्थित है और प्रान्तीय मण्डल कलकता, महास, हैदरायाद (दक्षिण), श्रीरंगम्, नांसिक, बम्बई, गौहाटो, पटना, नागपुर, श्रमरावती, उद्यपुर, फीरोजपुर, कराची, लखनऊ, मेरठ, दिल्ली, श्रजमेर, श्रहमदावाद, रावलिएडी और कानपुरमें हैं। शाखा सभाषं सब प्रान्तोंके नगगमें हैं।

काशीके प्रधान कार्यालयमें आर्ये पिदलाहितकारिणी महापरिषद्, अधिक भारतवर्णीय संस्कृत विश्वविद्यालय, विश्वनाण अन्नपूर्णो दान भागडार, वर्णाश्रमसंब, सर्वधर्मगवेषणामन्दिर आदिके कार्यालय हैं और प्रधान सभापतिका कार्योहर वस्मेगामें है।

## श्रीमहामगडलके प्रधान पद्धारियोंके नाम।

#### वधान सभापति—

हिज्हाईनेस श्रोमान् महाराजाधिराज मिथिलाधिपति श्रीमान् कामेश्वरसिंह वहादुर दरभंगा नरेश, दरभंगा ।

#### सभापति मंत्रीसभा-

हिज्हाईनेस महाराजा भारतधर्मनिधि श्रीमान् दिलीपसिंह बहादुर, सेलाना ।

#### उप-सभापति--

१—महामहाध्यापक महामहोपाध्याय ए० श्रन्नद्।चरण तर्क-चुडामणि, काशी।

२—धर्मसुधाकर राजा वेणीमाधव प्रसाद्सिंह महोदय, कंतित राज, विजयपुर।

३—दि श्रानरेयल धर्मरल राजा मोतीचन्द साहय, सी आई है काशी।

## चीफ सेक्रेटरी-( मधान मंत्री )

ि दि शानरेवल सर डाक्टर देवपसाद सर्वाधिकारी सी, श्राई, ई, सी, बी, ई, एल एल, डी, इत्यादि-कलकता।

#### सहयोंगी प्रधानमंत्री-

धर्मभूषणं नात दियानी राम बी० ए० पटियाना । प्रधानाध्यन-

श्रीमान धर्मविनोद कुंवर कवोन्द्रनारायण सिंह एम् एल् सी द्यानरेरी मजिस्ट्रेट तथा रईस, काशो ।

#### संयुक्त प्रधानाध्यच-

- (१) धर्मविनोद पं बलदेवदास न्यास, स्पेशल मिलस्ट्रेट, काशी।
- (२) राय वहादुर धर्मरञ्जन वा बहुक प्रसाद खत्री, रईस, काशी।

ॐ तत्सत्।

श्रकुएठं सर्वेकाय्येंषु धर्मकार्ग्यार्थसुचतम् । वैकुएठस्य हि यद्र्पं तस्मै कार्ग्यात्मने नामः॥

## श्रीमहामण्डल

की

कार्य-विवरणी।

(सन १६२६ तक)

---:※:---

## (१) प्रस्तावना ।

भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा हिन्दीकी उन्नति और प्रचारके लिये श्रीमहामण्डल-डाइरेक्टरोकी स्थापना हुई है। ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि, हिन्दुस्तानके घर घरमें इसका प्रचार हो। यद्यपि अभी इस शुभकार्यका कंथल वीजारोपण हुन्ना है, परन्तु श्राशा है कि, शीघ ही लाखोंकी संख्यामें इसका मुद्रण हो कर भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें हिन्दीभाषाके प्रचार और वर्णाश्रमधर्मकी महिमा घोषित करनेमें महामण्डल-डाइरेक्टरी छतकार्य्य होगी। इसी शुभ लच्यमें सहायक वननेके लिये श्रीभारतधर्ममहामण्डलके संचालकोंने यह निश्चय किया है कि, श्रीमहामण्डल डाइरेक्टरीमें प्रतिवर्ष श्रीमारतधर्ममहामण्डलको कार्य्यविवरणी प्रकाशित हुन्ना करे श्रीर यह शुभकार्य स्थायी हो।

## (२) शारम्भ ।

अहारहवीं शतान्तिक अन्तिम भागमें अर्वुद्गिरि (आवू पहाड़) के वनमें श्रीबशिष्टात्राश्रम नाम क पवित्र तीर्थमें इस खजातीय महा-यक्षका प्रस्ताव हुआ था। एक साधु तथा एक गृहस्थ विद्वान् ब्राह्म-युने मिलकर इसका शुभ संकल्प किया था। तदनन्तर राजपूनानेके अन्तर्गत किशनगढ़ नामक खाश्रीन राज्यमें वहांके खर्गीय धर्मातमा नरपति महाराजाधिराज शार्दृलसिंहजी तथा उनके लघुन्नाता सर्गीय दीक्षित महाराज अवानसिंहजी दोनोंकी शुभ इन्डासे जब सुप्रक्रिक स्रोमयह हुन्ना था, उस समय इस महायहका कार्य गुन रीतिसे प्रारम्भ किया गया था। सन् १६०१ ई०में श्रोभारतधर्ममहामग्ड-लके !स्थापयिताने धर्मतिलक रायरायान श्रीमान् वरदाकान्त लाहड़ी महाशय, धर्मभूषण श्रीमान राव गोवालिंह महाशय श्रीर खर्गीय धर्मरत विद्यासुधाकर श्रीमान् राव बहादुर श्यामसुन्दरलाल बी० ए० सी० श्राई॰ ई० महाशयकी सहयोगितासे पत्रद्वारा भारत-वर्षके सब प्रान्तोंके वड़े वड़े गएपमान्य हिन्दुनेताश्रोंसे परामर्श कर तथा व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयालु शर्मा और महोपदेशक लगीय पं॰ माधवसिश्रकी सहयोगिता हे इस महाद्रुमका बीजरोपण किया था। सन् १६०२में श्रीप्रथुरापुरीमें भारतवर्षके सब नेतृवृन्दने मिलकर एक महाधिशनमें इस ऋखिल. भारतवर्षीय ऋदितीय महा सभाकी सरकारी कानूनके श्रनुसार रजिस्ट्री कराई थी। कई वर्षीं -तक इस महासभाका प्रधान कार्यालय मथरापुरीमें रहा। उसके श्रनंतर इसका प्रधान कार्य्यालय वर्णाश्रमधर्मियोंके प्रधान केन्द्र काशीपुरीमें लाया गया। श्रीमधुरापुरीसे श्रीकाशीपुरीमें प्रधान कार्य्यालयके परिवर्तनके समय सन् १९०६ त्रिवेणी तटपर एक महाधिवेशन हुआ था, उसमें प्रथम हिन्दी कार्ये विवरणी वितरित हुई थी। तत्पञ्चात् सन् १६१० में "श्रीमहामएडलकी बाख्यावस्या" नामक एक विस्तृत कार्य्यविवरणी हिन्दी भाषामें प्रकाशित की गई सन् १६१५ से १६२३ तक अंगरेजी भाषामें इस महासभाकी विस्तृत काय्येविवरणी प्रति वर्ष प्रकाशित होती रही। श्रौर सन् १३२४से अवतक श्रीमहांमण्डलकी रिपोर्ट नियमित रूपसे इस महा-मग्डल डाइरेक्टरीमें निकल रही है। प्रतिमास सर्कुलर द्वारा कायं विवरणी प्रकाशित होते रहनेके कारण इस महासभाकी बाल्याव-स्थामें अर्थात् सन् १६१४ तक इसकी वार्षिक कार्यविवरणी प्रका-शित नहीं होती थी। सन् १८१५में जो 'श्रांति हिंस्ट्री झोंफ महा-मएडल' नामक पुस्तक श्रहरेजीमें शकाशित हुई थी। उसमें इस महासभाकी कार्यप्रणाली यथेएकपसे वर्णित है।

## (३) देवासुर-संग्राम ।

श्रन्तर्जगत्में देवासुर संग्राम विद्यमान है। उसीका फलरूप इस मृत्युलोकमें भी देवासुर-संग्रामके लक्षण प्रकट होते हैं। श्रीभारत- वर्ममहामएढल नामक महायक्ष जो इस घोर कलियुगमें वर्णाश्रम-धर्मकी सुरक्षा, सनातनधर्मकी महिमायचार, सद्विद्याविहतार, हिन्दूजातिमें संघशिककी उत्पत्ति श्रोर वर्णाश्रमधिमें के सब प्रकारिक करवाण करनेके झिम्पायसे प्रारम्भ हुन्ना है, उसमें देवासुर संप्रामके लक्षण तो श्रवश्य ही प्रकट होते रहेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है। सञ्जालकोंको सहायता न देना, उनके श्रम पुरुपार्थमें वाधा पहुँचाना, उनका मिथ्या श्रपवाद प्रचार करना, वुद्धिमेद, मतभेद, श्रशान्ति श्रीर पारस्पिक कलह उत्पन्न करना, उनके दूर-द्शितापूर्ण श्रम उद्योगोंको न समम्भना श्रीर न समभने देना, सहा-यकोंको यहकाना इत्या व श्रासुरी-प्रकोपसे नाना विपत्ति इसके सञ्चालक भव तक सहते श्राये हैं श्रीर पद-पदमें विपत्ति सप्ते हुप विश्वनाथकी हुपासे धर्मकार्यको श्रयसर करते रहे हैं। गत वर्ष श्रामीत् रिपोर्टके वर्षमें भी श्रीमहामग्रहलको श्रनेक श्रासुरी श्राकरमणोंसे भ्रात्मरक्षा करनी पड़ी है।

## (४) यज्ञानुष्ठान ।

सनातनधर्म श्रीर वैदिक विज्ञानके अनुसार यह माना गया है कि, यह मृत्युलोक देव सुदमलोकके चौदहवें हिस्सेका एक चौथा हिरसा है। दैवलोकमें ऋषि, देवता और नित्य पितृगण तथा श्रधोलोकों में श्रमुरगण वास करते हैं। यह स्थूल मृत्युलोक स्दम-दैवलोककी सहायतासे ही सुरक्षित होता है। देवतागण देवराज्य के सञ्चालक हैं। इस कारण देवताश्रोंकी प्रसचताप्राप्तिके लिये यहा-नुष्टान करना सनातनधर्मियोंका प्रधान धर्म है। श्रोमहामएडल चनातनधर्मियोको समष्टिक्य खजातीय महासभा है। इसके प्रधान कार्यालयमें देवताश्रोंकी तृप्ति तथा पसचता प्रतिके लिये नियमित यहानुष्ठानके निमित्त एक स्थायी यहामएडएका निर्माण किया गया उसमें सन् १८२८ के अन्ततक १११ यह हो चुके हैं। उनमें से इस वर्षमें प्राठ यत्र हुए हैं और सब समेत निम्नलिखित यत्रींका. अनुष्टान एश्रा है। सोमयह १, रुद्रयह १८, महारुद्रयह ५, अति-ग्रह्मयत २, शक्तियत १५, सहस्रवग्डीयत ३, शतवग्डीयत २३, श्राम्यायस ४, गम्यत्रीयस १, त्रमुवेदशान्तियस १, महाविष्णुयस १, चिष्णुयात ७, गणपतियत ३, विश्वम्भरयः १, स्टर्ययत ५, शिव-

यह ५, देवीयह २, हरिहरयह ३, जातवेदसाग्निदुर्गायह १, सत्रयह ३, विश्ववारक्यह १, श्रीधीशयह १ और ,लक्मीयह ५, हुए हैं। इनमें से वड़े वड़े |यह ऐसे भी हुए हैं, जिनमें चालीस हजार रुपये तक खर्च हुए हैं। बड़े वड़ यहाँ के अन्तमें काशीके विद्वान् वाह्यणोंका पूजन भी किया गया है और प्रायः यहाँ के अन्तमें चारों वेदों के वेद्पाठी बाह्यणोंको वसन्तपूजा भी को गई है। श्रीमहामएडलके इस खादर्श यहानुष्टानके नम्नेपर पञ्जाबसे लेकर श्रासाम प्रान्तक श्रनेक स्थानीम यह हुए हैं और महामएडल प्रधान कार्यालयके द्वारा योग्य वैदिक ब्राह्मण भेजे गये हैं।

श्रव यहांका सिलसिला नियमित बना रहे, इस लिये यह व्य-वस्थाकी गयो है कि, महामाया न्यास नियमित यहानुष्ठानोंका व्यय किया करें। उस न्यासका पुनःसंस्कार करते हुए यह नियम विशेष-रूपसे बना दिया गया है।

#### ५ (५) षानदान-विभाग ।-

श्रीमहामण्डलका यहानुष्टानियांग जिस प्रकार देवपूजनके विचारसे स्थापित किया गया है, उसी प्रकार श्रीमहामण्डलके मान-दान-विभागको कार्य्य नृयहक्षपसे मनुष्योंके गुण्यूजासम्बन्धसे किया जाता है। इस विभागसे निम्नलिखित श्रेणीके मान दिये जाते हैं। यथा:-

१—धार्तिकता श्रीर धर्मकायों में [सहायताके विचारसे राजा-महाराजाश्रीको मानदान।

२—उसी विचारसे सव श्रेगीके योग्य व्यक्तियीको मानदान ।

३—धार्मिक तथा परोपकारी श्राव्यमिहितास्रोको मानदान।

४—साधारण विद्याविषयक मान । स्वरेशी, विदेशी सब श्रेणीके बिद्धानीको यह मान दिया जाता है ।

५-संस्कृतविद्योपाधि ।

६—विशेवसंस्कृतविद्योपाधि, यथाः-त्रैद्यक, ज्योतिष, कर्मकाएड श्रादि ।

s-विशिष्टविद्यो<mark>पा</mark>धि ।

=-हिन्दीविद्योपावि ।

६—पदार्थविद्या, सायन्स ऋैर शिल्पसम्यन्धीय मानदान । १०—भारतीय श्रन्य देशभाषाद्यीकी विद्योपाधि । ११-संगीतविद्योपाधि ।

१२—हवाद्यानसम्बन्धीय उपाधि । यथाः—उपदेशक, महोप-देशक इत्यादि ।

१३-परोपकार और जोवरसासस्वन्धो मान।

१४—साधारण मानपत्र, प्रशंसापत्र श्रीर धन्यवादपत्र ।

· १५—कृषि श्रौर उद्भिज विद्योपाधि । जो इसी वर्षसे श्रा**र**म्म

की गई है। जो जातीय मान दिये जाते हैं, वे धर्माचार्य्य श्रौर राजन्यवर्ग एवं सब प्रान्तीय प्रतिनिधिवर्गकी श्रोरसे होनेके कारण इस मान-दान विभागका आदर जातीय पुरस्कारकपसे किया जाता है और श्रीमहामएडलके विद्या सम्बन्धीय मानका प्रभाव तो यूरोप श्रीर अमेरिकाके सभ्य देशोंमें भी हुआ है। श्रीमहामगडले विद्या, सायत्स और आर्ट आदिके सम्दन्धसे मान देनेमें धर्म श्रीर जातिका विचार नहीं रखता है।

इस मानदानविभागकी स्थापनासे लेकर सन् १६२ न्के अन्ततक सब्भेणीके मानकी संख्या ३२२२ थो। इसके वाद जिन-जिन गुणी सज्जनोंके गुणको पूजा की गई है, उसकी सूची नोचे प्रकाशित की जांती है। भारतवर्षके राजन्यवर्ग श्रीर विद्वजनमगडलीमें तो इस मानका यथेष्ट आदर है हो, विदेशमें इसका कैसा आदर है, उसके नमुनाक्रपसे नोचे फ्रान्स देशके एक वड़े नामी विद्वान्को संस्कृतपत्र प्रकाशित किया जाता है।

''श्रीभारतधर्ममहामण्डलसकाशादु यन्मानपत्रं भवद्भिः श्रेषितं, तद् इदानीं प्राप्तं, विस्मयोहॅगाकुलः पुनः पुनरतुपश्यामि । श्रहो वतः अयम् मादृशो जन एतावतो वहुमानस्य पात्रं भवति ? एपा नन्बह द्वारदोपेण त्पादिता मया स्यात्? विद्यार्णवाभ्यन्तरेऽहृष्टिगोचर पव विन्दुः सागरपदेन यद्याख्यायते,तादृशस्योपचारस्य साहित्यशास्त्रे संबा कींद्रशो विद्यते ? अनहीं ऽपि सन् पतत् मानपत्रं कृतणः साद्ररं प्रतिगृहामि । तेन हि मैत्र्याः परम्पराश्रयता रूपष्टं प्रदृश्येते । मया चिरकालाद्घृद्यसर्वस्वं भारतदेशाय दत्तम्। श्रद्य तु भारतः देशेन भारतदेशानुरकाय प्रेमाशयस्य चिह्नं दीयते । महामणडलस्य सर्वस्य च रष्ट्रस्य कुशलं भूयादिति शम् । भवदीयः— Sylvain levi, professor Callage-ade, France.

हल सालमें जिन जिन राजा-महाराजामी, सन्जनी और मार्च-

महिलाश्रोंके गुणकी पूजाके निमित्त उनको जातीय मान दिया गया है, उनकी विस्तृत नाम।वली श्रागे प्रकाशित की जाती है।

## राजधम्मीपाधि ।

श्रीमान् महाराजा चन्द्रमोक्षेश्वर प्रसाद सिंह बहादुर गिद्धौर। धर्मनिधि।

भीमान् रोजा गिरिषर प्रसाद नारायण सिंह साहित्र देश-बहादुर, रंका । धर्मासद्भार ।

## धर्मोपाचि ।

श्रीमान् एम० के० श्राचार्य्य महाशय, ४६ लिंवाचेटी स्ट्रीट मदास । धर्मालङ्कार ।

श्रीमान् सेठ रमण्लाक केशवलाल दातार पेटलाद ( गुजरात ) दान-धर्म-धुरीण ।

श्रीमात् वात् वेदारनाथजी मित्र कलकत्ता । धर्मविनोद् । श्रीमान् प्रियनाथ वनर्जी, चीफ मैनेजर दरभंगा । राजधर्मविभूषण ।

श्रीमान् सेठ तदमण दासजी डागा १८-२२ शेख मेमन स्ट्रिट, चम्बई। धर्मविनीद।

स्ट्रिट, घम्बई। धमेविनीट् श्रीमान एन० नटेश अय्यर बी० ए० बी० एत०

पहारोवेट श्रार गवर्नमेराट शीडर रामनद, मद्रास । धर्मरञ्जन । श्रीयान् के० वाल सुन्छानिया अन्यर वी० ए० वी० एल० पहारोवेट, मैलापुर मद्रास । धर्मरञ्जन

श्रीमान् ए० वेंकट रायातिया बी० ए० बी० एत० एडवोकेट मैलापुर मदास । धर्भरक्षन ।

श्रीप्तात् प्रेम० के० वैधनाथ अय्यर धी० प० बी० पत्त० पडवोकेट बुग्वकोनम् मदास । धर्मरञ्जन ।

श्रीमाद एस॰ महालिङ अय्यर, सेनेटरी बाह्यण समा, तंजोर । धर्मभूपण ।

श्रीमान् आर० वी॰ सीतारामिया शास्त्री वी० प०, बी० पेल०, पर ोरेट असलीपुरम् । धर्मरजन ।

श्रीमान् महाविद्वान् चावलो यन्नेश्वरसोमयाजी शर्मा बीठ एठ बीठ एलठ एडवोकंट श्रमलापुरम्। धर्मरत । श्रीमान् पुरुत् पन्त रामचन्द्रिया श्रानरेरी मजिस्ट्रेट धर्मरञ्जन । कुरन्ल। श्रीमान् हेमाद्रिकोंडलराय शर्मा वे जवाडा। धर्मरञ्जन । श्रीमान् के० मार्कग्डेय शर्मा प्रनामवाई हाइरोड सद्रास । धर्मविनोद् । श्रीमान् डाक्टर के वो सुन्वाम्ना श्रमाध्या एम धर्मरञ्जन । वी वरदा मुठियाप्यन स्ट्रीट महास । श्रीमान यू. पी. कृष्णामाचार्य वैंकटा चेलामुडालीस्ट्रीट पार्कटाउन महास । धर्मभृषण्। श्रीमान् सो एच वासवियाह श्रेष्टो एडिटर "विश्या" धर्मरञ्जन। गुंदुर । श्रीमान् गोवूरामचन्द्र राश्रो श्रानरेरी मैजिस्ट्रेट धर्मरंजन । येजघाडा । श्रीमान् वड़ वृ गौरीसोमशेखर राघ डाइरंक्टर सना-धर्मरंजन । तनधर्म कानफरेंख गोदावरी। श्रीमान् भड़ी वेंकटा छिन्त्रियाह गारू महाजन गुंडर धर्मविनोद । (मद्राख) श्रीमान् पन् श्रोनिवास श्राचार्य वी प्रवी पल्पह-बोकेट पुरलवालकम् ( मदास ) धर्मरंजन । श्रीमान् श्रीवश्य सिंहा सनम् विद्वान् नडाडुर तिरुमंगः लम् नरसिंहाचार्यं खामोगल रिटायर्ट संस्कृत विहान धर्मभूषण् । मद्रास । शीमान् फोटि कजी कद्दनम् आवार्य सिंहासनपति, थीपरिइत भृटाएम् महाविद्वान् एम् कुमार ताताचार्य खामीगल कंजीवरम्। धर्मालंकार। श्रीमान् सेठ मोहनलाल मधुरादास पोष्ट बक्स नं ५५ धर्मरञ्जन । मौलमोन बम्मा । धोमान् सेट चुत्रीलाल फुलचन्द चोनाई, खजुरी पोलं धर्मभृषण् ।

श्रहमद् वाद् ।

श्रीमान् सेठ मंगलदासः गिरधरदासः पारिक श्रह-भदावाद। धमलिंकार । श्रीमान् सेठ सर गिरजा प्रसाद, श्रहमदावाद । धर्मरतन्। श्रीमान् राववहादुर राववछवीर सिंह रेवाडी ( ग्रह्मावाँ ) धमभूषण् । श्रीमान पं० वालकृष्ण मात्राह चाँहे महाराज वाई। धर्मभूषणा श्रोमान लाला हरिराम जी साहब दिली। धर्मभूषण्। 🕾 श्रीमान् केशवराव गर्नेश देशपार्र्डेय शंकर टेकरी वाड़िया वाजार, बड़ौदां। धर्मालंकार । श्रीमान् ब्रजमोहन लालजी वर्मा छिन्दवाडा (सी पी ) धर्मभूषण। श्रोताराचरण गांगोली श्रिवालय, बनारस्ती भक्तिभूषण्। श्रीमान् वाव् श्रोयद्नन्दनसिंहज्ञी कान्तीपुरङ्योढी. पो०-शकरी (विहार) धर्मालंकार । श्रीमान् षाव् श्रीमदनमोहनजी मध्वनी ड्योडी। धर्मालकार कुलाङ्गना गानदान । श्रीमती रानी उयामसुन्दर कुर्वारी राज्य मभौती धर्मलद्रभी श्रीमती साबित्री देवीजी महोद्या पालीखर्द-इटावा साहित्य चन्द्रिका। श्रीमती मातुः श्रीलदमी श्रम्मल प्रेसिडेंट लदमीविलास-सभा ( लेडीज पसोसियेशन ) टिप्लीकेन मदास । ं धर्मचन्द्रिका। श्रीमती मोती बाई वनारस. विद्याविनोदनी। श्रीमती वोरन देवी 'लली' लखनऊ साहित्य-चन्द्रिका। श्रीमती विमला देवी 'रमा' इमरांव साहित्य-चन्द्रिका । श्रोमती कुमारी गङ्गादेवी भागव 'छलना' साहित्य चित्रका। सरत्तकमानपत्र हिज हाईनेस महाराजा भीमसमग्रेर-

हिज हाईनेस महाराजा भीमसमग्रेर-जंगबहादुर राणा मार्गल ग्रौर प्राहममिनिस्टर नेपाल। हिज हाईनेस महाराजा बहादुर दुर्जनग्रालसिंहजो खिलचीपुर हिज पेक्सलेस्बी राणा युद्धशमग्रेरजंगबहादुर-राणा डिप्टी प्राईममिनिस्टर नैपाल।

छ गत वर्ष इनकी धर्मीपाधि गलतीले अन्य प्रकारते छपी थो।

हिज ऐक्सलेन्सी राजा धर्मसमशेर— जंगबहादुर राणा कमागडर इन चीफ नैपाल । संरत्तक आचार्य मानपत्र ।

श्री १०= परमहंस परिव्राजकाचार्य-शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य श्रीमान् खामी राजराजेश्वर श्राश्रम महाराज डाकोर (गुजरात)

#### विशिष्ट विद्योपाधि ।

श्रीमान् वाब् हरिश्चन्द्रती एम० ए० शाई० सी० एस० जज, वनारस । विद्यानिधि ।

श्रीमान् मेजरः बी- डी- वसु, भुवनेश्वरी श्राश्रम-बहा-दुरगंज, इसाहाबाद सिटी। विद्याविभूपण्।

#### विविध विद्योपाधि ।

श्रीमान् सरकार बहादुर जोहरी साहव वी० ए०—
एउ एत्त० वी० एडवोकेट हाईकोर्ट नं० ५ सिटी—
रोड इठाहाबाद। विद्यारता
श्रीमान् पण्डित काशीनाथ ज्योतिषी देउ श्रस्तीबाट
वनारस। ज्योतिष शास्त्रालङ्कार।

श्रीमान् गोस्वामी जगदोशप्रसाद राजवेष्ट्य, मन्दर—
राजा तेजासिह कचौरीगली बनारस (शेख्पुर स्टे—
ट्स हाउस चूनीमएडो लाहोर।) वैद्यभूपणाः
श्रीमान् पं॰ रामेश्वर जोशी कुस्तियां निद्या। श्रायुर्वेदभूपण।
श्रीमद्ध कविराजं शिवनाथ शर्मा नकशल नैपाल वेद्यभूपण।
श्रीमान् राजवेद्य धीरजराम जयशंकर शकिविजय—
श्रीपधालय चौजस्वा वमारस। तिपगुभूपण।
श्रीमान् पं॰ कालीकुमार महोद्य चिलोली, पो॰ टेहा,
उजाव, श्रिपशरन

थ्रीमुक्त डाम्टर ज्योतीन्द्रनाय मैन पम० वी० ( स्पेश-| लिस्ट इन् झार डिजीज ) १६७ मानिकत्लास्ट्रीट-| कलकत्ता | भिनगरतः

```
श्रीयुत विविनचन्द्र मालक एम० ए० बी० एल०-
      पडवोकेट कलकता हाई कोर्ट ३८११ चित्तरंजन
                                             नीतिविशारद ।
      पवेन्यु कलकत्ता
    डाक्टर श्रीयुत राधाविनोदपाल एम॰ ए० बी०-
      पल० हिन्दला श्रोफेसर
                                                   नीतिरता।
    श्रीमान पं॰ वंशीधर जोशी श्रायुर्वेदाचार्य C/o पं॰
सुखदेवजी गजानन्द चौक, परना ।
                                                    वैद्यरतनः।
    श्रीमान परिइत लच्मीनारायण वैद्य सेठ जगाराम
महेश्वरीका श्रोपधालय चिडावा (खेतडी) राज्य जयपुर,
                                               श्रायुर्वेदभूपण ।
    श्रीमान पं० त्रिलो श्रीनाथजी वैद्य महल्ला
वसन्तपुरा, गोरखपुर, 🦤
                                                सिपग सपण
    श्रीमान पं० गोपालनारायण शुक्क आयुर्वेदभवन
नयावाजार, लशकर,गवालियर ।
                                               आयुर्वेद भूपण्।
    श्रीमान हरिदासजी कविराज बनारस ।
                                             भिषक सुधाकर।
    श्रीमान् रोपमणि त्रिपाठी वी० ए० साहित्यरत
                                                  विद्याभपण
त्राम कोटिया पो० मेहनावल जिल्बस्ती.
    श्रीमान पं० गयाप्रसाद शास्त्री, 'श्रीहरि" शायुर्वेद-
 फार्मेंसी गनेशगंज लखनकः
                                                 भिष्म रत्न ।
    श्रीमान पं० मार्तएड दत्त वैद्य रायवरेली.
                                                भिषम भषण्।
    श्रीमान पं० ऋष्णलाज वाजपेथी, वैद्यराज,
                                           ंश्रायुर्वेद वारिधि ।
    श्रीमान पं॰ रामभरोखे शर्माः
                                                 सिषग्रत्
    श्रीमान् पं० निजानन्द शर्मा,
                                                 भिषगरत ।
    श्रीमान् पं० श्रीवजमोहन् मिश्र दरभंगा
                                              याय्वेद-भूपण्
    श्रीमान् प० श्रीवासुदेव भा दूरभंगा । ज्योतिपशास्त्रालङ्कार ।
                   संस्कृत विद्योपाधि।
     श्रीमान् परिह तर्ल, लदमण्यास्त्रीजी द्रविड काशी
                                             महामहाध्यापक ।
    श्रीमान् परिडत भाऊशास्त्रीजी बमे नागपूर महामहाध्यापका
     श्रीमान् परिडत प्राताय सहाचार्य प्रमञ्दरकाशी महामहाध्यापक
```

श्रीमान् परिडत देश्वरलालशम्म राजामेहताकी पोलम् तोडाकीपोल, श्रहमदाबाद

| श्रीमान् परिडत किपलेश्वर मिश्र शास्त्री एम०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Qο               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| पल पल० वी० हाईकोर्ट वकील लहेरिया सराय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| (दरभंगा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | परिडत-भूपग्      |
| श्रीमान् सत्यरंजन काव्यव्याकरण स्मृतितीर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | परिष्ठत-भूषण     |
| श्रीमान् परिडत युद्रनन्दन लालशास्त्रीजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | परिडत भूपण       |
| श्रीमान् परिडत रामयश त्रिपाठी व्याकरणाचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| जगतगंज काशी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | परिडत रतन        |
| श्रीमान् पं० हाराण शास्त्रो भट्टाचार्य काशी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| श्रीमान् पं० गदाघर मिश्रजी फुलड़ीगुंज पटना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विद्याभूपण       |
| श्रीमान् पं०त्रहाद्त्त द्विवेदी व्याकरणाचार्य पटना,व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | याकरणभृषण        |
| श्रीमान् पं० गङ्गाधर मिश्र कान्यतीर्थ पटना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | विद्यारतन        |
| श्रीमान् पं० ताराचरण भट्टाचार्यं जंगमवाड़ी का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | शी।              |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रिडत भूपण        |
| श्रीमान् ब्रह्मचारी शिव मसादजी त्रिपाठी C/o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ~                |
| वा० हरदेवदास श्रीलाल संस्कृत पाठशाला नं० व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रपाश्चर वृत्ताः  |
| नाला चनारस सिटी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | कविरत            |
| श्रीमान् पं॰कालीवसादजी शाखी,टेढ़ा,उन्नाव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| श्रीमान् पं० माधव प्रचाद शास्त्री व्यास अध्यक्ष व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
| पाठशाला, बनारस ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | विद्यारत         |
| श्रीमान् पं॰रामकृष्ण शास्त्री संस्कृत पाठशाला-भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| and the course of suitable actions are also and the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course of the course | वेदान्तभूषण् ।   |
| श्रीमान् पं० केशव शास्त्री, अध्यायक संस्कृत प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                |
| भोपाल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | विदान्तभषण् ।    |
| श्रीमान् पं॰ वासुदेव शास्त्री संस्कृत पाठशाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | पद्मिष्ण ।       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | युद्धाद्वेतभूपण् |
| थोमान् पं०धारादस शर्मा मिश्र मु० पो० दाहा, ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| मेरड।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | वेदान्तभूपण      |
| धोमान पं० गंगाधर शास्त्री, बेदारनाथ संस्कृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
| मोर्गां जिला उद्यात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विद्याभवता ।     |

वनारस

**ब्वालियर**ी

श्रीमान् पं मार्तग्डजी त्रिपाठी शास्त्री सामवेदाचार्य मु० वडोदा पो० पडरीकलाँ जि० उन्नाव । विद्यारत श्रीमान पं नन्दाकशोर शास्त्री द्विवेदी मुळ वड़ौदा पो 🗸 पडरी जिला उनाव। परिहत भूपण् श्रीमान् पं० श्रीमुक्तिनाथ मिश्र दरसंगा विद्यानारिधि। श्रीमान पं॰ श्रीबल्देच मिश्र दरमंगा परिहत भपरा । श्रीमान् पं० पद्यनाथ मिश्र दरमंगा। परिंडत भपग् । वैदिकभूषण्। श्रमान् पं० श्रीसन्दरताल का दरमंगा श्रीमान् पं० श्रीडग्र सा दरमंगा न्यायभूषण् । भाषाविद्योपाधि । राय वहादुर पं० श्यामबिहादी मिश्र एम० पं० दीवान साहित्यसभाकर । टीकमगढ़। श्रीमान कुंबर हिम्मतसिंहजी मेंसोरगढ़ पो० श्रा० सिगली मेवाड़ । साहित्यरञ्जन। ्भक्तकवि श्रीपरिडत वासुदेव हरलाल व्यास कुमावतपुरा घर नं ० देहे जुनी इन्दौर । कविभूपण। श्रीमान क्वर गणेशसिंहजी भदोरिया, गणेशमिल श्रागराः। साहित्यालङ्कार । श्रीमान परिडत रामवालक त्रिवेदीजी अचलगढ़ पोस्ट, मुकाम श्रीनगर जिला वलिया। **साहित्यरल** 

श्रीमान परिडत श्रीलाल्जी शर्मा चतुर्वेदी विद्वल विद्या-भूषण लश्कर गवालियर। साहित्यरत । श्रीमान् परिवत सरयू प्रसाद पार्यवेस 'द्विजेन्द्र' विशारद प्राम दुबहर पो॰ भड़सर जिला वलिया। साहित्य भूपण् श्रीमान् महालसाकान्त नारायण मजुमदार लक्कर

श्रीमान गोरीशंकर प्रसाद 'शायक' मुकास गोला दीनानाथ

साहित्यातद्वार

साहित्यभूपण । श्रीमान परिष्ठत गोपालदत्त शास्त्रीजी मुं० नारायणपुर पो० सन्देश जिला आए। साहित्यरत ।

साहित्याळङ्कार ।

श्रीमान् पं० रमाशंकर मिश्र नं० २ हुसेनगंज कविरत्न। लखनऊ। श्रीमान् पं० वदीविशाल शुक्क कछियाना कानपुर। कविरत्न। श्रीमान् वावृ गुप्तेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव इमराव आरा । कहानीरंजन । श्रीमान् श्यामनारायण पाएडेय, इमराच पो० मऊभंज जि० साहित्यरता ।-श्राजमगढ । श्रीमान् वावृ द्वारिका प्रसाद् ग्रुप्त "रिसकेन्द्र", कोलपी। साहित्यालङ्कार । श्रोमान् पावृताल भागेंच 'कीर्ति' वी० ए० साहित्यरता। सागर। श्रीमान् पं० वंशीधर मिश्र एम० ए० लखीमपुर खीरी। साहित्यभूषण । श्रीयुत मुनीन्द्रनाथ प्रसाद सर्वाधिकारी नं० १७ जेलिया-

उपदेशक ।

श्रीमान् परिडत भैरव प्रसाद् मु॰ पो॰ मौहार, चिन्दकी रोड, जिला-फतेहपुर। श्रीमान् छेदी प्रसाद शर्मा गोरखपुर। श्रीमान् जगदीश पारडेजी श्रागरा। श्रीमान् तपेश्वरी प्रसाद पारडे, श्रारा।

पाडा लेन कलकत्ता।

## महोपदेशक ।

धीमान पं० देवनायकाचार्यजी काशी।
श्रीमान पं० शिवचरण दीक्षित साहित्यभूषण-मु०
पा० विन्दकी जिला-फतेहपुर।
श्रीमान पं० लालमाणजी पृठिया, मुरादाबाद।
श्रीमान पं० मोहनलालजी अग्निहोत्री सदर वाजार
मेरठ।
श्रीमान पं० गोपालप्रसादजी संस्कृत पाठशाला
मुरादाबाद।
श्रीमान पं० जनार्दन चौधरी, दरमंगा।

#### महामहोपदेशक ।

श्रीमान् प० गौरीशंकर शर्मा, श्रमृतसर।

विज्ञान शिल्पोपाधि ।

रायसाहब श्रीमान् पं० नन्दिकशोरजी शर्मा १५० सिविल लाइन आंसी श्रीमान् नारायणदासजी गार्डन सुपरिन्टेन्डेन्ट टीकमगढ़। वनस्पति-विद्याविशारम

#### सम्मानपत्र ।

श्रीमान् मांगीलालजी पुजारी इदयपुर । श्रीमान् डाक्टर प्रयाग नारायणजी वनारस । श्रीमान् सिंहचन्द्रजी वनारस ।

ं विशेष सम्मानपत्र ।

श्रीमान् एम० जी० प्रसाद् एन्ड, ब्रद्सी स्कलटचर, बार्टिस्ट, नाटीहमली बनारस केन्ट ।

श्रीमान् प्रोफेसर माणाक रावजी वड़ोदा । श्रीमान् वलदेव चन्द्रजी वनारस ।

## संगीतोपाधि 🕕

श्रीमान पं० उद्यशंकरजी शर्मा। नृत्यकलाविभूषण्। श्रीमान उस्ताद जगनाथ प्रसादजी कथक, लालद्रवाजा c/o जेनरल श्रीतेज शमशेर राणा वहादुर नेपाल। नृत्यकलाभूषण्।

#### खण्पदक

श्रीमान राज वैद्य एं॰ लुदमीनारायण गर्मा, चिड़ावा (खेतड़ा)।

## (६) श्रीमहामण्डल और गवनिषेषट ।

देवताश्रोंके सम्बर्धनके विचारसे जिस प्रकार श्रीमहामहत्तने अपने यहविभागकी स्थापना को है श्रीर जिस प्रकार नृयद्यस्पर्ध मान-दान-विभागको स्थापित किया है, जिनका वर्णन हम पहिले कर चुके हैं, ऐसे ही धर्ममावसे यह कार्यविभाग कि श्रीमहामण्डल चलाता रहा है। गत कई वर्षींमैं श्रीमहामगडलने इसी सिद्धान्तके श्रनुसार गवर्नमेग्टसे पूर्ण सहानुभूति रखकर कार्य किया है। श्रीर दूसरी श्रोर माननीय भारत गवर्नमेग्ट तथा प्रान्तीय गवर्नमेग्टोंने भी सहानुभूति दिखाई है श्रोर श्रावश्यक होनेपर इस श्रक्तिल भारतीय महासभासे परामर्श भी किया है।

सन् १६०८ में श्रोमान् खर्गवासी माननीय वाइसराय लार्ड मिन्टोके निकट कलकरोमें श्रखिल भारतीय डेपुटेशन भेजकर इस महासभाने बहुत कुबु परामर्श किया था। उसके बाद धार्मिक शिक्षा-विस्तार श्रादि कई ग्रुभकार्योंके लिये छोटे लाट पञ्जाय, सम्राट प्रति निधि राजपुताना, छोटे लाट वस्वई, छोटे लाट मदास, छोटे लाट वक्काल आदिके साथ वैद्धत कुछ परामर्श किये गये थे। जब यूरोपम पृथिबीव्यापी घोर युद्ध प्रारम्भ हुआ था, तो जिस दिन वह युद्ध प्रारम्भ हुन्ना उसी दिन श्रीमहामएड गने भारतके सव प्रान्तोंमें सक्पूलर भेजकर तथा श्रन्य पकारसे यथाशकि सहायता की थी श्रीर ब्रिटिश-विजयार्थ दैवी सहायता पहुँचानेके लिये भी यह महासभा नियमित सहायता करती रही थी। जब जब नये वाइसराय हिन्दुस्थानमें त्राते रहे हैं त्रथवा जब माननीय भारत सम्राट या उनके कोई यंशधर भारतमें आते रहे हैं उनके खाँगत करनेमें श्रीर धर्मशिक्ताके विषयमें उन्हें परामर्श देनेमें यह महासभा निय-मित उद्योग, करती रही है। •ंगाजीकी धाराके श्रक्षुएए रखनेके लिये तथा नाना तीथों की सुरलाके लिये, संस्कृत-शिल्वा विस्तारके लिये धर्म-विरुद्ध कानृन पास न होनेके लिये इत्यादि इत्यादि कितने ही ब्रावश्यक कार्यों के लिये यथायोग्य रोतिपर श्रीमहामण्डल सफतता जनक पत्र व्यवहार गवर्नमेग्ट से करता रहा है । जब इस प्रान्तके छोटे लाट वहादुर काशोमें पधारे थे, उनका यथा रीति स्वागत और डेयुटेशन भेजकर उन्हें एड्रेस प्रदान किया गया था। श्रीमान् छोटे लाट वहादुरने वड़े श्रेमसे डेपुटेशनके साथ मिलकर पड़ेसका उत्तर भी दिया था। धर्मशिक्षा, गोरक्षा, सर्वधर्म-सदन-रूपी विश्वविद्यालयको स्थापना आदिके विषयमे बहुत आशा जनक उत्तर दिया था। उस समय श्रीमहामएडलने गवर्नमेएटसे प्रार्थना की थी कि, भविष्यत्में जो वाहसराय श्राया करें वे कोई राजवंशके व्यक्ति होंगे तो सविधाजनक होगा।

श्रीमहामएडलके सप्तम महाधिवेशनमें जो जनवरी १६२७ में हुशा था, जिसमें कई एक आवश्यक विषयोंमें मानतीय गुवर्नसेएटको परामर्श दिया गया था, इरिडया एक्टके भावी परिवर्त्तनमें प्रामिक विषयों के सम्बन्धमें क्या करना उचित है, इस विषयमें भी परामर्थ विया गया था और इसी सालमें जो धर्मविरोधी कानून पास होने वाला था उसका भी विहोध किया गया था। वर्तप्रान वर्षमें श्रीमहामगडलने श्रपने एक प्रतिष्ठित श्रीर विद्वान सभ्य, जो यूरो पर्मे अधिक रहते हैं, जिनका नाम विद्याविभूषण श्रीमान् परिहत श्यामशङ्कर एम० ए० बारिस्टर एटला है, उनकी अपना कानुनी प्रतिनिधि बनाकर उनके द्वारा अपना पन्न समर्थन और विलायत-की दोनों राजसमाओं श्रोर सम्बस्सामें वर्णाश्रमधर्मियोंकी मांगका प्रतिपादन यथा योग्य रीतिपर किया है। श्रीमहामण्डलका एक श्रक्तिकारतवर्षीय डेपुटेशन वर्तमान माननीय राजपतिनिधि श्रीमान बड़े लाटसाहबर्का सेवामें जब वे काशी प्रशारे थे, तब पहुंचा था और एक श्रक्षितन्दनपत्र श्रुपित किया था। यह कार्य वहुत सफनतापूर्वक हुआ जिसमें देशके विभिन्न प्रान्तोंके प्रतिष्ठित प्रतिनिधि समितित थे।

डेपुटेशनका श्रीलान माननीय वायसराय लाई इविन महोदयने वड़ी सहातुभृतिके साथ खागत किया था और डेपुटेशनके एड़ सके उत्तरमें जो सहातुभृति सूचक उत्तर दिया था, सो गत पूर्व सालकी कार्यविवरणोमें हम विस्तारित कपसे प्रकाशित कर चुके हैं। श्रीमान वायसराय घड़े लाट साहवने अपने अमिमावणमें श्रीमहामण्डलकी तथा वर्णाश्रमश्र खलाकी वड़ी प्रशंसा को थी। सर्व-धर्म-सदन विश्वविद्यालयके प्रस्तावके साथ सहातुभृति दिखाधी थी। श्रीमहामण्डलकी भारतवर्णव्यापी धर्मविक्षाविस्तारकी स्कीमण्र पूरा विचार करने श्रीर उसको अग्रसर करनेका श्रामित्वन दिया था, श्रीर साथ ही साथ महामण्डलके श्रम कार्योमें यथाशिक और यथासम्भव सहायता करनेका भी अभिवचन दिया था।

इस प्रकारसे माननीय वड़े लाटो और प्रान्तीय लाटोको सन्मानप्रदर्शन पूर्वक नियमित कपसे धर्मसम्बन्धसे सत् प्रामश्री

देनेका पार्थ्य और यथा श्रावश्यक उनसे प्रार्थना करनेका कार्य्य यह विभाग लदा करता रहता है। इस वर्ष माननीय सम्राटकी श्रखस्यताकं समयमें भी चितित होकर प्रेम श्रीर सम्मान प्रदर्शनमें यह सभा पशङमुख नहीं हुई थी और उस समय प्रिय सम्राटको दैवानुष्ठान द्वारा दैवी सहायता भी पहुंचाई गई थी। इस वर्ष श्रीमान् यहे लाट साहव वहादुरकी इच्छाके श्रनुसार हिन्दुस्तानके सव स्कूल, कालेज और पाठशाला ग्रोंमें निरपेन्न रूपसे कैसे धर्म-शिज्ञाका विस्तार हो सकता है, उसका स्कीम बनाकर उनके पास पेश किया गया था। परन्तु दुःखकी वात है कि. श्रीमान घडे लाट साहव वहादुरने रूपा पूर्वक जो पहले स्वीकार किया था कि, श्रीम-हामन्डलके भारतवर्षव्यापी धर्म-शिक्षा विषयकी स्कीमपर पूरा ध्यान दिया जायगा। किन्तु उन्होंने श्रव उत्तर दिया है कि, इस विषयमें ध्यान देना उनके अधिकारसे वाहर है। तदनन्तर श्रीमहा मग्डलके प्रधान व्यवस्थापकने श्रीमान्का कर्तव्य श्रीर श्रीमानके श्रमिवचनका उन्हें स्मरण दिलाकर पुनः विस्तृत पत्र भेजा है श्रीर इसके अतिरिक्त यह चेतावनी भी दी है कि, धर्मशिक्ता प्रजामें न होनेसे वजाकी क्या हानि हो रही है और सविष्यत्में राजा और प्रजा दोनों भी क्या हानि होना सम्भव है। इसके श्रतिरिक्त श्रीमहा-मण्डलने जो माननीय आरतसम्राट् और पार्लियामेण्टकी दोनों सभाद्योंको हिन्दुस्तानके राजशासनके भावी परिवर्तनके सम्बन्धमें धापनी सम्मिति भेजी है, उसमें भी धर्मशिक्षा विपयपर चहुत ज़ोर दिया है।

इस वर्षमें विवाद विभार्-विल, तिलाक-विल, सिहवास-विल, उत्तराधिकारीयिल आदि कई एक धर्मियिक्द विलोका श्रीमहामण्डल-ने घोर प्रतिवाद किया है, और इन विषयोंमें माननीय गवनमेण्टको उत्तित परामर्शमी दिये हैं। श्रीमहामण्डलकी शाखासमाधोंसे श्रनेक शाला समाश्रोंने भी उक्त श्रग्रम कार्योंका प्रतिवाद करके महा-मण्डलके पुरुपार्थमें सहायता वी है। युक्त प्रान्तकी गवर्नमेण्टने देवस्थान च धर्मस्थान सुधारके श्रमित्रायसे जो कमिटी वनायी है, उसमें महामण्डलके प्रतिविधिको भी समित्रति किया है। इसके श्रतिरिक्ताहस वर्षमें धर्म-लाटरी स्थापन श्रादि कई एक देश-हितकर कार्योंके छिये भी माननीय गवर्नमें एटके पास लिखित प्रार्थना भेजी गई है।

यह वर्ष वर्णाश्रमक लिये बड़ीही विपित्तका है। इस कारण विवाह विश्राद्विल पास होते समय श्रीमहामएड छने श्रात्म-दक्ष किये श्रपनी पूरी शिक्तका उपयोग किया था। विलायतकी होम गवर्नमेएटको तार श्रोर निवेदन पत्रादि द्वारा, भारत गवर्नमेएटको भी तार श्रोर श्रीक पत्रादि द्वारा प्रतिवाद भेजे श्रोर सकड़ों धर्म-समाश्रो द्वारा प्रतिवाद भेजवाये थे। इस स्वयमसंदक्षण कार्यमें श्रीझाहणमहासम्मेलनके नेतृतुन्दों श्रोर श्रीमहामएड लके मदास, बङ्गाल तथा उत्तर भारतके प्रतिनिधियोंने बहुत कुछ सहायता दी थी। इस वर्ष मह्मश्रुमारोंमें वर्णाश्रमियोंकी स्वतन्त्रतारक्ष के उद्योग कपसे एक मित्रविवय गवनेमेएट के पास भेजा गया है श्रीर इक्र छैएड में एक प्रतिनिधि भेजकर भारत्वयंके भावी राजशासनके विवयम वर्णाश्रमियोंकी यथायेग्य सम्मति श्रपने सम्राद्ध श्रोर लार्ड तथा कामन्स सभाके प्रतिनिधियोंको दी गई है।

#### (७) रत्ता-विभाग ।

सनातनधर्म तथा वर्णाश्रम सदाचारके सत्वकी रहाके निमित्त भारतीय गवर्नमेण्ट तथा प्रान्तीय गवर्नमेण्ट्रों और देशी राजवाड़ी के। पसे विषयोमें नेक सलाह देकर, तीर्थ और धर्माजयों आदिकों आपत्तिसे वचाकर और वर्णाश्रमी प्रजाकी नाना विवस्तियोमें सहा-यक बनानेके श्रर्य इस कार्य विभागको सृष्टि हुई है।

जबसे यह कार्य विभाग स्थापित होकर खदेश और खप्रियों की सेवाम प्रमृत्त हुआ है, तबसे इसने अनेक सेवाएं की हैं। भग वती भागीरथीकी पवित्र धाराको अक्षुएण रखना इस विभागके शुभ कार्यका ज्वलन्त हुएन्त है। हरिहारके दाम पर और नरोराके दामपर दोनों स्थानीमें श्रीमङ्गाकी धारा एक बार हो रोक ली जाती थी। नरोराके नीचे गंगाजीका जो जल रहता था, वह अन्य निद् योंका जल था। यह इस कार्य-विभागके पुरुपार्थका ही फल है, कि, किसी न किसी प्रकारसे गङ्गामाताकी धारा अक्षुएण रक्ष्मी गई है। हरिहारमें दामके धीचमें छेद वनाकर धाराको खुलवाकर और नरोरामें स्थायी धाराको दामके जपरसे चहर कपम जारो रखना इस कार्य-विभागके उद्योगसे हुआ है। उत्तर पश्चिम गवर्न मेग्ट और भारत गवर्नमेग्ट दोनोंसे अनेफ पत्रव्योहार करके, प्रतिनिधि भेजकर, गवर्नमेग्टकों कमेटियोंमें शामिल होकर यह सफलतालाभ !किया गया है। गवर्नमेग्टने कृपोकर आजा दी है कि, श्रीमहामग्डलके परामर्शानुसार समय समय पर गंगाधाराको बढ़ा देनेका भी नियम रहेग!।

प्रान्तीय गवनमेंग्टा तथा भारत गवर्नमेग्ट और देशी रजवाड़ों-में जब कभी वर्णाश्रम विरोधी किसी कानूनके पास होनेकी सम्भा-वना हुई है, श्रीमहामग्डलके इस विभागने श्रवश्य ही उन उन समयोंमें उनका घोर विरोध करके वर्णाश्रम, सदाचारकी रत्तामें प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त सतीरा, धर्म-रक्ता, ब्राह्मण-स्त्रिय ज तिकी रज बोर्च्य गुद्धि, गांधी और गोहत्वा विम्राटश्रादि कर्ष्ट एक गुरुतर विषयोंमें श्रीमहामण्डलने सर्फ्यूलर भी निकासकर प्रचा रित कियं हैं। इन वर्षों में इशिख्या ऐक्टके भावी संस्कारके समय चर्णाश्रमकी सस्वरत्ताके लिये विशेष प्रयत्न वि.या। गया है। इसके लिये सेकेंटरी आफ रहेटसे लेकर श्रीमान्वाईसराय तकके समीप मेमोरियल भेजे गये हैं। कलकत्तेके व्रजनाथ मन्दिरकी पुनःप्रतिष्ठा कार्यमें जो विशेष सफलता प्राप्त की गई है, इसमें भी इस विभागका ही सराहनीय उद्योग था। हमारे चीफ सेकेटरी महोदयने कल-कत्तेम इस कार्यमें अधिक भाग लिया था। ऐसेही जिन जिन कार्यों से वर्णाश्रमधर्मियोंको हानि पहुँचनेकी सम्भावना है, उन खब कार्ट्योमं यह विभाग श्रपने कर्तव्यसे परान्मुख नहीं हुआ है।

इस वर्षे श्र बृत्दावन कात्यायनी पीठकी सुरत्ताके लिये, काशीके कई देवम्थानोके सत्वों की सुरक्षाके लिये, सनातनधर्मकी, नींच ढाहने वाले कान्नोंसे श्रात्मरक्षा करनेके लिये श्रीर कई एक तीथों की स्वत्वरत्ता करनेके लिये यह कार्यविभोग, नियमित उद्योग करता रहा है।

## (=) गोरनाः।

गोरलाके शुभकार्यमें श्रोमहामएड चिरकालसे यथाशकि भाग लेता भाषा है। कई म्युनिसिपल्टियोंमें अर्जी भेजकर उक्त म्युनिसिपर्ी के श्रिधिकारमें भारत गोइन्याका होना यन्द कराया है। बनारस स्युनिसिपल्टीमें भी कई वर्षसे उद्योग जारो है।
उत्तरपिक्तम प्रान्तके श्रीमान छोटे लाट वहादुरके समीप बहुत जोरदार प्रार्थनायं की गई हैं। अन्य प्रान्तीय गवर्नमेएटोमें भी की गई
है। इस प्रकारके उद्योग कई एक देशी रजवाड़ों में नियमित
होते रहे हैं। गोरक्षाकी सभाश्रोंको श्रीमहामगडल उपदेशक श्रादिको भी यथासम्भव सहायता देता श्राया है तथा भारतीय गवर्नमेग्टसे समय समय पर यथायोग्य प्रार्थना भी करता श्राया है।
गोरक्ता कार्यमें श्रीर गो-जातिको उन्नतिके कार्यमें हथान स्थानपर
श्रम्छे सांड पहुंचानेके उद्योगमें कुन्ननबीन कार्य इस सालमें हुये हैं।
कई जगह सफलता भी हुई है। इस वर्ष श्रीमहामगडलके मध्यप्रात्त
के शान्तीय मन्त्रों श्री बजागोहनलाल वर्मा बीठ पर एक एक विशेष
महाशयने स्वार्थत्याग पूर्वक गोरक्ताके लिये भारतवर्यक्यापी उद्योग
श्रारम्भ किया है श्रीर उसमें यह विभाग सहायक बना है।
विशेष विशेष स्थानोंमें गो जातिकी उन्नति और गोरक्ताके उद्योग
करनेमें श्रीक कपसे भाग लिया है।

#### ं (६) धर्म-प्रचारः।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलके श्रन्थान्य विभागोंकी तरह धर्म-प्रचार विभाग द्वारा प्रारम्भसे ही श्रनेक उत्तम तथा श्रावर्यक धर्महितकर जातिहितकर कार्य हुए हैं श्रीर वरावर होते रहे हैं। श्राज जो समस्त भारतवर्षमें सहस्राधिक शास्त्रास्त्रा तथा द्वस वारह प्रान्ती यमण्डल यथासम्भव हिन्दुजातिके समाजिक, नैतिक तथा श्राध्याक्रिक जोवनमें जागृति वनाये हुए हैं श्रीर इस विपरातकालमें भी सनातनधर्मकी बीजरचा हो रही है, इसके मूलमें धर्मप्रचारविभाग का हो सराहनीय पुरुषार्थ है। इसी श्रावश्यकीय विभागके श्रवम्य उद्योगसे ही श्रनेक शासासमाओं द्वारा श्रनेक श्रमकार्य हुए हैं, जिसके कुछ उदाहरण यो है, यया—कान्युर जैसे स्थानमें सनातनधर्मके दो कालेज, दो स्कृत तथा दातव्य श्रीप्राण्य वन गये हैं। मेरठ शहरमें एक श्रति उत्तम धर्मार्थ चिकित्सालय तथा श्रोप्रधालय सफलताके साथ चल रहे हैं। देहली, राहां श्रादि स्थानोंमें कई एक श्रनाधालय चल रहे हैं। शिकारपुर, हरिद्वार, शिवपुर श्रादि स्थानोंमें श्रह्मचर्याश्रम चल रहे हैं। फिरोजपुर, लुधियानों,

कानपुर, पेशावर, पिटयाला, जगरांव, लखीमपुर श्रादि सीसे श्रिषक स्थानीमें गौशालाएं चल रही हैं श्रोर वनारस, हटावा, लखीमपुर, शतेपुर, फरिदावाद, पिटयाला, फिरोजपुर, नौशेरां, मुलतान, संस्थर, लखनऊ, प्रतापगढ़, डालटनगञ्ज, लुधियाना, श्रम्याला श्रादि नगरोंमें कई सी सनातनधर्म हाईस्कृल, मिडिलस्कुल, प्राईमरी स्कृल, वालिकाविद्यालय, सनातनधर्म लाईबेरी सर्वके सव चल रहे हैं।

गत चार वर्षों से इस विभागमें लास उन्नति कर दो गयो थी शौर मएडलांके श्रतिरिक्त कई एक केन्द्रस्थान वनाकर धर्मप्रचारकी व्यवस्था को गई थी। चंकि, इस समय श्रन्य धर्मिथांका विपरीत उद्योग प्रवत्त वेगसे जारी है। इसिलये अपनी श्रोरले भी इसे परम कर्तव्य सममक्तर श्रोमहामएडलके कर्जू पत्तों ने श्रार्थिक स्थितिके श्रनुसार यथाशक्ति इस विभाग को इतना वन दिया था। किलयुगमें संध्यक्तिके द्वारा कार्यमें उन्नति होती है। इस सिद्धान्तके श्रनुसार श्रोमहामएडलका सदासे यहो प्रयत्न रहा है कि, समस्त श्रान्तके सनातनधर्म-प्रेमिग्ण व्यक्तिगत रागद्वेषका श्रोक्तर एकता-स्त्रमें वद्ध हो, सनातनधर्म का कार्य करते रहें। वङ्गाल, विहार, युक्तप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, वम्बई, मद्रास श्राद्ध सभी प्रान्तोंमें इस एकता-विस्तारकार्यमें महामएडलको सफलतालाभ होनेपर भी पंजाब प्रान्तमें बीच २ में संब्र्यक्तिके प्राप्त करनेमें बाधार्य हुई हैं। परन्तु वे बाधार्ष भगवोन्की छपाले श्रतिकम होती रही हैं।

वर्तमान वर्षमें धर्मन्वारार्थं करीय एक हजार रुपयेकी पुस्तकपुस्तिकाएँ अर्थाभाव रहनेपर भी इस विभाग छारा बांटी गयी हैं।
अगले सीलके लिये इस कार्यकी और भी वड़ा दिया गया है।
नविश्वित विद्यार्थियोंमें धर्मिशिक्षाका अभाव हो जानेसे जो गुरुतर
हानि हो रही है, सो किसीसे छिपी नहीं है। इस विपत्तिको
रोकनेके लिये और कालेजके विद्यार्थियोंको सहायताके लिये
'वर्ल्डस इटर्नल दृथ' नामक एक सुद्योग्य अन्य अप्रेजीमें इस
वर्ष प्रणीत हुआ है, जो शोच्र ही प्रकाशित किया जायगा। इस .
अन्धसे पश्चिमी विद्यानोंग्ये भी पीर्यात्य धर्मविद्यान समक्षनेमें यहुत
कुद्ध सहायता मिलेगी, जैसी 'वर्ल्डस इटर्नल रिलिजन' नामक

प्रत्यसे मिली है और जिसका जर्मन भाषामें भी भाषान्तर हो गया है।

श्रीमहामण्डलके कुछ कार्यक्षांश्रीके विशेष श्राशहसे उपदेशकी के द्वारा श्रीर भजन मण्डलीके द्वारा धर्म प्रचारका कार्यक्षेत्र गत तीन सालांसे बहुत कुछ वहा दिया गया था। श्रीमहामण्डलने योग्य सजनोंके श्राग्रहसे श्रपनी शक्तिसे वाहर श्र्यं व्यय करके इस कार्यं विभागका बहुत कुछ विस्तार कर दिया था। बहुतसे सजनोंने यह श्राशा दी थी कि, उपदेशोंकी संख्या इस तीरपर बढ़ा देनेपर श्रथं क्लेश नहीं होगा, श्रीर धर्मप्रचारकगण श्रपना कर्तव्य पालन करते हुए श्रीमहामण्डलके श्रथं क्लेशके दूर करनेका भी प्रयत्न करेंगे। परन्तु श्रधः पतित जातिमसे कर्तव्य पालनकी शक्ति नष्ट हो जाती है। एक श्रोर इस विभागमें खर्च बढ़ा देनेसे व्यय भार बढ़ता रही, दूसरी श्रोर श्रायसे श्राधक व्यय बढ़ते रहनेसे श्रथं क्लेशका बोभ दिन पतिदिन बढ़ता हो रहा, श्रोर सबसे विचारनेकी वात यह हुई कि, धर्मप्रचार विभागके धर्मोपदेशक श्रोर भजनोपदेशक महाश्रयोंने श्रपना कर्तव्या पालन नहीं किया। इस कारण श्रगत्या श्रथं क्लेशके हो जनेसे प्रचारकोंके द्वारा प्रचारकार्यं क्रम करना पड़ा।

इस प्रकार कार्य्य कर्ताश्रोंकी प्रकृति प्रवृत्तिको देखकर देशकाल पात्रपर विचार करके और समाजकी वर्तमान सवस्थाकी पर्याली-चना करके श्रीमहामण्डलने इस विभागके साथ समाज हितकारी-कोप वर्णाश्रम संघ, साधारण सम्य और मुखपत्रके विभाग सम्म-िलत कर दिये हैं और इन सब शुभकार्यों के लिये बाह्मण महासम्म-लनके नेतृत्वन्दांकी सहयोगतासे एक खतन्त्र प्रवन्य कारिणों समित गठित कर दी गई है। और इस विभागको पूर्णसायीन कर दिया गया है। इस नये विभाग और नयो समृतिक सम्यन्थसे महास धानतमें विशेष जागृति इस वर्ष दिखायाँ गई है।

श्रव हमारे उपदेशकाण धर्मप्रवारका काम करते हुए वर्णाश्रमः संघ श्रीर समाज हितकारा कोपविभागके प्रजेन्ट, डिस्ट्रिक एजेन्ट श्रीर सकेल प्रजेन्ट श्रादि बनकर यथेष्ट्रधन भी कमा सकेने, जो उनका प्रवन श्रमीए है, श्रीर साथ ही साथ धर्म प्रवार कार्य भी हो सकेन। इसी विभागके साथ महामण्डलके सुख्यशंका भी संब- न्ध जोड़ दिया गया है। अतः इस सुकौशल पूर्ण नये नियम द्वारा प्रचारकोंकी संख्या वृद्धि, उनको धनकी प्राप्ति, महामगडल मुखप-श्रोंका प्रचार और हिन्दु-जातिमें संघशिक और पारस्परिक सहानु-भृतिकी वृद्धि पकाधारसे होगी, ऐसी आशा है।

## (१०) वर्णाश्रम-संघ।

यह विभाग गत दो वर्ष पहले सामान्य रूपसे छोला गया था। इस वर्ष इस विभागको स्वतन्त्र नियमावली, इस विभागके लाखों मेश्यर संग्रह करके स्वजातीय संघटन और भारतवर्षके सव नगरों झौर ग्रामोमें स्थानीय केन्द्र, जिला केन्द्र और प्रान्तीय केन्द्र स्थापन करके वर्णाश्रमरक्षाका ग्रुभ उद्योग दृढ़ता पूर्वक किया गया है। यह विभाग अपने ही प्रतिनिधि भारतवर्षकी भारत कींसिल और प्रान्तीय कींसिलों, म्युनिसिपल और डिस्ट्रिक्ट वोडीं और इपिड-यन नेशनल कोंग्रेसमें भेजकर त्रिलोक पवित्रकर वर्णाश्रम-श्रह्मलाको रक्षा करनेका दृढ़ उद्योग कर रहा है।

देवासुर संग्राम तो सर्वत्र चल ही रहा है। उसके श्रमुसार इस श्रमकार्यमें बाधा यहुत हो रही है। परन्तु सर्वशक्तिमयी जगद-म्वाकां छुपासे वे सब वाधाएं दूर होगीं और इस विभागके सुकीशल पूर्ण संवटनसे चर्णाश्रमधर्मावलम्बी प्रजा निद्रासे उठकर सन्वेष्ट और दलवद्य होगी, ऐसी श्राशा की जाती है।

## ( ११ ) श्रिविशन और महाधिवेशन ।

श्रीमथुरापुरीमें भारतधर्ममहामएडलकी रेजेस्प्रि होनेके समयसे अयतक इस सखिल भारतीय संस्थाके अनेक अधिवेशन तथा महा-धिवेशन हो चुके हैं। जिनमें भारतके समस्त प्रान्तीसे माननीय नेता-गण, राजन्यवर्ग, देश सेवक-गण तथा धर्मप्रेमी सभी श्रेणीके हिन्दु एकत्रित होकर परस्पर मतविनिमय, सत्परामर्शदान, उत्साह वर्जन, आर्थिक सहायताप्रदान आदिके द्वारा इस संस्थाको वहुत हुइ प्रद् ए एंचा चुके हैं। वास्तवमें उत्सव-महोत्सव अपी इस प्रकार संध्यक्ति हारा जातीय-जीवनमें नवीन जागृति उत्पन्न हो जाती है। कितने ही धर्महोन ग्रुष्क हृद्यों पिवन धर्मप्रेमका संवार हो जाता है। कितनी ही सस्त्रीमें अर्थरुधिरका स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इन्हीं शुर्क धमनियां से आर्थरुधिरका स्रोत प्रवाहित होने लगता है। इन्हीं

अतभ्य लाभोंके सम्पादनार्थ कलकत्ता, दिल्ली, मथुरा, बनारस तथा प्रयाग नगरीमें सन् १६१४ तक पांच वड़े-वड़े महाधिवेशन कर दिये गये थे। तदनन्तर १९१५ के दिसम्बरमें श्रीकाशीधाममें जो छठां महाधिवेशन हुआ था, उसका चमत्कार कुर्छ दूसरा ही था। लगा-तार सात दिनोंतक सात विशिष्ट महाराजाश्रोंकै सभापतित्वमें समग्र भारतसे एकत्रित सहस्रों जनताके साथ यह महाधिवेशन हुआ था। जिसमें देश तथा जाति-हितकर अनेक मन्तव्यस्वीकार, विद्वान सुवक्ताओंकी सुललित सारगर्भित वक्तुताओंकी हटा, गुणी, मानी विविधकताकुरात भारतवासियोंको उपाधि, मानपत्र, खर्णपद्क, रौप्यपद्क प्रदान, प्रसिद्ध अनोखी वस्तुओंकी विचित्र प्रदर्शिनी श्रादि कितने ही श्रावश्यक कार्य हुये थे। इस महाधिवेशनके श्रनः न्तर प्रतिवर्ष भारतके विभिन्न नगरोंमें उन नगरोंकी सभ्य जनताके श्रनुरोधसे एक एक श्रधिवेशन गत वर्पतक होता रहा। तद्नुसार लखनऊमें दो बार, कानपुरमें दो वार, दिल्ली, मुरादावाद, गया, कतकतामें एक एक बार, इस प्रकारसे कई एक अधियेशन हो चुके हैं। पुनः श्रीमहामण्डलका सप्तम महाधिवेशन सन् १६२७ में श्रपूर्व समारोहके साथ काशीधाममें हुआ था। जिसका विस्तारित विव-रण इस गत पूर्व वर्षके कार्य विवरणमें प्रकाशित कर चुके हैं।

## वार्पिक अधिवेशन ।

१—गत पूर्व श्रवेत मासमें ता० २० से लेकर २३ तक युक्तमान्तीय सनातनधर्मसम्मेलन तथा श्रीमहामण्डलका चार्षिक अधिवेशन लखनऊमें बड़े समारोहके साथ सानन्द सम्पन्न हुत्रा था।

गत पूर्व कार्तिक रूप्ण प्रतिपदासे एकाद्शी तक, तद्युदार तारीज २६ अक्तूबर १६२= ले = नवम्बर तक ओकाशोधाममं अज्ञिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासम्मेलन बहुत ही न्यफलताके साथ निर्विच्न सम्पन्न हुआ। इस अज्ञिल भारतवर्षीय सम्मेलनको श्रीमहामगडल अपना एक महाधिवेशन करके मानता है। बह्र महाधिवेशन साधारणतः वर्णाश्रमधर्मी श्रीर विशेषतः जगद्गुरु ब्राह्मण जातिका गौरववर्षक हुआ था, इसमें सन्देह नहीं। श्रीम-हामगडलकी इस सार्वजनिक सत्सवमें पूर्ण सहायता थी श्रीर श्रीमहामगडलके प्रधान सभापति हो इसके सभापति हुए थे। इस सजातीय महोत्सवका विस्तृत विवरण गतवर्षकी कार्यविवरणोमें मकाशित किया जा चुका है। जिस श्रध्यापक प्राह्मण्मग्रली खे खबतक श्रीमहामग्रलक कार्यों में वाधा ही पहुंचती रही, जो जगर्द्गुरु स्थानीय विद्वान् प्राह्मण्मण् श्रवतक तमोनिद्रामें निद्रित रहने के कारण न स्वयं छुछ करते थे श्रीर न महामग्रलक पुरुपार्थकी श्रीर दिएपात ही करते थे, उनमें खदेश, खधमें श्रीर ससमाजकी मजलकर ऐसी शुभ चेष्टा देखकर श्रीमहामग्रल बहुत ही उत्सारित हुशा है श्राशा है श्रीविश्वनाथकी छपासे श्रव्यापक प्राह्मण्मण श्रव श्रीमहामग्रलको उपयोगिताको समर्सेंगे।

इस नवीन उत्साहसे प्रेरित होकर ब्राह्मण महासम्मेलनके नेतृतृत्दोंको सहायतासे इस वर्षमं, जिसकी यह कार्यविवरणी है, वहुतसे श्रिधवेशन वंगाल, मदास श्रीर उत्तर भारतमें हुए। जिनमेंसे दिल्ली श्रीर मदासके श्रिधवेशन। विशेश उल्लेख योग्य हैं श्रीर मदासका श्रिधवेशन तो श्रीमहामण्डलके प्रतिनिधियों द्वारा ही सञ्चालित हुआ था।

## ( १२ ) धर्मालय-संस्कार-विभाग ।

इस विभागके द्वारा श्रोमहागडल तीर्थ श्रोर मठमिन्द्रित् श्रोर सब श्रेणीके धर्मालयों की सुरता, उदार, संस्कार, सुप्रवन्ध, जोर्णोद्धार श्रादि श्रम कार्थों में यथाशिक सहायक होता है। जबसे यह विभाग स्थापित हुश्रा है, तबसे अनेक श्रम कार्थ्य इस विभागके द्वारा सम्पादित छुए हैं। इसी कार्थ्यविभागके द्वारा श्रीमगवान् शक्तराचार्थके द्वारा स्थापित भारतवपकी चारों दिशाश्रोंके चारों पीठोंकी यथाशिक सेवा हुई हैं। इन चारों पीठोंमेंसे श्टेगेरीमठ जो दक्षिणमें स्थापित है, वह पीठ विपत्तिसे रहित रहनेसे उसके श्रातिरक्त याकी तीनों पीठोंकी सुरत्वाके लिये यह कार्थ्य-विभाग सदा उद्योग करता रहा है। उत्तरा खएडका ज्योतिर्मठ जो चार पांच सो वर्षसे ठिल्लुक है श्रीर जहां वह मठ था, वह स्थान श्ररण्यमें परिणत हुश्रा है। यही जोजसे उस स्थानको श्रीमहा-मण्डलने हूं द्व निकालकर श्रीमान हिष्टोकमिश्रर साहय गढ़वालकी सहायतास उस सानको जरीद लिया है। उत्तराखण्ड जीर्णोद्धार कमेटी, जिसके सभापित शिवर्षार हिस्रीनरेश हैं, यस कमेटीके

द्वारा ज्योतिर्मठके मन्दिरादिका संस्कार-कार्य्य जारी है। उक्त कमेटोकी, मद्दले श्रोकेदारनाथ तीर्थमें एक धर्मशाला स्थापित होकर उस वीर्थको यह अभाव दूर किया गया है। इस समय ज्योतिर्मठमें पुण्यगिरि देवीके मन्दिरका नये सिलसिलेसे जणींदार हो रहा है। पुरायगिरि देवीके मन्दिरका काम केवल धनाभावसे इस समय वन्द है। स्वर्गीय मिथिलाधिपतिके पीड़ित श्रीर पीछे खर्गवासी हो जानेके कारण यह कार्य दका है। क्योंकि उसके जीणोद्धारका सब व्ययमार उन्होंने ही अपने ऊपर लिया था। आशा है, स्वर्गीय नरेशके सुयोग्य पुत्र श्रीमन्महाराजाधिराज इरमंगा वाकी सहायता श्रीडिप्टो कमिश्रर साहब गढ़वालके पास भेजकर इस ग्रुम कार्यको पूर्ण करेंगे। इस साल आर्यकुलकमल दिवाकर हिन्दुसूर्य महाराणा साहब उदयपुरने श्रीमहामण्डलके बचोगसे श्रीकेदारनाथ तीर्थके उद्धारके लिये श्रक्सी हजार क्या वेना स्वीकार किया है। उसमेंसे पन्द्रह हजार रुपया डिप्टी कमिश्रर साह्य गढ़वालके पास भेज भी दिया है। श्रीमहामण्डल की उत्तराखरंड जीर्णोद्धार कमेटीके मन्त्री श्रीमान् प्रह्मचारी नर्म-वानन्दनी महाराज बड़ी योग्यताके साथ उत्तराखण्ड तीर्थ जीर्णी द्वारकी देखभात करते हैं। इसके लिये श्रीमहामण्डल उनके निकट क्रतह है। श्रीडिप्टी कमिश्नर साहब गढ़वालके पास पौढ़ोके खुजानेमें जो २८ हजार रुपया श्रीमहामएडलकी श्रोरसे भेजा गया था और जो श्रीकेदारनाथ श्रीर जोशीमठमें व्यय हुआ है, उसका हिसाव डिप्टी कमिश्रर साहवने प्रधान कार्यालयमें भेज दिया है। गढ़वालके जितने डिप्टी कमिश्रर साहब नियुक्त हुए हैं, वे प्राया सय श्रोमहामगढलके उत्तराखगडजीणींदार कार्यमें सहायक रहे हैं। इसके लिये महामण्डल उनके प्रति भी कुतकता है। गंगोत्तरीके श्रीगंगाजीके मन्दिरके जीणाद्वारमें श्रीमहामण्डलने विशेष भाग तिया है। और श्रीगंगाजीकी घारा अनुएए रखनेके तिये श्रीमहा मग्डलका पुरुषार्थ नियमित जारी है।

इसी प्रकार श्रीकुत्तेत्र तीर्थके उद्धारके लिये श्रीमहामण्डलके संयुक्त प्रधान मन्त्री धमसूपण लाला द्यालीराम बी० ए० के एक मात्र उद्योगसे वहां एक स्ततन्त्र कमेटी स्थापित होकर कुरुदेवके तीथों का उद्धार हो रहा है। कुरुदेवहरूका जीर्णोद्धार, घाटोंका जीर्णोद्धार, गीतामवनकी खापना आदि इस कमेटोके द्वारा. अनेक शुभकायं हुए हैं। इस विभागके उद्योगसे काशीके घाटोंके जीणींखारमें वहुत कुछ मदद मिली है तथा काशीके कई एक तीथोंके जीलोंद्धारमें भी सहायता की गई है। काश के श्रवसर्त्रोंके सुधारमें भो बहुत कुछु सहायता की गई है। श्रागंगी-सरीके तीथोंके मन्दिरकी मरम्मत, श्रीरामेश्वरतीयंके मन्दिरके सुप्रवन्ध और मरस्मत आदि अनेक ग्रुसकार्य्य हुये हैं। एक कमेटी हारा वंगालके सुपिख आमर्डगामठका जीएविहार कराया गया है और थी १०= खामी केशवानन्दजी महाराजके शुम उद्योग-से श्रीवृत्दावनमें कात्यायनीपीठका पुनरुद्धार प्रखुर व्ययसे हुआ है। इसके श्रतिरिक्त उनकी सहायतासे श्रीयमुनाजीकी धाराकी वृत्दावनकी श्रोर लानेका भी प्रयन्ध हुआ है। इस वोचमें श्रीभः गवान आदि शंकराचार्य्यके द्वारिकाके शारदापीठ श्रीर पुरीके गोवद्धंनपीठके अगड़ोमें षहुत कुछ भाग लेकर उनके सुप्रवन्धके लिये उद्योग किया गया है। गोवद्धंनमठके उद्घारके लिये कल-कन्छे की कमेटीको भी उसके यहुत प्रार्थना करनेपर यथासम्भव सहायता दी गई है। इस प्रकारसे यह कार्या विभाग भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें अपनी शक्तिके अनुसार धर्मालय-संस्कार-कार्यमें भाग लेता रहा है।

कलकत्ते ब्रजनाथ शिवमन्दिरके विषयमें श्रीमहामण्डलकी श्रोरसे प्रया प्या उद्योग हो रहा है, इसका उल्लेख गतपूर्व सालकी रिपोर्टमें किया गया है। विशेष प्रसन्नताकी बात है, कि इस श्रुभ उद्योगमें श्रीमहामण्डलको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस सम्बन्धमें बंगालके लाट साहवने अनुकृत हुफ्म देते समय यह कहा कि—"माननीय सम्राट्की यह श्राहा है कि, किसी जातिके धर्मपर हस्तक्तेप नहीं करना चाहिये। भारतीय गवनमेण्ट इस श्राहाको सर्वेदा मानती है श्रीर धर्मस्थान, तीर्थस्थान तथा मन्दिरादिके संरक्षण कार्यमें कभी कोई बाधा देना नहीं चाहती। प्रजन्माथ मन्दिरको जो तोड़ा गया है श्रीर श्रविलिंगको हटाया गया है, यह बड़ी भारी भूत हुई है श्रीर गवर्नमेण्ट इस मृतको सर्वथा स्वीकार करती है श्रीर पुलिस-कमिश्नर सर चार्ळस्को श्राहा देती

है कि, जितनी जल्दी हो सके, वे सरकारी खर्चसे शिव-मन्दिरको पुनः उसी स्थानपर बना देवें और शिवलिङ्गकी प्रतिष्ठा करा देवें।"

पति प्यानपर वना देव आर शिवालक्षका आतंश पर देव गत्यूर्व वर्ष एक बड़ा कार्य्य यह हुआ है कि, श्रीमान् ब्रह्मचारी शारदानन्दजी महाराजने जो श्रीकाशीपुरीमें शान्तिन्तरिक नामसे वर्णाश्रम धर्मरक्षाके अभिश्रायसे एक आदर्श नगर स्थापन करनेका विचार किया है, इस श्रम कार्यमें श्रीमहामण्डलने यथेए सहायता की है। उसका द्रए बन गया है। श्रीमान् महाराजाधिराज मिथिलेश उसके कोपाध्यत्त हो गये हैं और धनसंग्रहका काम जारी हो गया है और लगभग १४ लाख स्पयोंके अभिवचन प्राप्त हुए हैं और पांच लाख स्पयोंका चतुर्थान्य वनारस इस्पीरियल वैंकमें जमा भी हो गया है।

युक्तप्रान्तमें धर्मातयसंस्कारके श्रिभंप्रायसे जो <mark>एक</mark> कमेटी वनी हैं और जो युक्तप्रान्तमें घूम घूमकर जांच कर रही है, उसमें श्रीमहामण्डलके प्रधान वका श्रीस्वामी द्यानन्दजी महाराज तथा श्रीमहामग्डलके मंत्रीसभाके उपसभापति धमेरल राजा मोतीचन्द साहब सी॰ आई० ई० मेम्बर बनाये गये हैं। भारतके अन्य प्रान्तों-में भी जो ऐसे कानून बननेका प्रयन्ध हो रहा है, सब जगह श्री-महामएडलने यथासम्भव प्रयत्न किया है। 'श्रीमहामएडलका यह प्रयत्न हैं कि, प्रधम तो ऐसे के। नून न धनें और हिन्दुप्रजा स्वयं श्रपने धर्मालयोंका योग्य प्रवन्ध करे श्रीर धदि कानून वर्ने, तो जिससे धर्मानुकूल प्रवन्ध हो और वर्णाश्रमधर्मे वाधा न हो, पेसे होने चाहिये। इस विषयमें इस वर्ष महामण्डल-मन्त्रि-सभाने निश्चय किया है कि, एक स्वतन्त्र कमीशन नियुक्त किया जाय, जो यू. पी और विहार प्रान्तमें परिभ्रमण कर अपने तौरपर भी सब विषय निश्चित करें। इसके श्रतिरिक्त कर्दे रजवाड़ोंके धर्मालय संस्कारमें श्रीमहामग्डलने उचित सहायता की है। इस वर्ष काशीके कई एक देवालयोंके जीणोंद्वार कार्यमें श्रीमहामएडलने वहुत कुछ भाग लिया है। पिशाचमोचनके छुप्रसिद्ध तीर्थ, जिसके जीर्णोद्धारमें करीव ६० हजार रुपया लग चुना है सीर जिसके दक्षिण तटकी १० बीघा जमीन वनारस म्युनिसिपल्टीने महा-मएडलको वगीचा वनानेके लिये दी है, उस जमीनपर कुछ मुसल-मानोंने जबरंदस्ती मसजिद बनागा चाहा था। उक्त कार्यमें

चनारस म्युनिसिपल्टीके उद्योगसे इस अन्यायका निराकरण चनारस-श्रदालतसे हो गया है। जिला-जजके इजलाससे भी विरोधी पद्मचाले हार गये हैं।

श्रीमहामएडलके निकटस्थ जो विशाल भूमि है, जिल-पर सर्वधर्मसद्न श्रीर संस्कृत-विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है, इसीके निकट एक हुकड़ा चहुमूल्य भूमि, जो श्री १००० टिकेत गोस्वामी महाराज नाथ्वाराकी थी, वह भी श्रीमहामएडलको पूज्यवर श्रीगोस्वामीजी महाराजकी श्रपूर्व उदारतासे विना मृल्य मिल गयी है। इस जमीनमें एक वालमीकि टीला नामसे एक टीला है श्रीर उसपर चालमीकिश्वर महावेवका मन्दिर भी है। यह स्थान श्रित रम्य है। ऐसी किंवदन्ती है कि, इसी तीर्थपर महर्षि चालमीकि निवास करते थे श्रीर यहाँ उन्होंने रामायणकी रचना कीथी। इस शिवमन्दिरका पूर्णतया जीर्णोद्धार इस वर्ष हुआ है श्रीर मन्दिरमें शिव पञ्चायतन श्रीर सीता-राम, इनुमान तथा बालमीकिजी की मृर्तिकी स्थापना हुई है। श्रीर इस तीर्थका उत्तम रीतिसे जीर्णोद्धार किया गया है। इसके श्रित-रिक्त इस टीलेके जीर्णोद्धार श्रीर उसमें साधुश्रोंके रहने योग्य स्थानोंके निर्माणका उद्योग भी जारी है।

#### ( १३ ) महामण्डल-सम्बन्धके द्रष्ट ।

महामण्डलसे सम्बन्धयुक्त कई श्रलग श्रलग द्रए स्थापित हुए है। उनके नाम निम्नलिखित हैं।

- (१) श्रीविश्वेश्वर रूए।
- (२) श्रीमहामाया द्रष्ट।
- (३) श्रीश्रन्नपूर्णा द्रष्ट ।
- (४) थी १०= स्वामी केशवानन्द्जी महाराजका दूष्ट (गुरु महाराजका दूष्ट)।
  - (५) पम्परर स्नाफ इतिहया, द्रष्ट ।
  - (६) संस्कृत-विश्व-विद्यालय दृष्ट ।
  - ( ७ ) श्रार्यंधर्मप्रचारिणी सभा दृष्ट ।
  - ( = ) जोशीमठ द्रष्ट ।

श्रीभारतर्धर्ममद्दामण्डलको सम्पत्तिशी सुरज्ञाके लिये श्रीमहा-

मगडलके संस्थापक श्रोहवामीजी महाराजने श्रीविश्वेश्वर द्रष्टकों स्थापित किया है। श्रीमहामगडलके दफ्तरका विशाल भवन, लाइबेरी, चित्रसमृह श्रीर श्रन्याश्य श्रस्थावर चीजें इस द्रष्टमें शामिल हैं। सवका मृत्य तीन लाखसे कम नहीं होगा। इस द्रष्टमें नकद रुपया थोड़ा है। इस द्रष्टकी सब सम्पत्ति सुरक्षित है। केवल इस वीचमें महामगडल पोष्टशाफिसका मकान बढ़ाया गया है श्रीर गत वर्षमें वर शाहे किनारे एक नया वंगला इस द्रष्टमें शामिल किया गया है। इस द्रष्टका दूसरा डिक्लेशन भी तैयार हुआ है।

दूसरा महामाया द्रष्ट, जो श्रीमहामण्डलके संस्थापक पूज्य खामीजी महाराजने श्रपने भेंटके रुपयोंसे सब-धर्मसद्त नामक धार्मिक विश्वविद्यालय खोलनेके लिये स्थापित किया है। जिजकी भूमि, सम्पत्ति और नक्द रुपया चार लाखसे कम नहीं होंगे। इस दूषसे इस बीचमें कोई नया कार्य्य नहीं हुआ। केवल नाथदारेके भी १० म गोखामीजो महाराजने एक विशाल भूमि, जो इस दूषकी भूमिके निकट है, रुपापूर्वक दान की है। पट्टा रजिस्ट्री हो गया है। इसका भी दूसरा डिक्किरेशन तैयार हो रहा है।

इस द्रस्टमें दैववशात एक लाख पांच हजार रुपयोका जुकसान हो गया था। यह रुपया वंकीमें रह गया था। श्रीखामीजी महाराजने श्रपनी पुस्तकींके खत्वाधिकारके बदले सिणिडकेटके शेश्वर खरीदकर श्रोर इस द्रस्टको देकर इस जुकसानकी पूर्ति करदी है। जिससे यह श्रुटि दूर हो गयी है।

तीसरे द्रष्टका नाम श्रीश्रज्ञपूर्णा द्रष्ट है। इसको पूज्य श्री स्वामीजी महाराजने आर्ज्यमहिलाशोंके हितार्थ स्थापन किया है। इसमें एक विशाल भवन, जिसकी वर्तमान कीमत ४०-५० हजार रूपयेसे कम नहीं होगी, वह श्रीर कई दानपत्र भी शामिल हैं। उस स्थानमें विधवाश्रम श्रीर विधवा श्रजसत्र जारी है।

इस ट्रएके मक्कलार्थं श्रीखामीजी महाराजने एक नया डिक्लेरे-शन इस वर्ष तैयार किया है और अपनी पुस्तकों कार्योराइटके बद्ले २० हजार दपयोंके सिएडकेट केटके शेश्रर जरीद कर इसकी दिये हैं। चौथा द्रष्ट श्रीखामीजी महाराजके पूज्य गुरुमहाराजका है। जिसको उन्होंने अपने सुवनेश्वर, हरिद्वार, वृन्दावन श्रादि आश्र-मौकी सुरक्षाके लिये स्थापित किया है।

पांचवां द्रस्ट जिसका नाम पम्परर ज्ञाफ इतिदया द्रष्ट अर्थात् भारत-सम्राट्ट दृष्ट है, इसको सम्प्रति श्रीमहामएडलके प्रधान सभा पति तथा हिन्दूसमाजके सर्वमान्य नेता हिजहाईनेस श्रीमान् महाराजाधिराज दरभङ्गाने सर्व-धर्म-सदन अर्थात् सर्व-धर्म-विश्व-विद्यालय और श्रक्षिल भारतवर्णीय संस्कृतविश्वविद्यालय शादिकी सुरक्षाके लिये और महामग्डलके स्थायीकीपके लिये स्थापित किया है। इसके लिये कई लक्ष रुपया इकट्टा करनेका आयोजन हो रहा है। गन वर्ष इस शुक्ष ट्रस्टकी पुष्टिमें परम धार्मिक श्रार्थ्य-कुतकमलदिवाकर हिन्दुसूर्य श्रीमान् महाराणा साहब बहादुर उद्यपुरने,एक अच्छो रकमकी सहायता देनेका अभिवचन विया था और उन्होंने उन रायामें ले डेड़ लाख रुपया दे भी दिया है। भीमान, धार्मिक नरपतने यड़े उत्साहसे इस खधर्म-प्रचार कार्यमें सहायता की है और इस दृस्टको अति छपापूर्व क उदयपुर हरेट रेखेका हिस्सेदार बना दिया है। इस कारण आमान् परम धार्मिक नुपवर समग्र हिन्दुजातिके निकट कृतवताम जन इए हैं, इसमें सन्देह नहीं।

वर्तमान वर्षमें उक्त ट्रस्टकी रिजस्टरं भो हो गयो है। ट्रस्टके रखायनकर्ता श्रीमान् मियलाधीशके खगव स हो जाने का गण करहीने जो चन्नन दिया था कि, उद खु से आ सहायता मिलेगी, वही सहायता वे करेंगे, उस अभिवचनकी पूर्ति न हो सकी। खगीय महाराजाधिराजके सुयोग्य पुत्र वर्तमान महाराजाधिराज के सुयोग्य पुत्र वर्तमान महाराजाधिराज के सुयोग्य पुत्र वर्तमान महाराजाधिराज क्रिसंगाने लिख भेजा है कि, इस विषयपर पंछे ध्यान देंगे। श्रीमान् भोरखाधिपतिने भी द जन रुपया इस टू टवें देनेका श्रीमान् भोरखाधिपतिने भी द जन रुपया इस टू टवें देनेका श्रीमांच विषया था। यह सत्र उस ट्रस्टमें अस्तिनित है।

छठा द्रस्ट 'जोशीमठ द्रस्ट' नामले तथा पेन विषा गया है। यह द्रस्ट श्रीभगवान शहराचार्यकी प्रधान लीखाभूमि गढ़वाल जिलेके अन्तर्गत बद्रीनाथ तीर्थके निकट स्थेतिर्मठ नामक पाठ,

# (१६) श्रीमहामण्डलका संस्कृत विश्वविद्यालय।

श्री गराणसीविद्याणिषद्की स्थापना इस महत् उद्देश्य में हुई थी कि, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। श्रीमहामण्डलके संस्थापकों की यह धारणा है कि. इस प्रकारके उद्योग से पुगहित संपदाय, गुरुसम्प्रदाय, कर्मकाण्डी सम्प्रदाय श्रादिकी पुनरुत्रति होगी। संस्कृत विद्याको श्रादर सर्वत्र बढ़ेगा। शास्त्रीय प्रन्थीका बहुत प्रचार होगा। स्थानिष वैद्यक विद्याशीको उन्नति होगी श्रीर एक बड़ी विद्याशिकका उद्य होकर भारतवर्षके स्थ प्रान्ताम वर्णाश्रम धर्मकी सुरक्षा हो सकेगी।

जैसे कठोर श्रोधमञ्चलके अन्तमं सरस वर्षा ऋतुका आगमन होता है, और जैसे प्रवल शीतऋतुके पिरणाममें मधुर वसन्त ऋतुका दर्शन होकर संसार चारों श्रोर मधुमय हो जाता है, उसी प्रकार जगत्की वर्रामान स्थित और शिक्षाप्रणाली एवं भारतवर्ष तथा आर्यजातिकी वर्तमान दशा और शिक्षाप्रणालीके परिणाममें अक्षान विमोचनी झानजननो अविद्यादेवीका विशेषक्र एसे प्रकट होनेका समय भा गया है। वेदजननी श्रीविद्यादेवीकी लीलाभूमि भारतवर्ष ही जगत्में अध्यात्म झान प्रकाशक केन्द्र है और उसके मध्यमें श्रीवाराण्या पुरायचेत्र ही सर्वप्रधान और जगत्मान्य पीठ है। इसी सर्व-प्रधान विद्यापीठमें एक ऐसी सद्विद्याविस्तारके लिये संस्था स्थापित होनेकी आवश्यकता थी, जिसके उद्देश्य निम्न लिखित है।

- (१) पूज्यपाद जिकालदंशी और जगत् भरको अपना समभने बाले महपियोंकी चळाई हुई शिक्षाप्रणालीका प्रचार करना
- (२) जिससं वर्णाधम सद्धारका लोप न होकर आध्यात्मिक उन्नतिशील सम्प्रदायका नाग्र न होने पावे, ऐसा प्रयत्न करना ।
- (२) निस्त इस काशी विद्यापीठकी ज्ञानज्योतिकी प्रभासे पृथ्वी भरकी सभ्य जातियाँ जाभवान हो सके, इसका प्रयत्न करना ।
- (४) भारतवर्षे स्थान स्थानपर विद्या प्रचारकी सहायतासे हेसे प्रयत्न करना, जिससे वर्णाश्रम धर्मकी ठीक ठीक वंज रक्षा हो और आदर्श-चरित्र ब्राह्मणोंका अभाव न होने पावे। और वे अपने स्थानपर रहते हुए और अपने सदाचारीका पालन करते हुए विद्याका प्रचार कर सकें।

- (५) काशोपुरीको केन्द्र बनाकर भारतवर्षके प्राचीन विद्यापी-ठोंका पुनरुद्धार करना।
- ' (६) एकं विशेष परीक्षामणानीका अवसम्यन करनो कि, जो अपनी प्राचीन मर्यादा और आध्यः त्मिक उन्नतिकी साधक हो तथा वर्तमान देश-काल-पात्रोपयोगी भी हो।

(७) भारतवर्पकी संस्कृत पाठशालाओं और विद्यापीठोंके साथ सम्बन्ध स्थापन करके उनमें परीक्षा केन्द्रका स्थापन करना।

- ( = ) काशीमें एक आदर्श महाविद्यालय स्थापन करके और वर्तमान विद्यालय, जो काशीमें हैं, उनसे विशेष सम्बन्ध स्थापन करके, उसके द्वारा योग्य धर्मिश्चलक, धर्मप्रचारक और अध्यापक प्रस्ता करना।
- (६) इस प्रधान विद्यापीठकी सहायतासे एक ऐसा सर्वे धर्मे सदन स्थापन करना कि, जिससे पृथ्वीके सर्व देशोंके तत्वज्ञानिष्णि पासु विद्युज्जन लाभ उठा सर्वे और ईश्वरतस्य, दार्णनिकतस्य तथा प्रलोकतस्यके विषयमें तुलनात्मक ज्ञान लाभ करके पूज्यपाद महर्षियोंको महिमाको हृदयञ्जम कर सर्वे ।
- (१०) सनातेन-धर्मी नरनारी और वालकवालिकाक्रॉमें धार्मिक शिक्षाका विस्तार करना और कराना।
- (११) योग्य शास्त्रीय जन्य अग्यन और श्राचीन जन्य संब्रह करके नियमित रूपसे शास्त्रकाशनका काम करना और ऐसी पुस्तक पुस्तिकार्थे प्रकाशित करना, जिनसे ऊपर लिखित उद्देश्योंकी सिक्सिम सहायता मिले।

इन सब उद्देश्योंको सामने रखकर एक संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित दोना उचित है, और इन उद्देश्योंके अनुसार जितने कार्य-विभाग रखनेकी आवश्यकता हो, रसे जार्य । इसी उद्देश्यसे भीवा-रागुसी विद्यापरिषद् स्थापित हुई थी।

भारतवर्षके कई प्रान्तोंमें इसके परीक्षाकेन्द्र स्थापित होगये हैं। प्रति वर्ष सफलताके साथ परीक्षा भी हो रही है। जो विद्यार्थी परीक्षोक्षीर्ण होते हैं, उनको मानपत्र आदि नियमितकपसे दिये जाते हैं।

श्रीमहामएडलका सवारे भारतवर्षके प्राचीन विद्यापीठोंका

संस्कार करके उनको पुनर्जीवित करनेकी श्रोर ध्यान रहा है। निदया, मिथिला, मथुरा,काश्मीर,उज्जैन श्रादि शाचीन विद्यापीठों-के उद्धारके लिये महामण्डल नियमित पुरुषार्थ करता रहा है। इसी परिषद्के कार्व्योंमें यह विभाग भी सिम्मिलित है।

इस परिषद्का संस्कृत पाचिक मुखपत्र 'सूर्योदय' वड़ी सफलताके साथ नियमित प्रकाशित होता है और उसका आदर भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें नियमितकपसे वढ़ता जा रहा है।

इस वर्षमें इस पुराय कार्यके सफल होनेके विषयमें तीन श्राशा-जनक कार्य हुए हैं। प्रथम-ब्राह्मण महासम्मेलन द्वारा ऐसे ही शुभ कार्यके लिये विशेष प्रस्ताव हुए हैं। दूसरा—आशा जनक कार्य यह है कि, हिन्दु-सूर्य महाराणा साहव उद्यपुरने इसको अप-नाया है और इसमें विशेष सहायता दी है। जिसका वर्णन स्थानान्तर में श्राया है। श्रोर तीसरी सफलता यह हुई है, कि नाधद्वाराके भी १०= टिकैत गोखामीजी महाराजने एक बहुमूल्य जमीनका टुकड़ा ्ञो इस विश्वविद्यालयकी जमीनके पास था,उसको दान कर दिया है। जिससे यह विशाल जमीन चौकोर और श्रधिक उपयोगी हो गयी है। वर्तमान वर्षमें ब्राह्मण सहासम्मेलनके कई एक उत्साही नेतृवृन्दोंकी सहयोगितासे एक प्राविजनल कमें शे अर्थात् आरम्भिक कार्यः कारिएी सभा गठित हुई है, जो अखिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्व-विद्यासयके संघटनका कार्य करेगी। इस स्वजातीय शुभ उद्योगमें महामहाध्यापक परिवत पञ्चानन तर्क रत्न महाशय तथा महा महाध्यापक परिवत लदमश शास्त्री द्रविड महाशयकी सहायता सर्वोपिर है। इस सम्बन्धके एक द्रस्टका ममविदा भी वन गया है, जिसका वर्णन दस्टके अध्यायमें आगया है ।

## ( १७ ) उपदेशक-महाविद्यालय ।

उपदेशक महाविद्यालयका कार्य वर्तमान वर्षमें स्थागत रक्खा गया है। क्योंकि वह कार्य श्राजिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यान् लयके साथ सम्मिलित किया गया है। इनके द्वारा साधु और गृहस्थ विद्वान्गण नियमित शिला छाभ करेंगे। प्रति वर्ष जो धर्म-यक्ता विद्वान् इसमेंसे निकले हैं श्रीर निकलंगे, उनको वृत्ति देकर श्रीमहामण्डलके प्रचार विभागमें श्रथवा प्रान्तीय मण्डळ या शाका-सभाओंमें नियुक्त करा दिया साता है। पेसा प्रयत्न हो रहा है कि, काशीमें सुप्रतिष्ठित विद्यालयों मेंसे किसी एक के साथ संस्कृतविश्वविद्यालय अपना विशेष प्रवन्ध करके इस विद्यालयका कार्य सुगमता आर इंद्रताके साथ किया करें। जिससे अपेत्राकृत व्यय कम हो और कार्य अधिक हो सके।

(१८) सर्वधर्मसद्न ।

(सब धर्मोंका विश्वविद्यालय।)
श्राध्यात्मिक विचारसे भारतवर्ष ही जगत्का गुरुध्यान है।
आध्यात्मतत्व और श्रात्मलदयके श्रनुसन्धानमें हिन्दूजाति ही जगद्रगुरु है। यद्यपि वेद और शास्त्रीय श्रन्थोंका इस समय कोट्यांश भी
नहीं मिलता, परन्तु पूज्यपःद त्रिकालदर्शी महर्षियोंके द्वारा प्रकाशित जानका खजाना श्रभीतक हिन्दुस्थानमें इतना है कि, जिसके
द्वारा जगत्भरकी सभ्य जातियोंको बहुत कुछ लाभ पहुंच सकता
है। सारे भारतवर्षका विद्याक्षेत्र काशीपुरी है। श्रतः श्रीकाशी
पुरीमें एक ऐसा दृढ़ विद्याकेन्द्र स्थापित होना उचित है, कि जिसके
द्वारा उक्त ज्ञान-ज्योतिका प्रकाश जगत्भरकी सभ्य मनुष्य जातियोंमें
फैताया जाय।

हिन्दूशास्त्रोंमें कहा है कि, "श्रयं निजः परो वेति गणना लघुचेतलाम्। उदारचरितानान्तु वसुधेव कुटुम्बकम् ॥" अर्थात् यह
अपना है यह परायां है, यह श्रपनी जाति है, यह पराई जाति है,
हत्यादि जो मनुष्य सोखता है, उनके िचार लग्नु हैं। श्रोर जो
मनुष्य श्रथवा मनुष्य जाति यह समभनी है कि, समस्त संसारके
मनुष्य मेरे ही कुटुम्बी हैं. वह मनुष्य या वही मनुष्यसमाज उदार
कहाता है। पुनः शास्त्रोंमें कहा है कि, "एतद्देशप्रस्त्रस्य सकाशादप्रजन्मनः। सं स्वं चित्रं शिलेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥" श्रर्थात्
आव्यांवर्ता।भारतवर्षके श्रयजनमा जो बाह्यणगण हैं, उनके दिलाये
हुए मार्गपर चलकर पृथ्वीकी सब मनुष्य जातियां शाध्यात्मिक
आन लाम करेंगी। इस देववाणीके श्रनुसार हिन्दु जातिको ही
एक जगन्त् हितकर शिलाकेन्द्र हिन्दुस्तानमें स्थापित करना उचित
है। श्रोर काशीपुरी जब मारतवर्षका प्रधान विद्यापीठ है, तो वह
विद्याकेन्द्र काशीमें ही होना सम्भव है। इस विद्यापीठके हारा पृथ्वीमरमें सद्विद्याविस्तार, श्रध्यात्म सन्य-वृद्धि श्रीर तत्वज्ञान प्रचारमें
सहायता की जाय।

इसके द्वारा एक संस्था लोली जाय कि, जिसमें ईश्वरतस्व, दार्शनिकतः वे ही विषय, यथा—परलोकतस्व, देवजगत गिद्धा हो। जहांतक सम्भव हो, पृथिवीभरकी स्व
जातियोंके विद्वानोंमेंसे जो चाहें, उनको मोका दिया जाय कि, वे
इस अनुसन्धानकार्य्यमें काशीके "सर्व्धधम्ममन्दिर" (टेम्पल
आफ आल रिलिजनस्) के द्वारा लाभ उठा सर्वे । अंग्रेजी आदि
भाषाओंमें भाषान्तर करके आध्यात्मिक और दार्शनिक झानज्योतिका विस्तार, सामयिक पत्र और पुस्तकादिके द्वारा पृथिवीभरमें किया
जाय । वस्तुतः यह विद्यापोठ पृथिवीभरकी सभ्य मनुष्यजातियोंका
एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वन जाय, ऐसा प्रयत्न होना
उचित है।

भारतवर्ष जैसे धनहीन देशमें कोई सुकौशलपूर्ण यतन ऐसा होना उचित है, जिससे लोगोपर बोका न पड़े. और अपेदाहन सुगमताके साथ यह जगत् हितकर विद्याप्रचार कार्य्य चिरस्थायी क्रपसे चल सके और सब देश तथा सब जातिके मसुष्य-समाज हस सकें। इसके लिये माननीय गवनमेंग्रटकी आक्षासे प्रतिवर्ष एक लाटरी करनेका भी उद्योग किया गया था। और दोनों द्रस्टोका हाल द्रस्टके अध्यायमें द्रष्टक्य है। मकान आदिके नक्शे भी तैयार हो गये हैं। धनसंग्रहका भी विशेषक्र पसे उद्योग आरम्भ हुपा है। गत वर्षमें इस विभागके एक मन्त्रीने वड़ी सफनताके साथ यूरोपमें भ्रमण भी किया है। इस विपयमें डेपुटेशन शोग्र ही माननीय बड़े लाट बहादुरके पास, उपस्थित होनेवाला है।

खेदका विषय है कि, लाटरी कोलनेके लिये जो भारत गवर्न-मेएटसे प्रार्थना की गयी थी, उसका इस वर्ष सन्तोषजाक उत्तर नहीं भिला। इसके लिये पुनः प्रयत्न किया जानगा। जैसी आशा खदेश और विदेशके धनिकासे सहायता मिलनेकी की गयी थी, उसमें अभी कुछ भी सफलता नहीं दुई है। केवल हिन्दुस्य महा-हाजाधिराज भोमान महाराणा साहव ध्वयपुरकी एक मात्र सहा- यता इसके ट्रस्टमें प्राप्त हुई है। परन्तु वह सहायता भो सनातन-धर्मको शिक्षाकी उन्नतिके निमित्तसे ही दी गयी है। सहायताके अभावसे विचारमें कुछ न्यूनाधिक किया गया है। अखिल भारत-वर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालयके साथ ही एक ही ज़मीनपर इसका भी विद्यामिदर और पुस्तकालय स्थापन करनेका विचार अगत्या किया गया है। और एक नैमासिक पत्र अंग्रेजी भाषामें निकालने के लिये प्रस्ताव किया गया है।

## ( १६ ) सहयोगी-संस्थाएं ।

ऐसी संस्थाएं कि, जिनके कार्यालय श्रोभारतधर्ममहामग्रहलके प्रधान कार्यालय भवनमें ही स्थित हैं, उनमें से जो जो श्रोमहामग्रहलके साद्यात् श्रद्धकर से हैं, उनका वर्णन पहले कर चुके हैं। यथा:- द्रस्टसमृह, श्राखिल भारतवर्षीय संस्कृत विश्वविद्यालय, उपदेशक महाविद्यालय, वर्णाश्रमंसंघ श्रादि। इनके श्रतिरिक्त ऐसी संस्थाएं हैं, जो खतन्त्रकपसे सन् १८६० ईखोके कानून नं २१ के श्रमुसार रिक्टर्ड की हुई हैं।

श्रीविश्वनाथ सत्तपूर्णदानमण्डार नामक संस्था उननेसे एक है। इसका खर्च श्रीभारतधर्ममहामण्डलके संस्थापक खामीजी महाराज श्रीर उनके साधु-शिष्यांके द्वारा प्रणीत श्रन्थोंकी विक्रीकी श्रामदनीसे चलता है। साधुनेया, श्रीमहामण्डलकी श्रितिध-सेवा, विना मूल्य पुस्तकवितरण, अनाथ विधवाशोंको दान, रोगी तया दण्डिंकी सहायता, श्रन्तविधिकंषा श्रादिके श्रम कार्य्य इस संस्थाके द्वारा सम्यादित होते हैं। जिसका यश महामण्डलको भिजता है। पिछुले सालोंमें पांच सीसे छः सौ माल्वार तक का

दूसरी संस्थाका नाम आर्थ्यमहिलाहितकारिणो महापरिषद्
है। यह संस्था सनातनधर्मी महिलार्धाकी भारतवर्ष व्यापिनी
संस्था है। इस महापरिषद्के द्वारा अनेक श्रम कार्थ्य होते हैं।
यथाः—स्त्रीशिक्षामें सहायता शाखासमार्धोक्ता स्थापन, पुस्तक
श्रीर सामयिकपत्रींका प्रकाशन, स्त्रीश्रिप्तमें इसके द्वारा निम्नलिखन कार्य ऐसे हुए, जो उत्लेख
करने योग्य हैं।

(क) श्रीमद्दामग्रहलके व्यवस्थापक श्रीखामीजी महाराजने एक विशाल , भवन देकर श्रवस्त्र श्रीर विश्ववाश्रमके लिये एक दूस्टकी स्थापना की है। जिसमें वे सर्व द्रृष्टी नहीं हैं, किन्तु कई रानी महारानियां श्रीर कई रईस श्रादि द्रृष्टी हैं। इस द्रृष्टमें वर्तमान सालमें सिग्डिकेटके वीस हज़ार रुपयों के शेयर श्रीखामी जी महाराजने श्रपने पुस्तकों के स्वत्वाधिकारकी सहायतासे खरीद कर प्रदान किये हैं।

(ख) राज्य ६नारसके माननीय महाराजकुमारके हाथसे एज स्त्रीजातिका श्रन्मसत्र खुलवाया गया है, जो नियमित जारी है।

(ग) आर्थि महिला नामक पत्रिका जो पहले त्रैमासिक थी, इस योचमें मासिक को गई और तीन वर्षसे उसका आकार डवल काउन आठ पेजी करकेउसकी वहुत कुछ उन्नति को गई है और वह अब हिन्दुस्थानमें एक सर्वोच्च पत्रिका बन गई है। आर्थमहिला हितकारिणी महापरिपद्ने इस वर्ष बहुत हो प्रशंसनीय नाम किये हैं। उसकी ज्वाहन्ट जनरल सेकेटरी श्रीमती विद्यादेवीने भारतवर्षके रजवाड़े तथा बम्बई श्राहि कई शहरोंमें भ्रमण करके लोकसंशह श्रीर धनसंश्रह द्वारा इस संस्थाको स्वाधीन कर दिया है। अंग्रेजी भाषामें इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, सो द्रष्ट्य है।

( घ') वर्तमान वर्षमें उक्त श्रीमतीके विशेष उद्योगसे विहिंडग फराडका काम श्रारम्भ किया गया है, जिसमें सात हजार रुपयेके करीय चन्दा वस्ता भी हो गया है। द्रस्टके मकानमें इस धनके द्वारा छात्री निवासके सकानका वनना शुक्र किया जायगा। नकशा घरीरह वन गया है।

(२०) देव सेवा।

श्रीमहामगडलके प्रधान कार्यालयमें तीन देवालय है। श्रीमहा-मगडलके यहमगडणमें गायबीदेवों, भवनके दूसरे मंजिलमें श्रीवेद-भगवान तथा त्रिमूर्त्ति जिनके नाम पर यह देवोत्तर सम्पत्ति उत्तर्ग की हुई है श्रीर तीसरी मंजिलपर श्रीमहामगडलक्ष्यजाके नीचे श्रीहर्ग मानजीका मन्दिर है। तीनोंकी नित्य नैमित्तिक पूजाका यथावत प्रवन्य गरहा है। इसके श्रतिरिक घट-स्थापन पूर्वक चोवीस नैमित्तिक पुज श्रोर उत्सय हवनादि होते रहते हैं। यथाः-शारदीय नवरात्र,वासन्ती नवरात्र, सरस्वतीपूजा, लदमीपूजा, गणपतिपूजा, स्रथंपूजो, शिवरात्रिपूजा, जन्माप्रमीपूजा, लदमीनारायण पूजा, इन्द्रपूजा, श्यामा पूजा, जगडात्रीप्जा, हनुमानजयन्ती,शद्भरजयन्ती,दत्तजयन्ती श्रादि। दोनों नवरात्रोंकी श्रष्टमीमें पाठ, हवन श्रीर महामण्डलध्वजाका नियमित संस्कार भी होता रहा है।

## (२१) राष्ट्रभाषोकी उन्नति।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलने भारतवर्षकी राष्ट्रभाषा हिन्दीकी लिये जितना इद पुरुपार्थ किया है, उतना और किसी संस्थाने नहीं किया है, यदि ऐसा कहा जाय तो श्रत्युक्ति नहीं होगी। धर्मप्राण हिन्दुजातिकी वर्तमान मातृभाषा हिन्दी है। हिन्दीमं सनातनधर्मके प्रचार श्रीर श्रध्यात्म लद्यवृद्धिके श्रभित्रायसे यभूतपूर्व प्रन्थोंका प्रणयन किस अलोकिक रीतिसे हुआ है, इसका कुछ दिग्दर्शन श्रीमहामएडल डाइरेक्टरीके स्थानान्तरमें कराया गया है। धर्मकरुपद्रम नामक धार्मिक विश्वकोपकी श्राठ संख्याएँ जो प्रकाशित हो चुँकी हैं, कर्ममीमांसा दर्शनका हिन्दीभाष्य जो दो खएडोंमें प्रकाशित हो चुका है तथा योगदर्शन-भाष्य हिन्दी, उपनि-पद्-भाष्य, दुर्गा-भाष्य, भगवद्गीताभाष्य द्यादिके द्वारा इस गुरुतर परिश्रमका कुछ पता मोतृभाषाप्रेमियोंको लग सकेगा। इसी प्रकार सव दर्शन भाष्य और अनेक अभूतपूर्व दीकायन्थ प्रणयन होकर छपनेके लिये तैयार हैं और पन्द्रह हजार १५००० पृष्टके लगभग दिन्दीभाषाके ब्रन्थ छपकर प्रकाशित हो चुके हैं। जिनकी स्वीइस छाइरेक्टरीमें अन्यत्र प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त एक मालिक हिन्दोपत्र नियमित प्रकाशित होकर राष्ट्रभाषाकी सेवामें नियुक्त है श्रीर राष्ट्रमापा हिन्दीकी शक्ति वृद्धि और सेवाके लिये श्रीमहामएडल डाइरेक्टरी कितनी उपयोगी है, सो उसके पाटकगण खयं जान सकेंगे। देशके गएयमान्य राष्ट्रभाषासेची, सुलेखक तथा कवि, जिनकी संख्या करीय २०० के होगी, उनको श्रीमहामएडलने विद्योपाधि, पद्क आदि हारा उत्साहित किया है और इस वर्ष मानपत्रादि देकर जिनके गुणोंकी पूजा की गई हैं, उनकी नामावली मानदान विभागमें पकाशित है।

वर्तमान वर्षके अन्तमें राष्ट्रभाषा हिन्हीशी सर्वाङ्गीण पूर्णता- सिद्धिके लिये आमहाभगडलने भारतधर्मसिगिडकेट लिमिटेडको इस तरह प्रेरित किया है कि, वह 'इन्साइङ्गोपीडियानिटानिका' की तरह एक ऐसा 'शब्द्झानार्णव' तैयार कर प्रकाशित करें, जिसमें संसारभरके मौलिक ज्ञानका समावेश हो जाय। इस प्रकारका संग्रह अवतक किसी भाषामें नहीं हुआ है। श्रीभगवान चाहेंगे, तो यह मान सर्वप्रथम हिन्दी भाषाको ही प्राप्त होगा।

### ( २२ ) संगीत-विद्याकी जन्नतिमें जत्साह प्रदान ।

साहित्य श्रीर संगीतका परस्पर मिश्रसंस्वन्ध है। विशेपतः हिन्दु प्राचीन संगीतका उपासनाकाएडके साथ बहुत हो यनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रार्थ्यसंगीत विद्याकी तुलना पृथिवीके किसी संगीतिष्टाके साथ हो नहीं सकती। जबसे श्रीमहामएडलकी स्थापना हुई है,श्रीमहामएडलके नेतृवर्गने लगभग १२५ के संगीतके श्राचार्थ्यों को संगीतोपाधि श्रीर पदक श्रादि देकर सम्मानित किया है। उसके श्रनतर इस वीचमें संगीतके जिन श्राचार्थों को मान दिया गया है, उनकी नामावली मानदानविभागमें द्रष्टव्य है। इस मानके देनेमें श्रीमहामएडलके भवनमें नियमपूर्वक संगीतचर्चा होती रहती है श्रीर वाहरसे श्राय हुए संगीतक श्राचार्योका कुछ सन्कार भी किया जाता है। गत चार वर्षोंसे भजनोपदेशक जो संगीत जानते हैं, नियुक्त होकर धर्मवकाश्रोंके साथ वाहर भी भेजे जाते हैं।

## (२३) जगत्-हितकर धर्मकार्व्योंको जन्साह-प्रदान ।

सनावनधर्मियोके निकट सारे जगत्के मनुष्य ही उनके कुटुम्बी
है और जगत्के सब देश ही उनका स्वदेश है। इस उदाग्ताको
हदयमें रजकर अपनी शक्तिके अनुसार श्रीमहामण्डल धर्मकार्थोंमें
यथासम्भव बत्साह देता आया है। कहीं पत्र भेजकर, कहीं मानपत्र भेजकर, देशीर जधाड़ोंमें—चहांके दर्बारोंमें—पत्र भेजकर, विदेशोंमें विद्योपाधि आदिके मानपत्र भेजकर श्रीमहामण्डल इस प्रकारका
जगत्हितकर कार्य्य करते रहनेको अपना कर्तव्य समभता रहा
है। मानदानविभागको नामावलीको पर्य्यालोचना करनेसे इस ग्रुम
कार्यका कुछ दिग्दर्शन होगा। आर्थिक सहायता दिखवानके लिये

भी आमहार एडल पत्रादि हारा यथाशक्ति उद्योग करता रहंता है। इस विभाग द्वारा धार्मिक व्यवस्था दान, धार्मिक पुस्तकदान, उप-देशकोंको सहायतापदान, पत्र द्वारा धर्मोपदेशपदान, योगादि साधनमें उपदेशपदान आदि अनेक कार्य्य इस विभाग द्वारा होते रहते हैं। पृथिवीके अनेक सभ्य दिशोंक पुस्तकालयोंमें श्रीमहा-मएडलने अपनी अहरेजी धर्म-पुस्तकें विना मुख्य भेजी हैं।

इस घर्ष श्रीमहामग्रहलने अपनी उदार और जगत्हितकर नीतिके श्रमुसार लाहीरकी इशिडयन नेशनल कांग्रेसमें श्रमाशीर्वाद-सूचक सन्देश यथासमय भेजा था। और उसकी नकलें प्रधान २ नेताशोंके पास भी भेजी थीं। इस विस्तृत सन्देशमें यह भी चेता-वनी दी गई थी कि, कांग्रेसको यदि चलशाली, सर्वमान्य दूरदर्शी और स्थायी कार्यकारी होना है, तो उसको अपनी वर्तमान नीतिसे मुंह मोड़कर किसीके धर्ममें हस्तचेप करनेका उद्योग रहित कर देना चाहिये।

## ( २४ ) स्थानीय सभाञ्जोंका-कार्य ।

काशीपुरीमें धीभारतवर्ममहामण्डल नाना प्रकारके धर्म-कार्योमें सहापता देना रहता है। ऐसी सभाएं जिनका सालास् सम्बन्ध महामण्डलसे है, यथाः-श्रीविश्वनाथ अन्नप्णी दानभण्डार, भारतधर्मसिण्डकेट लिमिटेड, वर्णाश्रमसंघ आदि, जिनका वर्णन स्थानान्तरमें हो चुका है, उनके अतिरिक्त प्रधान प्रधान संस्थाओं का संतेष विवरण नीचे दिया जाता है।

भारतवर्षीय शार्यधर्मप्रचारिणो स्भा, काशो। यह सुप्रसिद्ध धर्मयका सामी रूणानन्दजीकी सभा है। यह रिजस्टर्ड सभा है श्रीर श्रीमहामण्डलकी काशीकी शाखासभा है। इसके अधीन काशीके महल्लीमें शलग शलग सभाएं हैं। इस सभाके सुप्रवन्धसे काशीमें प्रत्येक दिन कहीं न कहीं धर्मचर्चा होती है। दार्थाण्यमेधघाटपर तो धर्म-व्याप्यान तियमित होते हैं। तीर्थया- त्रियोक्ता क्लेश निवारण करना, काशीके तोर्थोका जीणोंद्धार करना शादि कार्य्य भी इस सभाके हैं। पिशाचमोचन तीर्थ. श्रीवाहमीकी- श्वर महादेव और टोला, श्रीगिरीशटीला और महादेवजीके सम्हाल श्रादिका भार भी हसी सभागर है। गंगा दशहरा उत्सवमण्डल,

मिणकिर्णिका त्रारतीमग्डली, सनातनधर्मविद्यालय, सनातनधर्म कन्या पाठशाला, डार्विन पिलित्रम द्रष्ट त्रादि संस्थात्रोंको भी श्रीमहामग्डल यथासम्भव सहायता दे रहा है।

सम्प्रति शान्तिनगर स्थापनसभा नामसे एक मर्डली स्थापित हुई है। जिसका उद्देश्य है कि, श्रस्सीकी श्रोरसे लेकर काशीकी पश्चिम दिशा तक आठ-दश हजार एकड़ जमीन लेकर "शान्ति नगर" नाम्से एक आदर्श नगर वर्णाश्रमियोंके लिये स्थापन किया जाय। इस ग्रुभ कार्य्यमें अभिहामएडल यथासाध्य सहाः यता दे रहा है। चौदहसौंसे अधिक े सज्जनोंने जमीन लेनेका स्वीकृति पत्र लिख दिया है। कार्य्य बहुत कुछ अग्रसर हुआ है। इस नगरमें प्राचीन छादर्शके अनुसार, केंवल वर्णाश्रमधर्म मानने वाले सज्जन ही वास कर सकेंगे। शिवालय, पुस्तकालय, देवालय, गोशाला, श्रीपधालय, बाजार श्रीर ब्रह्मचर्याश्रम श्रादि प्राचीन धर्मभावके लदयको रखकर यथा स्थानपर इस नगरमें स्थापित होंगे। वर्णाश्रम सदाचारकी वीजरवाके लिये ही यह ग्रुभ श्रायो-ज्न होरहा है। इस ग्रुम कार्य्यमें जो योग दान देना चाहें, वे महा-मग्रदेल प्रधान कार्यालयसे पत्र व्यवहार कर सकते हैं। इस विराट् श्रीर श्रादर्श धर्मकार्यका विस्तृत विवरण 'संस्थालंड' में द्रध्व्य है।

## (२५) शाखा-सभायें और मान्तीय कार्यात्वय ।

श्रीभारतधर्ममहामण्डलकी शांखां सभाएं भारतवर्षके सय श्रान्तों में हो स्थापित हैं। जिनकी संख्या महामण्डल प्रधान कार्या- लयके रिजस्टरके श्रमुसार ६५० हैं। इनके श्रतिरिक्त भारतवर्षके सब प्रान्तोंकी पोषक सभाएं, जाति सभाएं, विद्यासम्बन्धी सभायें, तीथोंद्धारक सभायें, गोरिक्णिसभायें श्रादि कई श्रेणीके सभायें हैं, जिनकी संख्या १५० होगी। पहले महामण्डलके मुखप- श्रोका विना मृत्य इन सभाशों में जानेका नियमधा, धनामावसे इस नियमको कुछ दिनोंसे बन्द करना पड़ा है। श्रीमहामण्डलकी शाखा- सभाशोंकी नियमावलीमें भी इस समय बद्धत कुछ श्रमुकूल परिवर्तन किया गया है, सो छणी हुई नियमावलीमें इएवय है।

श्रीमहामएडलके प्रान्तीय कार्यालय भारतवर्षके प्रायः सभी

प्रान्तों में स्थापित हैं, लो उन प्रान्तों मित्रयों से सम्बन्धसे ही सञ्चालित होते हैं। श्रीमहामएडल प्रान्तीय मन्त्री निम्नलिखित केन्द्रों में हैं। यथा—कलकत्ता, मद्रास, हैंदरावाद, (दिल्ला) श्री रंगम्, नासिक, वंबई, गौहाटी, पटना, नागपुर, श्रमरावती, उदयपुर, फीरोजपुर, करांची, लस्तनऊ, मेरठ दिल्ली, श्रजमेर, श्रहमदा- बाद, रावछिष्छो श्रीर कानपुर।

श्रीमहामण्डलके नये प्रवन्धके श्रनुसार वर्णाश्रमसंघके केन्द्र भी भारतके श्रनेक स्थानोंमें स्थापित हुए हैं।

## (२६) शृंखला और प्रवन्ध ।

गत सप्तम महाधिवेशन जो, काशीमें सम् २७ के अन्तमें हुआ था, उसके सुअवसरपर श्रीमहामण्डलके नियम और उपनियमीं बहुत कुलु परिवर्तन किया गया है, जो महामंडलकी लुपो हुई नियमावलीमें द्रप्रव्य है। भारतवर्षके सब प्रान्धोंके प्रतिनिधियोंकी संख्या चतुर्गुण अर्थात् १२०० कर दी गई है और उनका वार्षिक चन्दा २५) रुपया स्रोर १०) रु॰ ही रफ्जा गया है। प्रतिनिधिसंख्या नियमित बढ़ानेका भी प्रयत्न हो, रहा है। संरक्षशीके विषयमें जो नियम परिवर्तान किये हैं, बनमें दो विषय उल्लेख करने योग्य हैं। अवतक संरक्षक महोदय खांधीन नरपतियोंसे ही चन्दा लिया जाता था, जिनके दानपत्र हैं, अब यह नियम नया किया है कि, जिन्होंने दानपत्र नहीं दिया है, उनसे कमसे कम १००) सौ रुपया साल चन्दा अवश्य लिया जायगा। इस नियमको कार्यक्रपमें परिसत करनेका भी प्रयत्न हो रहा है। निये नियमके अनुसार धर्माचार्य श्रीर साधीन नरपतियोके श्रतिरिक्त यदि किसी विशिष्ट राजा विद्वान् ब्राह्मण् श्रादिको मन्त्रीसभा धर्मात्रार्य डचित समसेगो, तो संरत्तक श्रेणीमें ले सकेगो। इसके श्रतिरिक्त सहायक सभ्योक नियमीमें परिवर्तन किया गया है। सहायक सक्य आनरेरी भी होंगे और ५) हैं० साल देनेवाले सहायता दाता भी होंगे। श्रार्थमहिलाएं भी सहायक सभ्या हो सकेंगी। सम्प २) रा॰ साल देनेवाले रहेंगे। उनको फुछ पुस्तकें पत्रादि यिना मुल्य मिलते हैं। विस्तृत नियम नियमावलीमें देखते योग्य है। इनके अतिरिक्त एक बार।) देनेसे हां चण्छिम संघके सभ्य

हो सकते हैं। इस वीचमें प्रतिमास दो चार सर्कुलर नियमित भेजफर इस भारतवर्ष व्यापी श्रृह्णलाका कार्य्य चलाया गया है। मन्त्रीसभाका अधिवेशन प्रायः प्रतिमास हो होता रहा है। श्रीमहा मएडलके उद्देश्य बढ़ाये गये हैं। प्रतिनिधि संख्याकी भी वृद्धि हुई है। इस समय १३६ संरक्षक और ३६० प्रतिनिधि श्रीमहामएडलमें सम्मिलित हैं। इसके श्रृति रिक्त सहायक सभ्य और साधारण सभ्य है। जिनसे सर्कुलर श्रार पत्रादि द्वारा सम्मित लेकर सब काम किया जाता है।

#### (२७) धन-सम्बन्धीय अबस्था ।

जयसे श्रीमहामएडल स्थापित हुआ है, प्रतिवर्ष लगभग २५०००) रुपयेले लेकर ५००००) रुग्ये तक सालका खर्च इसका रहा है। जब कभी महाधिवेशन हुए हैं अधवा कोई विशेष कार्य्य आपडा है, तब इसका वार्षिक खर्च बढ़ गया है। जन्दांकी आम-दनीके अतिरक राजा-महाराजाओं के दानपत्रों की आमदनीसे ही इसका खर्च अधिक चलता रहा है। प्रतिवर्षके पारम्भमें आय और व्ययका यज्ञट नियमितकपसे मन्त्रीसमा द्वारा वनकर संरक्षक मही दय और प्रतिनिधि महोदयोंके पास्त भेजकर मंज्र तेली गई है। अवकी भी यथालमय वजट सक्यूलर प्रकाशित हुआ है। श्रीमहा-मण्डलके व्यवस्थापक श्रीखामीजी महाराजने ऐसा सोचा था जैसे देशी धर्मालयोंका कार्य्य राजाश्रीके दानपत्रीसे चलता रहा है, वैसे ही श्रीमहामण्डलका कार्य्य भी चलता रहेगा। परन्त वर्त्ते मान समय वडा कठिन आ गया है। श्रव देखा गया कि, दानपत्री-पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। न्योंकि इस समय दाता-स्रोंकी मित गति कदाचित ठीक भी रहे, तो उत्तराधिकारियोंको मितगित ठीक रहना निश्चित नहीं है। गत चार वर्षोसे दान-पत्रोंकी आमदनी घटने लगी है,जिसके कारण श्रीमहामण्डल प्रति-वर्षका व्यय श्रायसे श्रधिक रहा है। श्रीखामीजी श्रपनी जिस्मे-वरीपर श्रीमहामएडलको एक वैकले रुपया दिलाते रहे हैं। इस वर्षका श्राय व्ययका गोशवारा नीचे दिया जाता है। ुं ् पुर

(१) इस वर्ष देव सेवामें १२६०) जर्म हुए हैं। जो जन्म ओमहामगडतके श्रीमहामाया द्रस्टकी शामदनीसे निर्वाद होता है। इसमें नैमिंचिक यक्षका खर्च भी शामिल है। (२)द्फतरका तनख्वाह खर्च २२१२) हुछा है। (३) धर्मप्रचार विभागका खर्च जिसमें वर्णाश्रम संघका बर्च भी शामिल है इसमें ५२०) सर्च हुआ है। (४) विश्वविद्यालय विभाग, इसमें वाहरके परीचाकेन्द्र, पाठशालाश्रोको सहायता, धर्मशिला, सर्वधर्मगवेषणामंदिरका पारंभिक खर्च सब समेत ५४४२) खर्चे हुआ है। अवकी इसके लिये फेवल सात हजारकी मंजूरी छी गई है। धनामाव ही इसका कारण है। (५) साधु सेवा और श्रतिथि सत्कार, इसमें गत वर्ष २६०७) एर्च हुआ है। इस विभागका खर्च महामएडल नहीं देता है। श्रोविश्वनाथ अन्नपूर्ण दानमएडार नामक संस्थासे और श्रीखामोजी महारोजकी पुस्तकविकीकी श्रामदनीसे यह खर्च चलता है। (६) अधिवेशन विभाग, इसमें मानदान भी शामिल है, इसमें ५१४) खर्च हुआ है। (७) छुपाई विभाग इसमें महामण्डल डाइरेक्टरोकी छुपाई भी शामिल है, इसमें १३७६) गत-वर्ष खर्च हुआ है। (६) कागज लिकाफे स्टेशनरी आदिमें गत वर्ष २६३) खर्च हुए। (६) टिकर और तारखर्च ११५१) हुआ है। (१०) शास्त्र प्रकाशनका काम पिछले साल भारतधर्मसि । डिकेटलिमिटेड् झारा हुआ था, इस कारण इसमें स्वतंत्र खर्च न हो सका। अर्थामाव ही इसका कारण है। (११) दफ्तरके लाइब्रेरी-विभागमें केवल ३४) जर्च हुआ है। इसका भी कारण अर्थामाव ही है। (१२) विना मृल्य धर्मपुस्तक वितरणमें अर्थाभावसे अधिक जर्च नहीं किया जा सका। केवल म्हर) खर्च इसा।

पूर्व वर्षों में जितनी आमदनी होती थी, उसीके अनुसार खर्च भी प्रचार विभाग, उपदेशक महाविद्यालय विभाग (जो अब संस्कृत विश्वविद्यालय विभागमें शाभिल कर दिया गया है) यह विभाग, शास्त्रीय श्रंथ विना मुख्य दान विभाग, आदि आवश्यकीय विभागों में जितना खर्च प्रतिवर्ष होता था, उसका चतुर्थाश भी नहीं हो सका है। इसका प्रधान कारण यह है कि, १३६ संरक्षकों में केयल १७ संरक्षकों ने और ३८० प्रतिनिधियों में केवल २१ प्रतिनि-धियोंने अपनी सहायता और चन्दा भेजा है। कश्मीर, द्रभंगा, किश्रनगढ़, द्तिया, धांगधा जैसे सहायक राज्योंसे सहायता नहीं मिली है। अब बहुत चन्दा वाहरसे लेना बांकी पड़ गया है। वर्तमान कालका प्रभाव हो इसको कारण है।

श्रानंदका विषय यह कि, गत वर्ष ६४३२३ ॥=)॥ कर्जा था।
श्रीर वर्तमान वर्षके श्रन्तमें कर्जा ३७५४० ≥)२ रह गया है। इसका
प्रधान कारण यह है कि, संयुक्त ट्रस्टों श्रीर संस्थाओंने श्रीमहामएडलका श्रथंक्लेश देखकर उसको २६५२० ॥≥)११ की सहायता
पहुंचायी है। संरक्षकों तथा मेम्बरोंसे इस विषयमें विशेष सहायता प्राप्त नहीं हुई है। वे यदि श्रपनी पूरी पूरी सहायता करते,
तो महामएडलको श्राधिक श्रवस्था यहुत कुछ सुधर जाती। इस
वर्ष भी महामएडलके संरक्षकों तथा सम्योसे केवल ११३१६॥≥)
को श्रामद्नी हुई है। श्रीर और और जरियेसे ५७४६॥।=)४ तथा
संयुक्त संस्थाओंसे कर्जा चुकानेके लिये उपर लिखित श्रामद्नी
हुई है। इससे श्रीमहामएडल जैसे भारतवर्ष्यापी स्वजातीय
धर्मकार्थके गुरुतर श्राधिक क्लेशका श्रमुभव पाटकोंको
हो सकेगा।

इस दिसायके देखने साल्म होगा कि चन्दा ठीक ठीक न पहुं-चने कितना कर्जा हो गया है। यदि संस्कृत प्रतिनिधि महाशय सब अपना चन्दा ठीक ठीक देवें, तो अर्थकी कर्मा भी नहीं रहे और श्रीमहाएड तके धर्म-कार्यकी भी उन्नति हो सके। अथवा उनमें से उदार हृदय जो हैं, वे यदि फुछ खास चंदा भेजकर उस समय मदद करें, तो श्रीमहामएड तकी माली हालत अभी सुधर सकती है।

#### ( २८ ) समाज हितकारी कोषविभाग ।

इसवर्ष समाज-हितकारीकोय-विभाग अर्थात हिन्दु म्युचुश्रत वेनी फिटफएडके नियमीमें बहुत कुछ नवीनता की गई है। श्रोर उसको नया बना दिया गया है आशा है, इस नवीन उद्योगके द्वारा हिन्दु-समाजका बहुत कुछ उपकार और महामगढ़ तकी बहुत कुछ दृढ़ता होगी। उसकी विस्तृत नियमावली इस पुस्तकके स्थानान्तरमें हिन्दु-नरनारी मात्रके देखने योग्य है। उसीके द्वारा छपापूर्वक इस छोकोपकारी संस्थाका संघटन करके श्रोर उसमें शामिल होकर इस श्रत्यावश्यक कार्यको पूर्ण करें।

## (२६) डाइरेक्टरी विभाग।

भारतधर्म सिन्डिकेट लिमिटेड से श्रीमहामण्डल डाइरेक्टरी का काम श्रपने हाथमें लेकर यह विभाग स्वतंत्ररूपसे स्थापित किया गया है। इसका विस्तारित विवरण इस पुस्तकके धारम्भमें द्रप्टय है।

## (३०) विभिन्नविषय।

भारतधर्म सिण्डिकेट लिमिटेडमें नयी शृह्वला और नई व्यवस्था हो जानेसे भारत धर्म और महाशक्तिके निमित प्रकाशित होनेमें बाधा हुई है। श्रव नये उद्योगसे समाज हितकारी कोपके सम्वन्धसे उनका प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ होगा। स्योद्य नियमित प्रकाशित होता रहा है। मुखपत्रका कार्य सक्यूलरोंसे नियमित कपसे लिया गया है। परन्तु अब यह विचार है कि, शीब्रही निगमागमचिन्द्रकाका प्रकाशन पुनः प्रारम्भ किया जायगा श्रोर सभ्य गणोंको तथा पुरुषार्थ शील संयुक्त संस्थाश्रोको वह विना मृह्य दी जायगी।

इस सालके अन्तमं एक वड़े शुमकार्यका प्रारम्भ श्रीभारतधर्म महामएडलने अपनी विशेष सहायतासे कराया है। हिन्दी भाषामें हिन्दुस्तानकी राष्ट्रीय इन्साक्षोपीडिया प्रकाशित करनेका उद्योग प्रारम्भ किया गया है। कोई जाति कदापि उन्नत नहीं समभो जाती जबतक उसकी सजाति मात-भाषा उन्नत न हो सके। श्रीर कोई भाषा तयतक उन्नत श्रीर पूर्ण नहीं कही जासकती जयतक उसकी भाषामें इनसाइक्षोपीडिया शर्थात् भाषाका महा-कोष पूर्ण विवरण सहित प्रकाशित न हो। श्राज तक बंगला, मरहठी, गुजराती हिन्दी श्रादि भाषामें जो इस तरहके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं वे सब इन्साईक्षोपीपिडिया नहीं कहे जा सकते हैं, इस कारण भारतधर्म सिण्डिकेट लिमिटेडका नया संस्कार कराकर इस पुग्य जनक वार्यका उसको भार सींपा गया है।

श्रीगंगाजीकी घाराको अक्षुएय रखनेके लिये और इरिद्वार और नरोराके वन्दोमें घाराको खुली हुई रखनेके लिये श्रीमहामएडळने वड़े बड़े सफनता जनक उद्योग किये हैं यह सब विदित ही है। इस सालके अन्तमें श्रीमान चीफ इन्जीनियर साहवयहाडुर महकमा आवपाशीसे इस विपयमें पुनः पत्र व्यवहार किया गया है। जिसका फल अगले सालकी रिपोर्टमें प्रकाशित होगा।

देशके वर्तामान राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक कान्तिके समय नहीं, श्रीमहामण्डलने माननीयगवर्नमेंट श्रीर राजनैति नेतृतृन्द श्रीर वृद्धिश जातिको यथा सम्भव सत्परामर्श इस सालके धन्तमें दिये हैं, जिसका विस्तारित हाल पीछेसे श्रकाशित किया जायगा।

श्रक्तित भारतवर्षीय क्षत्रियमहासभाके महाधिवेशनमें श्रम् प्रस्ताव करके बाह्मण और क्षत्रिय विद्यार्थियोंकी धार्मिक शिक्षाके त्रिये खास उद्योगका प्रस्ताव हुआ है।

घृतकी अग्रुद्धिके विषयमें तहकीकात करके विदेशीय यनावटी धीके विषयमें श्रीमहामण्डलने उचित चेतावनी सर्वसाधारणमें प्रकाशितकी है।

संस्कृत भाषाकी उन्नतिके लिये अप्रकाशित उत्तम उत्तम धार्मिक और दाशिनिक अन्य सूर्योद्य संस्कृत अन्यावली नामसे एक विशेष अन्यावली अकाशित करनेका प्रारम्भ किया गया है। उसी अकार से हिन्दी भाषाकी पुष्टिकेलिये निगमागम हिन्दी अन्यावलीका नियमित प्रकाशित करनेका उद्योग इस वर्षके अन्तमें किया गया है। श्रीमहामगड़ ल प्रधानकार्याछ्यमें जो धार्मिक तथा बहुमूल्य तसन् बीरोका संग्रह है। उस विक्चर गेलरीमें गतवर्ष करीब ५० पचास उत्तम तसवीरोका और भी संग्रह हुआ है। उसी प्रकार पुस्तकालयों में भी करीब १५० डेढ़सी पुस्तकोंका संग्रह हुआ है।

श्रीमहामण्डलको कार्य्य नीति ऐसी ही उदार है कि, साम्प्र व्यक्ति विरोधकी तो वात ही क्या है, श्रन्य धर्मावलिक्योंके साथ भी उसका वर्त्याव भ्रातृमावसे पूर्ण रहा है।

शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

## श्रीमहामगडल-पञ्चाङ्ग ।

श्रीसम्बत् १६८७ श्रीशाके १८५२ वंगला सन् १३३६-३७ हिनरी सन् १३४८-४६ फसली सन् १३३७-३८ ईसवी सन् १६३०-३१।

इस पत्त भर घमन्तऋतु तथा उत्तरायण सूर्य और दक्षिणगोल रहेगा । चैत्र शुक्त १५ रविचारसे उत्तरगोल होगा।

चैन्न शुक्त १ सोमवार घ० १३ प० ४७। अंग्रेजी ता० ११ मार्च। शंगला ता० १७ चैन्न । फारसी ता० २९ शब्वाल । फसली ता० १७ चैन्न । रेवती न० घ० १८ प० १०। चन्द्रशित मीन बाद मेप घ० १८ प० १०। दिनमान घ० ३० प० ३६। सूर्योदय घं० ५ मि० ४३। सूर्योस्त घं० ६ मि० ७। आग नये वर्षका कारम्म और नवरान्त्रिमा आरम्म होगा और घटस्थापन दिनमें घ० १६ प० २८ के भीतर होगा। इसके सिनाय आज वर्षपतिपूजन, भवजारोगण, पौकालारोपण तथा विद्यायत, तिलक्ष्यत, आरोग्यमत और युगादि १ है। यात्रा शुभ नहीं है। आज चन्द्रदर्शन होगा तथा अग्निपूजन, रोध्वदर्शन, चन्द्रपूजन और उमापूजन होता है।

चैत्रशुक्त र मंगलवार घ० १३ प० २३। अंग्रेजी ता० १ अप्रैल। यंगला ता० १८ चैत्र। फारसी ता० १ जिल्लाद! फसली ता० १८ चैत्र। अभिनी न० घ० १९ प० ११। दिनमान घ० ३० प० ४०। स्थॉइय घं० ५ मि० ४०। स्पॉस्त घं० ६ मि० ८। आज मरस्यजयन्ती है अपराह्ममें होगी। सर्वार्ध अमृतसिदियोग घ० १९ प० १५ तक रहेगा। चम्द्राधि मेव। मान्ना शुभ नहीं।

चैत्रशुक्त ३ घुधवार घ० ११ प० ४७ । अंग्रेजी ता० २ एप्रिक । वंगला ता० १९ चैत्र । फारसी ता० २ जिल्लाद । फसली ता १९ चैत्र । भरणी न० वि १९ प० ९ । दिनमान घ० ३० प० ४४ । सूर्योद्य घ० १ मि० ५१ । सूर्योक्त घं० ६ मि० ९ । चन्द्रशिश मेप बाद द्युप घ० ३३ प० ५१ पर होगी । भाज घ० ४० प० २२ उपरान्त भद्रा लगेगी । गणेशवत ४, गण- क्रिंगी १, मम्बादि ३, सोमाग्यशयन वत ३ । मंगलागौरी जन्म है । यात्रा इस नहीं है ।

चैत्रज्ञक्त ४ गुरुषार घ० ८ प० १८ । अग्रेजी ता० ३ एथिल । भंगला ता० २० चैत्र । फारसी ता० ३ जिल्हाद । फतली ता० २० चैत्र । कृतिका निकास । कि प्राप्त प्राप्त विकास । दिनमान घ० ३० प० ४७ । स्वींद्य घं० ५ मि० निकास । स्वींत घं० ६ मि० ९ । चन्द्रस्थि चृष । आज घ० ८ प० १८ तक अर्थाद् दिनमें घं० ९ प० २६ तक भद्रा रहेगी । श्रीपंचमी ५ और कल्प भेदसे मश्स्यानतार है । बाह्रा करनेवालों को घ० १७ प० ५६ वपरान्त विद्यमहर्तमें ग्रुभ है ।

चैत्रशुक्त ५ शुक्रवार घ० ५ प० १२ । अंग्रेजी ता० ४ एप्रिल । यंगला ता० २१ चैत्र । पास्ती ता० ४ जिलकाद । फसली ता० २१ चैत्र । रोहिणी न० घ० १५ प० ५४ । दिनमान घ० २० प० ५१ । स्योंदय घं० ५ मि० ५० स्पिश्चन होती । आज स्कन्द ६ है । पश्चिम यात्रा सहूते सध्यम है । दिनमें घं० ७ मि० ४६ फें वाद घं० ९ मि० ५२ तक ।

चैत्रह्य ६ शनिवार घ०० प० ३५ बाद ७। अंग्रेजी ता० ५५ एप्रिल । वंगरा ता० २२ चैत्र। फारसी ता० ४ जिल्हा । फसकी ता० २२ चैत्र। सृगिशा न० घ० १२ प० ५८। दिनुमान घ० ३० प० ५३। स्थोंद्य घं० ४ मि० ४८। स्योक्त घं० ६ मि० १२। चन्द्रशींश मिश्रुन हैं। आज भद्रा घ० ५४ प० २१ के बाद ( रात्रिका घं० ३ मि० ५७ के बाद ) लगेगी। स्य ७ तथा किंपुष्करयोग घ० ५ के बाद घ० ३७ तक है। यात्रा

चैत्रशुक्त ८ रविवार घ० ४९ प० ३८ । अंग्रेजी ता० ६ एप्रिक । बंगला ता० २३ चैत्र । फारसी ता० ६ जिलकाद । फ्सली ता० २३ चैत्र । आर्द्रों न० घ०९ प०२८ । दिनमान घ० ६० प० ५८ । सूर्योदय घं०५ सि० ४८ । सूर्योस्त घं०६ सि० १२ । चं० सा० सिश्चन वाद घ०५१ प० ३० पर कर्ष होगी । आज भद्रा घ० २२ प० २९ तक । दिनमें घं०२ सि० ४८ तक रहेगी । तथा आज अशोककलिका प्राञ्चन म, अञ्चपूर्णाष्ट्रमी, दुर्गा ८, भवान्युत्पत्ति ८, भवानीयात्रा ८ है । यात्रा योग शुभ नहीं है ।

चैत्रशुक्ष ९ सोमवार घ० ४३ प० ३९ । अंग्रेजी ता० ७ एपिछ । वंगला ता० २४ चेत्र । फारसी ता० ७ जिलकाद । फसली ता० २४ । पु० न० घ० ५ प० ३१ । दिनमान घ० ३१ प० १ । सूर्योदय घं० ५ मि० ४८ । सूर्योस्त घं० ६ मि० १२ । चंद्रशिश कर्क है । आज राम ६ प्रतं सर्वेषां मध्याह्ममें कर्क छप्तमें पूजनादि घं० ११ मि० ५५ के वाद घं० २ मि० १३ तक । दुर्गा ९, देवी दमनकेन पूजयेत । नवरात्रि समाप्तिः ६ । मासञ्जन्य ति० ९ यायी जयदयोगः घ० ५ प० ३१ वाद । उत्तरदिशाकी यात्रा शुभ है ।

चैत्रशुक्त १० मंगलवार घ० ३७ प० ३६। अंग्रेजी ता० ८ प्रिल । यंगला ता० २५ चैत्र । फारसी ता० ८ जिल्काद । फसली ता० २४ । पु० न० घ० १ प० २४ वाद आज्लेपा न० । दिनमान क्र० ३१ प० ४ । स्योंद्य घं० ५ मि० ४७ स्प्रांत घं० ६ मि० १३ । चंद्रशिश कर्क वाद घ० ५७ प० १६ पर सिष्ट होगी । आज यमप्जन मध्याह्ममें १० । तथा घ० १ प० २४ के बाद जातक सन्ततीको आज्लेपा जनन शांति है। नवरात्र व्रतका पारण । यात्रा शुम नही ।

चैत्रज्ञक ११ जुधवार घ० २१ प० ४१ । अंग्रेजी ता० ९ एतिछ । बंगला ता० २६ चैत्र । फास्ती ता० ६ जिळकाइ । फसली ता० २६ । म० न० घ० १३ प० २० । दिनमान घ० ३१ प० ९ । मूर्णेंद्रय घं० ५ मि० ४६ सूर्थास्त वं० ६ मि० १४ चंत्रस्ति सिंह है । आज भम्रा घ० ४ प० ३८ दिनमें घं० ७ मि० ३० से स्तेगी घ० ३३ प० ४१ रात्रीमें घं० ६ मि० २६ तक रहेगी । कामदा ११ मतम् संबंगं तथा लक्ष्मीसाहत विष्णुदोछोस्तवः । मधा न० जनगरांति यात्रा योग ज्ञुस नहीं है ।

चेत्रशुक्त १२ गुरुवार घ० २६ प० ६ । अंग्रेजी ता० १० एप्रिल । वंगला ता० २७ चेत्र । फारसी ता० १० जिल्हाह । फसली ता० २७ । पू० फ० न० ता० ४९ प० ५१ । दिल्लान न० ३१ प० १२ । म्यॉइय घं० ५ मि० ४६ स्पॉम्न चं० ६ मि० १४ । चन्द्रशिक्त सिंह है। आज दमनोत्सव १२, (एमन केन हिर्द प्रायेत) प्रदीप १३ जतम् अनङ्ग व्यतम् १३, (दमनकेन अनंगं प्रायेत) व्यतीपात प्रवृत्तो घ० ४४ प० ५६ प१ होगी। व्यतीपात नि० घ० ५४ प० १८ पर होगी। आज विद्यारंभ सुहूर्त छ० ३ सवेरे घं० ९ सि० ३० से घं० ११ सि० ४४ तक शुभ है। यात्रां शुभ नहीं।

चैत्रशुक्त १६ शुक्रवार घ० २१ प० १ । अंग्रेजी ता० ११ एप्रिल । बंगला ता० २८ चैत्र । फारसी ता० ११ जिल्ह्याद । फारली ता० २८ । उ० फ० न० घ० ४६ प० ५६ । दिनमान घ० ३१ प० १६ । सूर्योद्य घं० ४ मि० ४४ / सूर्योद्य घं० ६ मि० १४ । चन्द्रशीत्र सिंह वाद वन्या घ० ४ प० ७ पर होगी। आज जिवदननोत्सवः १४ । ( सध्य राज्ञीमें ) तथा नृतिह दोलोत्सवः १४ । ( अराग्रहमें ) नृतिह दोलोत्सवः १४ ।

चैत्र शुक्क १ ४ शनिवार घ० १६ प० ४० । अंग्रें जी ता० १२ प्रिल । वंगला ता० २९ चैत्र । पासी ता १२ जिलकाद । फसली ता० २९ । हस्त नक्षत्र घ० ४४ प० ४७ । दिनमान घ० ३१ प० १९ । स्० उ० घं० ५ मि० १६ । चन्द्रशशि कन्या है । आज भद्रा घ० १६ प० ५० (दिनमें चं० १२ मि० २८) से लंगेशी सो घ० ४५ प० ५ (शत्रीम घं० १३ मि० १६) तक रहेशी । मासान्तः । तथा खुषका उदय पश्चितमें घ० १३ प० ३२ (दिनमें घं० ११ मि० ९) पर होता । जतकी १५ आज होती, सिट्घेंशरी जन्म । यात्रा शुभ नहीं ।

चैत्र शुक्त १५ र विवार घ० १३ प० २०। अंग्रेजी ता० १३ एपिक । वंगला ता० १० चैत्र । पारसी ता० १३ जिल्हाद । फसरी ता० १०। चि० न० घ० ४३ प० ४५ । दिनमान घ० ३१ प० २३ । स्पॉद्य घं० ४ मि० १३ स्पॉर घं० ६ मि० १०। चन्द्रशित कन्या वाद तुला घ० १४ प० २१ पर होगी। आज मेपसकान्ति घ० २४ प० ८। दिनमें घ० ३ प० २२ पर होगी। संक्रान्ति पु० का० घं० ११ मि० २२ के बाद खरोगा। आज दिन हरिद्वारमे खानका माहास्य है। चित्र विचित्र बलांके दानसे सीमाग्य प्राप्ति । हनुमज्जयन्ति १५। मन्यादि १५। चैत्रो १५ वैशासकान्तरंभ। आज मारतः वर्षसे अतिरिक्त (इंग्लेंड आदि देशों में चन्द्रमहण होगा।) यात्रा ग्रुम नहीं।

#### चैत्रशुक्क ६ शांन मिश्रमानं ४६ ० दिनमान ३०।५४

| स्.मं. | ₹.  | गु. इ | Ţ. : | त. ३   | <u></u>       | के  |
|--------|-----|-------|------|--------|---------------|-----|
| 33 90  | 0   | 9     | 0    | -5     | 0             | Ę   |
| 22.20  | 0   | 19    | 6    | કુ છ ક | \$ <b>3</b> ' | 8 3 |
| ३२३६   | 53  | 88    | ş    | 35     | 3             | ₹   |
| 8.85   |     | \$8   |      |        |               | ३९  |
| र९ ४६  | 0.8 | 9,1   | 3.8  | 0      | -04           | 3   |
| ०३४    |     | 88,   |      |        | 13            | 33  |



चै० ग्रु० १५ रचौ मिश्रमानं ४६।२० दिनमानं ३१।२३।

| सू. | ਸੰ. | बु, गु. जु. श. स. के. |
|-----|-----|-----------------------|
|     | 30  | 0 9, 0 6, 0 8         |
| 0   | २ ह | १३ २३ १७ १७ १२ १२     |
| ₹ 9 | पर  | ४२ ६५५,२१३८३८         |
| 3.8 | 4   | प्रथ्न ४२ १७ १३ १३    |
| 26  | ४४  | हइ १०७३ ० ३ ३         |
| १३  | પક  | २९३८ ५९ ४९ ११ ११      |



#### श्रथ चैत्रमासफलम्॥

इस महीनेमें मेप, चुप, कर्य राशियालों को चित्तमें चिन्ता, सरदीके विकारसे उवरादि, कफ, खांसी विकार, कभी र स्वप्त आदि, हाल रोजगार सामान्य। गण्यम फल होंगे। और मिथुन, तुला, वृश्चिक, "धन, कुंभ वालोंको किसी प्रकारना पहासाप, उद्योगमें असफलता, मानसिक चिंता तथा चैवाहिक कोटुम्पिक चिंता, किन्तु हाल रोजगार अच्छा एवं शहु वर्गोंका नाश आदि " शुभाशुभ मिथित फल होंगे। वाकी राशि वालोंको उद्योगसे सुल, शरीरारोग्यता एवं आप्त तुटुम्बिजनोंसे प्रेम आदि शुमफल जाने जाते हैं।

इस महोनेमें मनुर्थोको साधारण रोग होगा। वादलोकी घटा कभी र दील पहेंगी। अन्तका भाव पहले तेज पीछे सम हो जावगा। सोनेका भाव समान तथा खाँदी मन्दी होगी राजा प्रजाम वैमनस्य रहे और यहुत मतभेद होते हुए वर्णाध्रम उड़ानेकी चर्चा फैलानेका उद्योग होगा। तथा गेहूं, जब, चना, रहर, गीमक इनका भाव साधारण मंदा होगा। गुड़, तिल, होंग, जीरा, कप्र, साधारण तेज होगा। तथा धावल, धो, क्हूं, उड़द, मूंग, पीपर, खेर, समान भावमे रहेंगे। अस उपक समरीनिसे अन्ता होगा॥ इति ग्रुसम्॥ इस मासमें उत्तरायण सूर्य तथा उत्तरगोल और वसन्तऋतु रहेंगे। और श्रंग्रेजी मा० श्रप्रैल ता० २० वैशाल शुक्क २ बुधतक. रहेगी। वाद वैशाल शुक्क ३ गुरुवारसे मई ता० ३१ सन् १६३० होगा।

वैशाख कृष्ण १ सोमवार घ० १० प० ५४। अंग्रेजी ता० १४ अप्रैल । वंगला ता० १ वैशाख । फारसी १४ जिलकाद । फसकी ता० १ वैशाख । स्वाती न= घ० ४३ प० ४०। दिनमान घ० ३। प० २७। स्योदय घं० ५ मि० ४३ । स्योदय घं० ५ मि० ४३ । स्योदय घं० ६ मि० १७। चं. गा. तुला । आज वंगला वैशाख भारम्म हुला । जीर आज धर्मघटादि दान महीने भरतक करना चाहिये। तथा यायोको यानी मुहद्देको नयप्राप्तकर योग है। घ० १० प० ५४ तक बात्रा छुभ नहीं। आज गृहारम्भमं छ० ३ मंगलके विशेष दानसे मुहूर्त छुभ है। चक्रशुद्धिः तथा जलाशयाराम सुरवित्रा में, छ. ३ गुरुके दानसे मुहूर्त छुभ है। विश्ववोत्तर दिनं।

वैशास कुछ। २ मंगल घ० ६ प० ४०। अंग्रेजी ता० १५ अप्रैल। वंगला ता० २ वैशास । फारसी ता० १५ जिलकाद। फसली ता० २। विशास न० घ० ४४ प० ४७। दिनमान घ० ३१ प० ३०। सूर्योद्य घं० ४ सि० ४२। सूर्यास्त घं० ६ कि० १८। चं. रा. तुला, वाद चूक्षिक घ० २९ प० ३१ पर होगी। आज भद्रा घ० ३९ प० ४० रात्रिमें घं० ९ मि० ३४ के बाद लगेगी। मासदम्ब तिथिः २। त्रियुष्कायोग घ० ९ प० ४० तक। यह योग विनाशवृद्धिमें ३ गुणित फलदाता है। यात्रा योग नहीं है।

वैशाख कृष्ण ३ बुधवार घ० ६ प० ४० । अंग्रेबी ता० १६ एपिक। वंगला ता० ३ बैशाख । फारसी ता० १६ जिलकाद । फसली ता० ३६ । अनुराधा न० घ० ४७ प० १४ । दिनमान घ० ३१ प० ३४ । सूर्योदय घं० ५ मि० ४१ । सूर्योस्त घं० ६ मि० १९ । चं. रा. युश्चिक । आन महा ध० ९ प० ४० तक ( दिनमें वं० ९ मि० ३३ तक रहेगी । ) संकृष्टीगणेग ४ व्रतम् चं. उ स. टा. घं० ९ मि० ३४ पर शोगा। तथा सर्वार्थ सिद्धि अमृतसिद्धियोग घ० ४७ प० १४ तक है। यात्रा ग्रुम नहीं।

वैज्ञास्त कृष्ण ४ गुरुवार घ० ११ प० १। अंग्रेबी ता० १७ एमिल । चंगला ता० १ वैज्ञास । फारसी ता० १७ बिल्काद । कसणी ना० ४ । ज्येष्टा न० घ० ४० प० ५४। दिनमान घ० ३१ प० ३०। स्योद्य घं० ४ मि० ४१। स्योस्त घं० ६ मि० १९। चं. रा. बृश्चिक, बाद धनु घ० ५० प० ५४ पर होगी। आज मीन लझमें वध्यवेश मु. शुभ है तथा कर्क लग्नमें चौळ ( मुण्डन ) मु. शुभ है। जातकको ज्येष्टा नक्षत्र जननदतातः। यात्रा शुभ नहीं।

वैशास कृष्ण ५ जुक्रवार घ० १३ प० ३२ । अंग्रेजी ता० १८ अप्रैंस । वंगसा ता० ५ वैशास । फारसी ता० १८ जिस्कोद । फ० ता० ५ । मूल न० घ० ५५ प० ४९ । दिनमान घ० ३१ प० ४० । स्वाद्य घं० ५ मि० ४० । सुर्यास्त घं० ६ मि० २० । चं० ग० धनु । आज द्विशागमन सुहूर्त मिधुन स्वास्त द्यंग है । वधूमवेश सु. स. चिन्स्यम् । (गुटफाइडे ) प्वेकी यात्रा शुभ मेप स्वाम । तथा ३ स. में उपनयन सु. गुम है ।

ंदेशाखकुष्ण ६ शनि घ० १७ प० १२ । अंग्रेजी ता० १९ अग्रैल । बंतला ता० ६ वेशाख । फारसी ता० १९ तिलकाद । फतली ता० ६ । प्० पा० त० घ० ६० प० ० । दिनमान घ० ३१ प० ४४ । स्योद्य घं० ५ मि० ३९ स्योस्त वं० ६ मि० २१ चन्द्रशीश घनु । आज भद्रा घ० १७ प० १२ । (दिनमें घं० १२ मि० ३२ के उपरान्त घ० ४९ प० २८ ) (राजीमें घं० १ मि० २६ तक रहेगी । वक्षी शनिः घ० ५५ प० २५ पर होगा । रवियोग घ० ६० तक रहेगा यह सब दोषों को दूर करने वाला है यात्रा शुभ नहीं है ।)

वैशासकृष्ण ७ रविवार व० २१ प० ४%। अंग्रेजी ता० २० अग्रेस । बंगसा ता० ७ वैशास । फारसी ता० २० जिस्साद । फससी ता० १ पू० पा० न० घ० १ प० २३ । दिनमान घ० ३१ प० ४७ । सूर्योदय घं० ५ मि० ३९ स्पार्टर घं० ६ मि० २१ । चन्द्रादि घन वाद मकरका घ० १७ प० ५८ पर होगा । तथा आज भैरवाष्टमी ८ और भानु सप्तमी है हस्में स्नान दान आदादि सब अक्षय होता है। तथा आज वायीको जयप्रद्योग है घ० १ प० २३ के वाद घ० २१ प० ४५ तक । तथा इसी टाइम तकमें त्रिपुत्कर योग और सर्वाधिसिद्वयोग है। बात्रा ग्रुम नहीं । इस्टर है।

वैशासकृष्ण म सोमवार घ० २६ प० ४८ । अंग्रेजी ता० २१ अप्रैल। बंगला ता० ८ वैशास । फारसी ता० २१ जिल्हाद । फसली ता० ८ । उ० पा० न० घ० ७ प० ४६ । दिनमान घ० ३१ प० ५१ । स्योंद्य बं० ४ मि० इ८ सूर्यास्त घं० ६ मि० २२ ।, चन्द्रस्थि मकर है। आज शीतलाएमी ८ है तथा शीतलादर्शन । मासञ्जन्य तिथि ८ । मृत्युयोगः घ० ७ प० ४३ तक यात्रा ग्रुम है। दक्षिण यात्रा सुहुनै मिथुन क्यामें ८ चन्द्र ८ ति० के दानसे ।

वैशाखकुष्ण ९ संगळवार घ० ३२ प० ३ । अमेजी ता० २२ अमेळ । वंगळा ता० ९ वेशाख । फारसी ता० २२ जिल्हाद । फसळी ता० ९ । १० त० घ० १४ प० २० । दिनमान घ० ३१ प० ४४ । सूर्योदय घं० ५ मि० ३७ तूर्योस्त घं० ६ मि० २३ । चन्द्रशिश मकर वाद छुं० घ० ४७ प० ३२ पर होगी। तथा आज सा० वृ० संक्रान्ति घ० ९ प० १३ । दिनमें घं० ९ मि० १८ के वाद । मास ग्रुन्य तिथि ९ प० दक्षिण यात्रा मु० मकर उग्रमें १ चकदानसे

वैशाखकृत्ण १० बुधवार घ० ३६ प० ५८। अंग्रेजी ता० २३ लगेल । वंगला १० वैशाख । फारसी ता० २३ जिल्हाद फसली ता० १००। ध्रिनष्टा न० घ० २० प० ४४ । दिनमान घ० ३१ प० ५८ । सूर्योदय ग्रं० ५ मि० ३७ सूर्यास्त ग्रं० ६ मि० २३ । चन्द्रशशि कुम्म है । आज घ० ४ प० ३० । (सवेरे ग्रं० ७ मि० २५ के बादसे व० ३६ प० ५८।) रात्रीम ग्रं० म मि० २४ तक आग्नी रहेगी तथा। कृतिका २ चन्द्र खूप राशिम ग्रुक होता है घ० ३६ प० ४३ पर। अतः गुरु ग्रुक्तिका योग फल अवर्षण दुनिक्षकारण है । यात्रा योग शुम

वैशाखकुरण ११ गुरुशर घ० ४१ प० १४) अप्रेजी ता० २४ अप्रैल । बंगला ता० १६ वैशाख । फारसी ता० २४ जिलकाद । फसली ता० १५ । शु० न० घ० २६ प० ३४ । दिनमान घ० ३२ प० १ । सूर्योदय घं० ५ मि० ३६ सूर्योस्त घं० ६ मि० २४ । चन्द्रशशि कुम्म है। आज बल्धिनी एकादशी सतम् सर्वेषां यात्रा शुभ नहीं है।

वैशास कुणा १२ शुक्रवार घ० ४४ प० २९ । अंग्रेजी ता० २५ अप्रैल । वंगला ता० १२ वैशास । फा॰ ता० २५ जिल्हाद । फ॰ ता० १६ । पू. भा. न० व० ३१ प० ३३ । दिनमान घ० ३२ प० ४ । सूर्योदय घ० ५ मि० ३५ । सूर्योस्त घ० ६ मि० २५ । चं. गं. कुम्म बाद मीन घ० १५ प० १९ पर सोगी । आजसे सुभानु नाम सम्बन्धाका प्रवेश हुला । घ० १ प० ८ के बादसे । स्यायी (मुद्दाहले) को कार्यसिक्किंग गोग है घ० १९ प० ३६ तक । यात्रा शुभ नहीं । वैशास कृष्ण १३ शिनवार घ० ४६ प० ३८ । अं० ता० २६ अप्रैन । वंगला ता० १३ वैशाख । फारसी ता० २६ जिलकाद । फसली ता० १३ । उ. भा. न० घ० ३५ प० २५ । दिनमान घ० ३२ प० ७ । सूर्योद्य घं० ५ जि० ३५ सूर्योस्त घं० ६ मि० २३ । चन्द्रशिश मीन है। आज शिनप्रदोप १३ झत है तथा मद्रा घ० ४६ प० २९ (राज्ञिमें घं० १२ मि० १४के वाद लगेगी) तथा यायीको जयपद योग है घ० ३५ प० २५ तक यात्रा योग नहीं।

वैशासकृता १४ रविवार घ० ४७ प० २९ । अंग्रेजी न'० २० अवंह । बंगहा ता० १४ बेशास । फारसी ता० २० जिलकाद । फसली ता० १४ । रे० न० घ० २८ प० ६ । दिनमान घ० ३२ प० ११ । सूर्योद्य घ० ५ मि० ३४ सूर्योस्त चं० ६ मि० २६ । चन्द्रशिश मीन । बाद घ० ३८ प० ६ पर मेप छगेगी। आज घ० १७ प० ३ । (दिनमें घं० १२ मि० २३ तक महा रहेगी।) तथा भरव्याऽकं: घ० ४ प० ५२ पर होता। मास शि. रा. बनए १४।

वैशालहृष्ण २० सोमवार घ० ४६ प० २७। अंग्रेजी ता० २८ अप्रेड । यंगला ती० १५ वैशाल । फारसी ता० २८ जिल्ह्याद । फारली ता० १५ । अ० न० घ० ३९ प० २९ । दिनमान घ० ३२ प० १५ । सूर्योद्य यं० ५ ति० ३३ सूर्यास्य यं० ६ ति० २० । चन्द्रशपि मेप हैं। आज दर्शश्राद्ध ३० । कृष्यंजयन्ती । ३०। (साथान्ह न्यापिनी) सोमवती ३० इसमें कपिल्डधारा तीथेमें पिण्डदान करनेमे राया श्राद्ध फर होता है । कुहू ३० । यात्रा श्रुम नहीं।

वैशालगुर १ मंगङ्कार घ० ४४ प० १४। अंग्रेजी ता० २९ भन्ने । बंगला ता० १६ वैशाख । फारसी ना० २९ जिल्लाद । फसली ता० १६ । ध्र० न० घ० ३९ प० ३९ । दिनमान घ० ३२ प० १७ । सुर्योदय घं० ५ मि० १६ सुर्योस्त घं० ६ मि० २७ । चन्द्रराशि मेर वाद सुन घ० ५४ प० २४ पर होगी। यात्रा गुम नहीं है।

वैशाखशुक्ष २ बुधवार घ० ४२ प० २१ । अंग्रेजी ता० ३० अप्रैल । बंगला ता० १७ वैशाख । फारसी ता० ३० जिलकाद । फसली ता० १७ । कृ० न० घ० ३८ प० ३९ । दिनमान घ० ३२ प० २० । सृगोंदय घं० ५ मि० ३२ स्पोंता घं० ६ मि० २८ । चन्द्रशीन सुप है। आज चन्द्रशैन होगा । मु० ३० फ० समता । तथा सर्वार्ध सिद्धियोग ग० ३८ प० ३९ तक रहेगा । और कुंम इशों वध्यवेरा सु० शुन है।

7

वैशालशुक्छ ३ गुस्तार घे० ३८ प० ३० । अग्रेजी ता० १ मई । हैं गला ता० १८ वैशाल । फारसी ता० १ जिलहिज । फसली ता० १८ । रो० न० घ० ३६ प० ४७ । दिनमान घ० ३२ प० २३ । सूर्योदय घ० ५ मि० ३१ सूर्योस्त घं० ६ मि० २९ । चन्द्रशशि वृप हैं। आज अञ्चय ३ घटादिदानं । जेतोपतिः। स्ट्रादिः। चन्द्रनपूना । जिलोचनेश्वर यात्रा । समुद्रस्तानं प्रश्चरामजयन्ति, थायी जयप्रदर्योगः घ० ३६ प० ५७ तक होगा ।

वैशाख गुक्ल ४ गुक्रवार घ० ३३ प० ४८। अंग्रेजी ता० २ महैं। बेंगला सा० १९ वैशाख । पारसी ता० २ जिल्ला । पसली ता० १९ । मुठ न० घ० १४ प० १। दिनमान घ० ३२ प० २६ स्पेंद्र घ० ५ मि० ३९ स्वास्त घ० ६ मि० २९। चन्द्रशिश चुप्र वाद मिश्रुन घ० ५ प० २४ पर होगी। आज अद्रा घ० ६ प० ९ (सबेरे घ० ७ मि० ४९ के वाद घ० ३३ प० ४८ तक ) (राश्रीम घ० ७ मि० २ तक रहेगी। ) आगस्त्र गीका अस्त हुआ घ० १९ प० ३४ पर। विनामकी गणेश ४ जनम्। स्थायो छार्याहँ योग घ० ३३ प० ४८ तक।

वैशाखशुक्ल ५ शनिवार घ० २८ प० ६०। अंग्रेजी ता० ३ मई। वंगला हो० २० वैशाख । फासी ता० ३ जिलहिल । फेसली ता० २० । आ० न० घ० ३० प० ३५ । दिनमान घ० ३२ प० ३९ । सूर्योदय घ० ५ सि० ३० स्थान्त घ० ६ मि० ३० । च दश्यांत्र मिथुन है। मकर लग्नमें ६ चं ६ ति, के दानसे दक्षिण यात्रा सुहुते शुभ है।

वैशाखशुक्द ६ स्विशार व० २२ पर्व ४३ । अंग्रेज़ी ताव ४ मई । बंगला ताव २९ वैशाख । फारसी ताव ४ जिल्हिज । फसली ताव २६ । पुर्व नव वर्व २६ पर ४० । दिनमान घर ३२ पर ३३ । सूर्योदय घर ५ मिर ३३ सूर्योस्स घर ६ मिर ३० । चन्द्र ।श्रिं मिश्रुन वाद कर्क घर १२ पर ४६ पर होगी। मासद्य्वति. ६ । र्वियोग घर २६ पर ४० तक । त्रियुक्तरयोग घर २२ दर्व घर २५ तक । दर्व यात्रा सुरु व्यवस्मि ६ ति. के दानसे । उरु यात्रा सुरु सक्द लग्नमें श्रुभ है ।

वैताखशुरुष्ठ ७ सोमबार घ० १६ प० ४० । अंग्रेजी ता० ५ मई । बँग्रष्ठा ता० २२ वैद्याख । फारसी ता० ५ जिलहिंग । फसकी ता० २२ । पु० न० घ० २२ प० ४० । दिनमान घ० ३२ प० ३६ । सुर्योदय घ० ५ मि० २९ सुर्योस्त

यं० ६ मि० २१ । चन्द्रशित कर्क है। आज भद्रा घ० १६ प० ४०। (दिनमें घं० १२ मि० ९ के बाद घ० ४३ प० ३६। सिन्नमें घं० १० मि० ५५ तक रहेगी।) गंगा ७। सर्वार्थसिद्धियोग घ० २२ ए० ४० तक। चौल मु० कर्क स्टानमें शुभ है। उ. या, मु. बृपलानमें ८ श. टानसे।

वैशाएश्वरूक म संगलवार घ० १० प० ३२ । अंग्रेजी ता० ६ मई । बंगला स् २२ वैशाख । फारसी ता० ६ जिलहिज । फसली ता० २३ । आरक्षे० न० घ० १८ प० २९ । दिनतान घ० ३२ प० ३९ । सूर्योद्य घं० ५ मि० २८ पूर्योस्त घं० ६ मि० ३२ । चन्द्रस्थि ककं वाद सिंह घ० १८ प० २६ पर होगी । अञ्चर्णा ८। वक्षी शुधः घ० २० प० ४३ पर होगा । सर्वार्थसिद्धियोग घ० १८ प० २८ पर होगा ।

वैशाखशुक्त ६-१० बुधवार घ० ह्य प० हुई। अंग्रेजी ता० ७ मई। वंगला ता०२४ वेशाख। फारसी ता० ७ जिल्हिन। फसली तां० २४। स० न० घ० १४ प० २९ | दिनमान घ० ३२ प० ४२। सुर्योदय घं० ५ मि० २८ सूर्यास्त वं० ६ मि० ३२। चन्द्रशित सिंह है। दशमीना क्षय है। रवियोग घ० ६० तक।

बैशाखशुक्छ ११ गुरुवार घ० ५२ प० ४१ । अंग्रेकी ता० ८ मई। बंगला ता० २४ वेशाख। पारसी ता० ८ जिलहित। फसली ता० २४। प्० न० घ० १ प० ५४। दिनमान घ० २२ प० ४४। मूर्योदय घं० ५ मि० २७ सूर्यास्त घं० ६ मि० ३३। चंद्रशिश सिंह वाद कन्या घ० २५ प० ८ पर होगी। आत भदा घ० २६ प० २०। (दिनमें घं० ३ मि० ४९ के वाद घ० ५३ प० ४६ रात्रीमें घं० २ मि० ५७ तक रहेगी।) मोहिनी ११ मतं। स्मार्तानाम्। यायी ज० प्र० यो० घ० १० प० ५४ त०।

वैशासिशुक्ल १२ शुक्रवार घ० ४८ प० २५ । अंग्रेजी ता० ९ मई । बंगला ता० २६ वैशाख । फारसी ता० ९ जिल्हिज । फसली ता० २६ । उ० न० घ० ५ प० ५१ । दिनमान घ० ३२ प० ५७ । सूर्योद्ध घं० १ मि० २० सूर्यास घं० ६ मि० २३ । चन्द्रशित इन्या है । मोहिनी ११ मतम् वैक्यतानाम् । इत्यमेदेन मुसिहादतारः १२ ( मध्यान्तमें ) इतिवासरः घं० ८ मि० ३१ तक । इसने वोन पाण करना चाहिने ।

वैशालग्रुक्छ १६ शनिवा। घ० ४५ प० ५२ । अंग्रेजी ता० ६० सही वंगला ता० २७ वैशाल । फारसी ता० १० जिल्हिका फसली ता० २७ । ह० न० घ० ५ प० ६८ । दिनेमान घ० ६२ प० ५० । स्पोद्य घ० ५ मि० २६ स्पोस्त घं० ६ मि० ६४ । चन्द्राश्चि कन्या वाद तुका घ० ६४ प० ५६ पर होगी । आज शनिषदोप व्यक्त । तथा क्रतिका नक्षत्रमें सूर्य घ० ५४ प० ४ पर होगा । (वक्षीद)

वैशालशुक्त १४ रिवार घ० ४३ ए० २२। अमेजी ता० ११ मई। अगली ता० २८ वैशाल। फारसी ता० ११ जिल्लिज। फसली ता० २८। चि० म० घ० ४ प० १४। दिनमान घ० ३२ प० ५३। स्पोद्य घ० ५ मि० ३६ स्पन्ति घ० ६ मि० ३४। चन्द्रस्थि तल। है। आज नुसिंह ३४। मध्योन्द्र व्यानि-प्रदोप व्यापी ) है तथा भद्र। घ० ४३ प० २२। (राजीम घ० १० मि० ४७ के बाद लगेनी।)

वैशाख गुनल १५ सोमनार घ० ४२ प० २। अंग्रेनी ता० १२ मई। बंगला ता० २६ वैशाख । फारसी ता० १२ जिल हिन । फसली ता० २५ । स्नाती न० घ० ३ प० ५४। दिनमान घ० ३२ प० ५६। सुर्शेदन घ० ५ मि० २५ सुर्शस्त घं० ६ मि० ३५ । चन्द्रशित तुल। वाद सुरिचक घ० ५६ प० ३३ पर होगी। और घ० १२ प० ४२। (दिनमें घ० २० मि० ३५ तक अद्रा १हेगी।) गुनका जस्त पश्चिममें घ० ५४ प० ४६ पर होगा। महावेशाकीवीगाः घ० २ प० ४४ उ०। मतार्थ १५। कुम जयन्ती १५। (अपरान्ह क्यापी) पुरकादिनी जन्म १४। वैशाखस्तान समासिः १५।

वैशाखकृष्ण ७ रवी मिश्रमानम् ४६।३७ दिनमान ३१।४७

| सृ  | मं.  | g.         | गु. | ਹੁ.  | श    | रा  | न    |
|-----|------|------------|-----|------|------|-----|------|
|     |      | . 0        | ٤   | ″ o  |      | ်ဝ  | िह   |
| 19  | , 5  | <b>₹</b> ३ | २२  | २६   | 90   | 9 3 | 3.5  |
| 5 3 | 98   | પ્રહ       | २७  | 37   | ₹ \$ | 1   | å et |
|     |      | 8.4        |     |      |      |     |      |
| 46  | 8'्र | હેલ        | 3.3 | 13 3 | Ġ.   | 3   | ; ,च |
| 3.7 | ५४   | 9.9        | 35  | ÷ 9  | य.   | 11  | 3.3  |



### वैशाखशुक्क ६ रबी मिश्रमानम् ४७।११ दिनमान ३२।३३

| स्. मं.  | बु. | गु. शु. श, रा, के, |
|----------|-----|--------------------|
| 0 93     | १   | 3 0 5 0 8          |
| 30 35    | Ę   | रम् १३ १७ ११ ११    |
| 85 90    | 6   | २१३७ ८३१३१         |
| 88 40    | 34  | 1286332626         |
| 46.84    | 23  | १२७३ ३ ३ ३         |
| , इंग्रह | 83  | रहर्व च ११९१       |



#### श्रथ वैशाखमास गोवर फल।

इस महीनेके अन्त तक मिथुन, तुला, घन, कन्या, राशि वालोंको रोजगारमें हाति होगी । छी चिन्ता तथा झगढ़ा बना रहेगा । मानसिक चिन्ता, शरीरमें तकछीफ, मन्दागिन आदि हुवा करेगी । एतावता यह मास शयः खराय ही बीतेगा, और मकर, मीन, मेप, राशिवालोंको पहला पक्ष खराव, धन्तमें समन्दासे बीतेगा । रोजगारमें फायदा सम रहेगा, गौको घास. जलका, प्रबंध व गनेसे आपत्ति क्लेश निवारण होगा । और अन्य गशि वालोंको नेष्ट रहेगा । घरमें यलह, भाइयोंमें विरोध, खर्चकी अधिकता आदि किन्तु अन्तमें कुछ अच्छा बीतेगा ।

#### श्रय वैशाल मासफलं।

वैशाख मासमें अनाकका भाव सम रहेगा। चोर भय, पशुरीड़ा, राज्यमें जनतामें असंतोय रहेगा। धीमारी अधिक रहेगी। अन्नकी उपज कम होगी। गेहूं, जब, चना, मसुर, म्ंगका भाव छछ मंदा रहेगा। कोसा, तांवा, पीतळ्या भाव सस्ता रहेगा। पदमीना, उर्ण, पखका भाव सम रहेगा। घाछ, काष्ट्रकी भी समता रहेगी। गरमीका प्रकोप ज्यादा होगा तथा वैशाखकुष्ण ४, ८, ९,८१०, को छछ वादल वर्षाका योग है। सुदीमें १, ३, ४, ६, ७, को वाद्रका चलना, १४, १५, को छछ वृष्टीयोग माल्या पड़ना है।

इस मासने उत्तरायण सूर्य तथा उत्तरकोल ग्हेंगे। श्रीर वसः न्तऽर्तु ज्येव का १ मंव तक रहेगा वाद ज्येव का २ द्युयसे । गृष्प्रसृतु होगा। श्रंवगव ५ मई ताव २१ सव १८२० ईस्वी।

ज्येष्ट कृषा १ संगल्यार घ० ४१ प० ४६। अंग्रेजी ता० १२ सई। वंतरा ता० २० वेजगर। फारसी ता० १३ पिरुप्ति। फसटी ता० १ पि० न॰ घ॰ ४ प॰ ४६। दिनमान घ॰ ३२ प॰ ५८। सूर्यादेव घं॰ ४ सि॰ ४८। सूर्यास्त घं॰ ६ मि॰ ३६। चंदराशिः दृष्टिचकः। आज मासान्त है। तथा सुनिः कास्नानमृहूर्ते हैं। करने वित्यं। यात्रा शुभ नहीं।

ज्येष्ठ कृष्ण र बुधवार घ० ४३ प० १९ । अंग्रेजी ता० १४ महे । उनहा ता० ६१ वैशाख । फारसी ता० १४ जिलहिन । फसकी ता० २ । अनुराधा न० घ०६ प० ४५ । दिनमान० घ० ३२ प० १ । सूर्योद्य घ० ५ मि० १५ सूर्योस्त घं० ६ मि० ३६ । चंत्राशि युक्षिचक है । आज वृत्रसंकान्ति घ०२ १ प० ६ पर होगी । तथा अमृतसिद्धियोग घ० ६ तक है । यात्रा शुभ नहीं है ।

उयेष्ठकृष्ण २ गुरुशर घ० ४५ प० ३६ । अंग्रेजी ता० १५ मई । जंगला ता० १ जेष्ठ । फारसी ता० १५ जिल्हिज । फारली ता० ३ । जेष्ठा न० व० १० प० २१ । दिनमान घ० ३३ प० ३ स्यास्त घ० ६ मि० ३६ चंद्रराशि वृद्धिक वाद घन घ० १० प० २१ पर होगी । तथा भन्ना घ० १३ प० २३ (दिनमें घ० ८ मि० ८ के बाद घ० ४५ प० ३६ रात्रीमें घ० ११ मि० ३७ तक रहेगी) बंगला उयेष्ठः । चौळ मु० कर्क लग्नमें शुभ है। यात्रा ह्या नहीं।

विष्ठकृष्ण ४ शुक्रवार स० ४६ प० ८। अंग्रेजी ता० १६ मई। वंगडा ता० २ जेष्ठ। फारसी ता० १६ जिलहिज। फसली ता० ४। मूल न० घ० १४ प० ५३। दिनमान घ० ३३ प० ६ तूर्योद्य घ० ५ मि० २६ सूर्यास्त घ० ६ मि० ३७ चंद्रस्थित धन है। संक्ष्टी गणेश ४ वतम्। चंद्रोदय रा. घ० १० मि० ३२ पर होगा। स्थायी कार्याह्योगः घ० १४ प० ५३ के बाद। यात्रा हुम नहीं।

जयेष्ठकृत्या ५ शनिना। घ० ५३ प० ३४ । अंग्रेजी ता० १७ मई । च गला ता० ३ ज्येष्ट । फास्सी ता० १७ जिल्हिन । फपली ता० ७ । पूर्व फाउ नवे घ० २० प० २५ । दिनमान घ० ३३ प० ६ । स्वर्शेंद्य घँ० ४ मि० २२ स्यांस्त घँ० ६ मि० ३८ । चन्द्राशि धनु नाद् मक्क घ० ३६ प० ४८ पर होगी । यायी जयम ३ योग घ० २० प० २५ के बाद लगेगा । वधु प्रवेश सुरु छुम्म लग्नमें ना गोध्लि समये शुम है। याया शुम नहीं ।

्येष्टक्रभा १ रविवार घ० ५८ प० १३। अँग्रेजी ता० १८ मई । वंगला ता० ४ प्रेष्ठ । फारसी ता० १८ जिल्ला । फसली ता० १। ड० पा० नव घ० २६ प० ३८। दितमान घ० ३३ प० ११। मुर्योदय घ० ५ मि० ३३ स्यास्त घं० ६ मि० ३८ । चन्द्रशालि मन्दर है । आज सद्धा घ० ४८ प० ३३ । राश्रीमें घं० ४ मि० ५७ पर लगेगी । सृगक्षिम ३ चरयोग मिधुनराशिमें शुक्त घ० १६ प० ४६ पर होगा । मासद्य्य तिथि ६ । स० कि० यो० घ० २६ प० ३८ तक रहेगा ।

जेष्टकृष्ण ७ सोमवार घ० ६ प० ० अग्रेजी ता० ९९ मही। बंगला ता० १ उपेष्ट । पासी ता० १६ जिलहिन । फसली ता० ७। अ० न० घ० ३३ प० १२ । दिनमान घ० ३३ प० १३ । स्योंद्य घं० ५ मि० २९ सुर्थोंद्य घं० ६ मि० २९ । चन्द्रसित मकर है। आज भद्रा घ० ३३ प० ८ । सार्ग घं० १ मि० ४८ तक रहेगी। रिव्योगः घ० ३३ प० १२ तक रहेगा। और सर्वार्थ-सिद्धि-अमृतसिद्धियोग घ० ३३ प० १२ तक रहेगा। यात्रा शुन नहीं।

चेष्टकृष्ण ७ मंगलनार व० ३ प० ४३ | अंग्रेजी ता० २० महें। वंगला ता० ६ ध्येष्ट | फारसी ता० २० जिलहिंज । फसली ता० म । धनिष्टा न० घ० ३६ प० ४२ | दिनमान त० ३६ प० १६ । स्योदिय घं० ५ प्रि० २९ स्योरत घं० ६ मि० ३९ । चन्द्रशिंश मका वाद कुश्म घ० ६ प० २७ पर होगी । आज भैरवाष्ट्रमी बत है, यात्रा कुम नहीं।

उपेष्टकृत्य ८ बुधवार घ० ८ प० ३४ । अंग्रेजी ता० २१ मई। यंगला ता० ७ ३पेष्ट । फाम्सी ता० २१ जिल्लिंका । फसली ता॰ ६ । शतिभपा न० घ० ४५ प० ४० दिनमान घ० ३३ प० १८ । सूर्योद्य घ० ५ मि० २० सूर्योदा घ० ६ मि० ४ । चन्द्रशित दुश्म है। आज शीतलाष्ट्रमी, बुधाष्ट्रमी आज स्नान ए। साथा आद्यादिसव अक्षय होता है।

च्येष्टकृत्म ९ मुस्तार घ० १२ प० ४४ । अंग्रेजी सा० २२ मई । यंगला सा० ८ ज्येष्ट । फारसी ता० २२ जिल्हिंग । फसली ता० ५० । पू० ६१० न० घ० ५२ प० ५६ । दिनमान घ० ३३ प० २० । सूर्योदय घं० ५ मि० २० सूर्यास्त घं० ६ सि० ४० । चन्द्रशशि कुम्म बाद मीन घ० ३४ प० ३४ पर होगी । आज घ० ४४ प० २० ( राग्रीमें घं० १३ मि० ४ पर सहा लगेगी । ) सावा ग्राभ नहीं ।

उपेएकृत्य १० शुक्रवार घ० १५ प० ५७ । अंग्रेजी ता० २३ महै । बंगला ता० ९ उपेए 1ं फारसी ता० २३ जिल्हिज । फसकी ता० ११ । उ० पा० न ० घ० ५४ प० ५८ । दिनमान घ० ३३ प० २३ । स्योदय घ० ५ मि० २० स्योस्त घं० ६ मि० ४० । चन्द्राणि मीन हैं। तथा आज भदा घ० १५ प० ५७ । (दिनमें घं० ११ मि० ४३ तक रहेती ।) सायन मिथुन संक्रान्ति घ० १५ प० ३१ पर होगी। यात्रा छुभ नहीं।

उयेष्ठकृष्ण ११ शनिवार घ० १८ प० ५ । अग्रेजी ता० २४ महे। विश्वेत ता० १० ६येष्ठ । फारसी ता० २४ जिलहिज । फसली ता० १२ । रेबती न० घ० ५७ प० ५५ । दिनमान घ० ३३ प० २५ । सूर्योदय घ० १ मि० १९ सूर्यास्त घ० ६ मि० ४१ । खन्द्राशि मीन वाद सेप घ० १७ प० ५५ पर होगी । आन रोहिणो नक्षत्रमें सूर्य घ० ४८ प० ४३ पर प्रवेश करेंगे। जता छुछ शदल और कहीं २ हृष्टियोग भी है । अपरा १३ सतम् सूर्वेषा । यागी जय प्राची ० घ० १८ प० ५ तक । द० यात्रा सुरु कक लग्नमें हु। है ।

उपेष्ठकृष्ण १६ रविवार घ० १८ प० ५२ । अंग्रेडी ता० १५ महें। तेरेडी ता० १९ उपेष्ठ । फारसी ता० २५ जिल्लिंड । फसली ता० १३ । अधिनी त० घ० ५९ प० ३५ । दिनसान घ० ३३ प० २७ । स्थादेश घ० ५ मि० १९ स्वांदर घ० ६ मि० ४१ । चन्द्राचि मेप । आज सुनित्रा ३ प० मिछुन राजिम गुरु घ० ३६ प० ७ पर । प्रदोप १३ जतम् । वटसावित्री जिल्ला जतम् । स० सि० योग घ० ५६ प० ३५ तक है। मासग्रूच तिथि १२ । प्रदेपात्रा सु० सिंह छन्नम ग्रुम है।

ज्येष्ठ कुण १३ सोमवार घ० १८ प० २०। अंग्रेजी ता० २६ महै। वंगला ता० १२ ज्येष्ट । फारसी ता० २६ जिल्हिंज । फसली ता० १४ । भरणी त० घ० ६ प० ०। चन्द्रशिक्ष मेप । दिनमान घ० ३३ प० २९ । स्वोदय घं० ५ प्रि० १८ । सुर्यास्त घं० ६ मि० ४२ । आज भद्रा घ० १८ प० २० (दिनमें घ० १२ मि० ३८ के बाद घ० १७ प० २८ राश्चिम घं० १२ मि० १७ ) तक रहेगी। मेप राशिष मंगल घ० ५३ प० १० पर होगा । मास शिवरात्रि १४ वतम् । याथी जयपद मुठ घ० १८ प० २० तक रहेगा।

ज्येष्ठ कृषा, १४ में गलवार घ० १६ प० २७ । अंग्रेजी ता० २७ मही वंगला ता० १३ ज्येष्ट । फारसी ता० २७ जिल्हिंग फसली ता० १५ । भरणी न० घ० ५६ पन्टे दिनमान घ० २३ प० ११ । स्योदय घं० ५ मिल १८ । सूर्योस्त घं० ६ मि० ४२ । चं० राशि मेप बाद वृष घ० १४ प० ५१ पर होगा । आज गौड़ कोगोंका वटसावित्री व्रत है । दर्शश्राद्मम् ३० । स्थायीकार्याह्योग घ० १३ प० ३७ तक । वाज्ञा ग्रम नहीं ।

ज्येष्ठ कृष्ण ३० द्वाचार घ० १३ प० ४२ । अं० ता० २८ महें । बंगला ता० १४ व्येष्ठ । फसली ता० २म जिलहिज । फसली ता० १६ । रोहिणी न० घ० ५७ प० ३३ । दिनमान घ० ३३ प० ३२ । सूर्योदय घं० ५ मि० १८ । सूर्यास्त घं० ३ मि० ४२ । चन्द्रशक्षि तृष । आज चटसावित्री वत पारण घं० २० मि० ४७ के बाद करना चाहिये । सानेदाने तपंणे ३० । छुहू ३० । स० सि० योग घ० ४७ प० ३३ तक है। यात्रा शुभ नहीं ।

ज्येष्ठ शुद्ध १ गुरुवार घ० ९ प० ४८ । अं० ता० २९ मई । यंगळा तां ० ११ व्येष्ठ । फारसी ता० २९ जिजिहिन । फसळी ता० १७ । सृगिनिस न० घ० ४४ प० १८ । दिनमान घ० २३ प० १४ । स्योंद्य घं० ५ मि० १७ । स्योंस्त घं० ६ मि० ४३ । चन्द्रशित घृप वाद मिश्रुन घ० २६ प० १५ पर होगी आज चन्द्रदर्शन होगा । मु. ३० फळ समता । मार्गी खुधः घ० ३३ प० ३५ पर होगा । दशहरा प्रारम्भः १ । करवीरमतम् । द्याध्वमेधमें १० दिन खानारस्मः । कह्यमेदेन मौद्धावतारः । यात्रा ग्रुम नहीं ।

न्येष्ठ शुक्त २ शुक्तवार घ० पहुँ प० उर्छ । अं० ता० ३० मई। बंगका ता० १६ ज्येष्ठ । फारसी ता० १ संहर म । फसळी ता० १८ । भार्ता न० घ० ५१ प० ४१ । दिनमान घ० ३३ प० ३६ । सूर्योदय घं० ४ मि० १७ । सूर्यास्त घं० ६ मि० ४२ । चन्द्रगति सम्थन है । आज रम्मा ३ सार्यकाल-च्यापिनी तथा फा० सुहर्रम १ सन् १३४६ ।

ज्येष्ठ मुद्ध भ शनिवार घ० ५२ प० १२ । अंग्रेश वा० ३३ महें वंगला ता० १७ सेष्ठ । पारक्षी ता र मुद्द्रम । फसली वा० १९ । पु० न० घ० ४७ प० ५१ दिनमान घ० ३३ प० ३६ । सू० उ० घं० ५ मि० १६ सू० अ० घं० ६ मि० १४ । चन्द्रसंशि मिश्चन वाद कर्क घ० ३३ प० ५१ पर होगी । आज महा घ० २६ प० ४७ । (दिनमें वं० ३ मि० ५९ के वादसे प० ५३ प० ५२ । राजीमें घं० २ मि० ४९ तक रहेगी ।) और दुष्ठा रद्य पूर्वमें घ० १२ प० १९ पर होगा । विनायकी गणेश ४ मतं रमावतरा ४ सात्री। ज्येष्टशुक्छ परिविद्यार घ० ४७ प० ४५। अंग्रेजी ता० १ जून । वंगला ता० १८ ज्येष्ट । पारसी ता० ३ मुहुर्रम । फसली ता० २०। पु० न० घ० ४३ प० ५१। दिनमान घ० ३३ प० ४। स्यादय घं० १ मि० १६ स्यास्त वं० ६ मि० ४४। चन्द्रशिश कर्क है। आज अंग्रेजी माह जून ६। सर्वार्थसिद्धियोगः घ० ४४ तक।

ज्येष्टगुळ ६ सोमवार घ० ४१ ए० ३४। अंग्रेजी ता० २ जून । वंगला । ता० १९ उग्छ । फारसी ता० ४ गुहर्रम । फसली ता० २१ । इले० न० घ० ३९ ए० ४० । दिनसान घ० ३३ ए० ४१ । स्थौंदय घं० ५ मि० १६ । स्थौंस्त घं० ६ मि० ४४। चंद्रशींश कर्क वाद सिंह घ० ३९ ए० ४० एर होगी । आज े , रिवियोग घ० ३९ ए० ४० वध्यवेश मुह्त कुम्म लग्नमें ग्रुम है ।

ज्येष्टशुक्क ७ मंगलतार घ० ३५ प० ३०। ्अंग्रेजी ता० ३ जून। बंगला, वा० २० व्येष्ट । फारसी ता० ५ ग्रुहर्रम । फसली ता० २२ । मं० न० घ० ३४ ८ प० ३८ । दिनमान घ० ३३ प० ४२ । स्योंदय घं० ५ मि० ३५ सूर्यास्त अवं ६ मि० ४५ । चंद्रराशि सिंह है। आज सद्धा घ० ३५ प० ३० । (सायं । कालमें घं० ९ मि० २५ पर लगेगी।) सम्राटका जन्म दिवस है।)

उपेष्ठगुरू म घुधवार घ० २९ प० ४१ । अंग्रेजी ता० १ जून । वंगला ता० २१ ज्येष्ठ । फारसी ता० ६ मुहर्रम । फलली ता २३ । पू० न० घ० ६१ प० ५ । दिनमान घ० ३३ प० ४४ । स्वोंदय घं० १ मि० १५ । सूर्यास्त घं० ६ मि० ४५ । चन्द्रगांश सिह बाद कन्या घ० ४६ प० ८ पर होगी । भाज भद्रा घ० २ प० ३७ । (दिनमें घं० ६ भि० १८ तक रहेगां।) अत्रपूर्ण ८। शुक्लादेवी पूजा ८। म प्रणीपूजा राजी बुधाष्टभी इसमें ज्ञान दान आद्वादि करनेपर सब लक्ष्य होता है। यात्रा शुम नहीं है।

<sup>ें</sup> उपेएशुक्त ९ गुरुवान घ० २४ प० ३१ । अग्रेजी ता० ४ जून । संगेला ता० २२ व्येष्ठ । फान्सी ता० ७ मुहर्रम । फलकी ता० २४ । उ० न० घ० २८ प० ४५ । दिनमान घ० ३३ प० ४५ । स्प्रोंदय घं० ५ सि० १५ म् स्योस्त घं० ६ मि० ४५ । चन्यनांश कन्या है। आज यायी (मुहर्ह् ) की जय प्रदेशीय घ० २४ प० ३१ तक है। संत्रेयोन घ० ६० यावत ।

उपेष्ठगुरू १० गुक्रवार घ० २० प० २ । अंग्रेजी ता० १ जून । वंगला ता० २३ उपेष्ट । फासी ता० ८ मुहर्रम । फसली ता० २१ । ह० न० घ० २६ प० २० । दिनमान घ० २६ प० ४६ । सूर्योद्य घं० १ मि० ११ सूर्यास्त घं० ६ मि० ४४ । चन्द्रस्ति कन्या वाद तुला घ० ५५ प० ३१ के वाद होती । आज मदा घ० ४८ प० १२ । (रित्रिमें घं० १२ मि० ३२ के वाद होती । आज मता दशहरा है । इसमें सेतुबन्ध रामेश्वरकी प्रतिष्टाका दिवस होनेसे विशेष पूजन करना चाहिये । यात्रा गुभ नहीं है ।

ज्येष्ठगुक्छ ११ शनिवार घ० १६ प० २३ । अंग्रेजी ता० ७ जून । बंगला ता० २५ ज्येष्ठ । फारसी ता० ९ मुहर्रन । फसली ता० २६ । चित्रा न० व० २४ प० ४२ । दिनमान घ० ३३ प० ४८ । सूर्योदय घं० ५ मि० १४ मुयास्त घं० ६ मि० ४६ चन्द्रराशि तुला है । आज भद्रा घ० १६ प० २३ । (दिनमें घ० १३ प० ४७ तक रहेगी ।) और सुगक्षिरा नक्षत्रमें सूर्य घ० ४७ प० ५४ पर प्रवेश करेंगे । आजके दिन बाद्छ तथा कुछ दृष्टियोग है । गुरुकां अस्त पश्चिम दिशामें घ० २ प० २३ । (दिनमें घं० ६ मि० १३ पर होगा) निर्जला एकादशी वनं सर्वेपाम् । यात्रा ग्रुम नहीं है ।

ज्येष्ठशुक्क १२ रिवार घ० १३ प० ४६। अंग्रेजी ता० ८ जून। वंगला ता० २५ व्येष्ठ । फा० ता० १० सहरम। फ० ता० २७। स्वा० न० घ० २४ प० ०। दिनमान घ० ३३ प० ४९। स्वोदय घं० ५ मि० १४। स्वास्त घं० ६ मि० ४६। चं. रा. तुला है। आज प्रदोष १३ मत है। और यहतावित्री चिरात्र झतका आरंभ होता है। मासग्रूच्य तिथिः १२। यात्रा गुम नहीं है।

अपेष्ठशुक्त १६ सोमवार घ० १२ प० १९ । अंग्रेजी ता० ९ ज्ना। गंगला ता० २६ व्येष्ठ । फारसी ता० ११ मुहर्रम । फसली ता० २८ । वि० न० घ० २४ प० ४३ । दिनमान घ० ६६ प० ५० । सूर्योद्य घं० १ मि० १४ मूर्यास्त घं० ६ मि० ४६ । चं, ग. तुला, याद वृक्षिक घ० ९ प० ३४ पर होती । आज महादेन प्रीत्यर्थ धेनु दान करना चाहिये । यात्रा योग नहीं है ।

उपेष्टग्रहा १४ मंगलवार घ० १२ ए० ८। अंग्रेजी ता० १० जून। वंगला ता० २७ उपेष्ठ । फारसी ता० १२ मुहर्रम । फसली ता० २९ उपेष्ठ । अनुराधा न० घ० २१ ए० ३४ । दिनमान घ० १३ ए० १९ । सुर्पोदय घं० ५

## श्रीमहामएडल-डाइरेकुरी।

मि॰ १४ । स्वांस्त बं॰ ६ मि॰ ४६ । चन्द्रशांका दृश्विक है । धान अहा घ॰ १२ प॰ ८ ( दिनमें घं॰ १० मि॰ ४ के बादसे घ॰ ४२ प॰ ४१ राजिमें चं॰ १० मि॰ १८ तक रहेगी । ) ब्रह्मय १५ । दाक्षिणात्वानां नटसावित्री व्यतम् । प्रनससय घं॰ १० मि॰ ५ के द्यशन्त है । यात्रा ग्रुम नहीं ।

ज्येष्ठ शुक्क ३५ व्यवार घ० १३ प० १४ । अंग्रेजी ता० ११ जन। बंगका ता० २८ ज्येष्ठ । फारसी ता० १३ मुहर्रम । फसली ता० ३० । स्येष्ठा न० घ० २६ प० ४२ । दिनमान घ० ३३ प० ४२ । स्योद्ध प्रं० ५ मि० १४ । स्योस्त घं० ६ मि० ४६ । तं. स. वृश्चिक वाद धन व० २९ प० ४२ पर होगी । तिथ्यन्तेपारणं घं० १० मि० ३१ के बाद । आज ज्येष्ठा नक्षत्रयुक्त स्येष्ठ १४ को स्नानदानादि करनेसे १० गुणित ए.स. है । पुरुषोत्तम देवताकी प्रीतिके लिये छन्न उपानह सुवर्ण आदि दान करना महाकलदायक है। यान्ना शुभ नहीं ।

## ज्येष्ठकृष्ण ६ रवी मिश्रमानम् ४०१३० दिनमान ३३।११

|     | _          | -   |       | _   |     | -     |     |    |   |
|-----|------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|----|---|
| l   |            |     | . खु. | गु. | ચુ. | श     | रा  | के | ۱ |
| ,   | : 1        | 13  | 1     | १   |     |       |     |    |   |
| 1   | 8          | 33  |       | 26  |     | 98    | 30  | 30 | Ì |
|     |            | ₹,8 |       | २६  |     |       |     |    |   |
| - 1 | <b>₹</b> 8 | _   | २०    | 96  | પ ફ | પ્રદ્ | ખુછ | ५७ | l |
| - 4 |            | ८५  | 18 E  | 18  | છ ર | 3     | 3   | 3  |   |
| ļ   | \$ 8       | 94  | ਰ,    | 90  | इ   | a     | 13  |    |   |



## ज्येष्ठरुण १२ रवी मिश्रमानम् ४७।३६ दिनमान ३३।२७

|    | मं,        |   | IJ. | IJ. | श.  | रा, | के  |
|----|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|    | 99         |   | . 5 |     |     |     |     |
| 30 | 2 9<br>2 9 | ₹ | 0   | - 1 | 38  |     |     |
|    | 2.5        |   |     |     | νq  |     |     |
| 2  | 88         | - | 18  | 9   | पुर | 23  | 3   |
| २१ |            |   | 80  | 8.5 | व   | 3.3 | 9.9 |



# ज्येष्ठशुक्कं ५ रबी मिश्रमानं ४७,४२ दिनमान ३३।४०

| <b>q</b> . | मं. | ₹.                 | गु. | गु.  | घ              | ₹1. | के  |
|------------|-----|--------------------|-----|------|----------------|-----|-----|
| 5          | 0   | 0                  | २   | , 2  | 5              | •   | 1 & |
| 190        | 8   | २६                 | 3   | 3 19 | 12             | 3   | 3   |
| 20         | 2%  | 80                 | 80  | 24   | 8 ई            | ₹   | ્ર  |
| ३६         | 99  | 39                 | ९   | ર ફ  | 8 ई            | ₹७  | રહ  |
| १७         | នន  | Marie and American | _   | -    | <u>च</u><br>५८ | -   |     |
| ५३         |     |                    | 9 8 | २७   | ₹.             | 3 8 |     |



## ज्येष्टगुङ्ग १२ रबौ मिश्रमानं ४०।४५ दिनमानं ३३।४६

|     |     | 14  |     |             |                |    |     |
|-----|-----|-----|-----|-------------|----------------|----|-----|
| स्. | ਸਂ. | बु. | गु. | য়ু,        | য়.            | स. | के. |
| :   | 0   | \$  | 3   | 3           | 6              | 0  | દ્  |
| 58  | 8   | ર   | 3   | २५          | \$ 14          | 9  | ٩   |
| 3.5 | 83  | 8   | 90  | 80          | 30             | 80 | 80  |
| 34  | ३७  | પર  | 30  | 15          | 53             | 32 | 85  |
| १७  | 88  | ६४  | 3.8 | ७३          | र्फ<br>फ्रिक्ट | 3  | 3   |
| 1 3 | 9 2 | 8   |     | ' <b>२७</b> |                |    | 99  |



### श्रथ ज्येष्ठ मास गोवर फलम्।

इस महीनेमें मेप, मिथुन, धन, तुला, कर्ब, वालोंको श्रीवृद्धि नये काममें फायदा किन्तु श्री विशयक चिन्ता, और वापसमें झगड़ा लग रहेगा। चिन्ता सनमें लगी रहेगी। शतुको हानि। रोजगार करनेमें सिद्धि होगी। इन गशियों में मिथुन, तुला धन, वालोंको १५ दिन सराव अन्य सम रहेंगे; और मेप, कर्क, वालोंको १६ दिन सराव ६ दिन मध्यम वाकी दिन शुभ रहेंगे। बन्या, यूप, सिंहको लाम, मिश्र मिलाप, रोजगारमें नरकी रहेगी। घरमें झगड़ा लगा रहेगा, दिलमें चेचेनी रहेगी, किन्तु शुभ वामों में प्रेम अधिक रहेगा। गौको अन्य घास विकानेसे सब वीवों मध्यम रहेगा। श्री हिन्तु शुभ वामों में प्रेम अधिक रहेगा। गौको अन्य घास रहेगा। अर्थात् १६ दिन खराष। १५ दिन अच्छे रहेंगे। गौसेवा करना लाम दायक होगा।

### ज्येष्ठमास फलम्।

इस मासमें रुधिरका प्रकोष और गर्मी अधिक पड़ेगी। मनुष्योंकी नाना प्रकारकी ध्याधि होगी। और वर्षाका योग नी पड़ा है, किन्तु लंड वृष्टि होगी, वादल बड़े जोरोंसे चलेंगे। धान्यका भाव तेज रहेगा। खांड, टड़द, सूत, वस्तु, तेल, हींग, ढलदी, जोरा, तेज होंगे। चावल, गेहूं, चना, आदिका भाव मन्दा रहेगा। धातुओंका भाव ज्यादा कम होता रहेगा। जनतामें वैमनस्य रहेगा। राज्य क्रांतिका जोर ज्यादा बढ़ेगा।

इस मासमें सूर्य उत्तरायण तथा उत्तरगोल रहेंगे । श्रीप्मऋतु रहेगी । श्रं० माह जून ६ । ता० ३० । श्रापाढ़ सु० ५ मंगलतक रहेगा, वाद जुलाई ७ ता० ३१ सन् १९३० ई० होगा ।

आपाद हात्या १ गुरुवार घ० १४ प० ३२ । अंग्ला १२ जून । बंगली तार २९ ज्येष्ट । फारसी तार १४ मुहर्रम । फसली तार १ । मूल नर घर १३ पर ५६ । दिनमान घर १३ पर ५३ । सूर्योदय घर ५ मिर १३ । सूर्यास्त घर ६ मिर ४७ । चन्द्रराशि धन है । आज पुनर्वस् ४ चन्द्र कर्के राशिमें शुक्त घर २० पर २ के बाद होंगे । यात्रा शुभ गहीं है ।

आपाद कृष्ण र शुक्रवार य० १८ प० ५७ । अं ता० १६ जुन । बंगली ता० ३० ज्येष्ट । पारसी ता० ३७ सुहरम । फसली ता० २ । पूर्वा न० घ० ३९ प० १६ । दिनमान य० ३३ प० ५३ । सूर्वोदय य १ मि० १३ । सूर्योस्त घ० ६ मि० ४७ । वन्द्राशि घन, बाद मकर घ० ५५ प० ४७ पर होगी । आज महा घ० ५५ प० ७ (राजिम घ० १ मि० ४० के वाद खरोगी ।) याजा शुम नहीं है।

भाषादक्रण के प्रतिवार घ० रहे प० १७। अग्रेजी ता० १४ जून। यंगला ता० ३१ ज्येष्ट,। फारसी ता० १६ मुहरेस। फलली ता० ३। उत्तरा न० घ० ४५ प० २। दिनमान घ० ३३ प० ५४। सूर्योदय घं० ५ सि० १३ सूर्यास्त घं० ६ सि० ४७। चन्द्रशति मकरहै। मद्रा घ० २३ प० ६७ (दिनमें घं० २ सि० ३२) तक रहेगी। और मिथुन संकान्ति घ० ४७ प० ९ राजिमें घं० १२ सि० ४ पर लगेगी। मु० ३० फल समता। संकष्टी गणेशा ४ वतम्। चन्द्र उ० सं. टा. बं० ९ सि० ३८। यात्रा शुभ नहीं। यात्री जन्नद आपाद क्रमा ४ रिवार घ० २८ प० १२ । अंव ता० १५ जून । वंगला ता० १ आपाद । फारसी ता० १७ युहर म । फसली ता० ४ । व्रिवण न० घ० ५१ प० ११ । दिनमान घ० ३३ प० ५५ । स्वोदिय घं० १ मि० १३ । स्यांन्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रशिश मक्स है । आजसे वंगला आपाद आरम्म हुआ । संक्रान्ति पुण्यकाल घंट ६ मि० २९ तक है । यात्रा शुम नहीं ।

शापाद कृषा ५ सोमवार घ० ३३ प० १७। अं० ता० १६ ज्न । वंगला ता० २ शापाद । फारसी ता० १८ मुहर्रम । फसली ता० ५ । धनिष्ठा न० घ० ५८ न० २२ । दिनमान घ० ३३ प० ५५ । स्थोंदय घं० ५ मि० १३ । सूर्योस्त ६ मि० ४० । चन्द्रस्ति मक्र, वाद कुंन घ० २४ प० ६ पर होगी। युद्धमें यायो (जानेदालेको) जयधद योग घ० ३३ प० १७ तक है। यात्रा छुम नहीं है।

आपाद क्रणा ६ मंगलवार घ० ३८ प० ५ । अं० ता० १७ जून । वंगला ता० ३ भाषाद । फारसो ता० १९ मुहर्रम । फसली ता० ६ । शतिभए न० घ० ६० प० ० । दिनमान घ० ३३ प० ५६ । सूर्योदय घं० ५ मि० १७ । सूर्यास्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रराशि क्रम्म है । आज भद्रा घ० ६८ प० ४ ( राशिमें घं० ८ मि० २७ के बाद लगेगी ।) रिवयोगः घ० ६० यावत् । यावा इ.म नहीं है ।

भाषादृष्ट्रण ७ ष्रधवार घ० ४२ प० १९। अंग्रेजी ता० १८ जून। वंगला ता० ४ भाषाद् । फारसी ता० २० मुहर्रम । फसली ता० ७ । दा० न० घ० ४ प० २८ । दिनसान घ० ३३ प० ५६ । सूर्योद्य घं० ५ सि० १३ सूर्यास्त घं० ६ गि० ४७ । चन्द्रसांश हुम्म, बाद सीन घ० ५३ प० ३१ पर होती । आज भद्रा घ० १० प० १० । (दिनमें घं० ९ मि० १७ तक रहेती ।) यात्रा शुम नहीं हैं।

आपाद्कुरण ८ गुरुवार घ० ४५ प० २८। अंग्रेजी ता० १९ त्न । वंगलाता० ५ आपाद् । फारिसी ता० २१ गुहर्रम । फसर्ला ता० ८। प्० न्वं च० ९ प० ५९ । दिनमान घ० ३३ प० ५६ । सूर्योद्ये घं० ५ मि० १२ सूर्योस्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रशॉय मीन हैं। आज शॉतलाहमी ८। मैरवा-इसी ८। मासद्य किथि मा यात्रा शुम नहीं। आपादकृष्ण ९ शुक्रवार घ० ४७ प० ३५। अंग्रेशी ता० २०जून। वंगला ता० ६ आपाद। फारसी ता० २२ मुहर्रम। फ० ता० ९। उ० न० १ घ० ४ प० १०। दिनमान घं० ३३ प० ५७। सूर्वोदय घं० ५ मि० १३। सूर्यास्त घं० ६ मि० ४७। चं० रा० मीन है। अमृतसिद्धि सर्वार्थसिद्धियोग प्रा १४ प० २० के वादसे है। यात्रा ग्रुम नहीं।

स्रावाद कृषा १० शनिवार व० ४८ प० २४ । अं० ता० २१ जून । वंगला ता० ७ भाषाइ । फारसी ता० २३ मुहरें म । फसली ता० १० । रेवती न० घ० ४७ प० २२ । दिनमान घ० ३३ प० ४७ । स्वोंदव घं० ४ मि० १३ । स्वांस्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रस्थि मीन बाद मेप घ० १७ प० २२ पर होगी । आज भद्रा घ० १७ प० ४९ (दिनमें घं० १२ मि० २५ के वादसे घ० ४८ प० २४ राजिमें घं० १२ मि० ३५ तक रहेगी । अगेर आर्द्रा नक्षत्रमें सूर्यं घ० ४८ प० ४४ के वाद प्रवेश करेंगे । यात्रा शुभ नहीं है ।

आपादकृत्य १९ र्राववार घ० ४७ प० ५५ । अंग्रेजी ता० २२ जून । बंगला ता० म आपाद । फारसी ता० २४ मुहर्रम । फसली ता० ९१ । अधिनी ४० घ० १९ प० १७ । दिनमान घ० ३३ प० ४७ । स्पोदिय घं० ५ मि० १३। स्पास्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रसाना मेप हैं । योगिनी १९ व्यतम् सर्वेषां सर्वार्धसि द्धियोग घ० १६ प० १७ तक है । यात्रा शुम नहीं है ।

भाषाद कृष्ण १२ सोमवार घ० ४६ प० १२ । अं० ता० २३ जून । वंगळा ता० ९ भाषाद ! फारसी ता० २५ मुहर्म । फब्रजी ता० १२ ) भरणी त० घ० १९ प० ५८ । दिनमान घ० ३३ प० १७ । स्थोंदय ६० १ मि० १३ । सूर्योस्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रशांश सेप, वाद छूप घ० ३४ प० ५० पर होगो । सायनकर्क संकान्ति च० ४६ प० ४५ पर होगी। यात्रा गुम नहीं है।

कापाइकृष्ण १३ मझलबार व० ४३ प० १९ । अंग्रेजी ता० २४ जून । बंगला ता० १० भाषाइ । फाम्बी ता० २६ मुहर्म । फसली ना० १३ । कु० न० घ० १६ प० २६ । दिनमान घ० ३३ प० १७ । स्पोंदय घं० ५ मि० ४६ विस्तान घं० ६ मि० ४७ । चंद्रराशि हुए हैं। आज महा घ० ४३ प० १९ । (राजीमें घं १० मि० ३३ के बाद उमेगी ।) भीम प्रदोष १३ मतम् , रास- विकास । सर्वाप विदेश विद्वामा । घ० १५ प० २६ यावत् ।

अ।पाद्कृष्ण १४ घुघवार घ० २९ प० २८ । अंग्रेजी ता० २४ जून । वंगला ता० ११ आपाद । फारसी ता० २७ मुहरम । फसली ता० १४ । रो० म० घ० १० प० ५२ । दिनसान घ० २२ प० ४६ । स्थेदिय घं० ५ मि० १३ स्येदिय घं० ६ सि० ४० । चंद्राणि वृप । दाद मिथुन घ० ४६ प० ४१ पर होगी । आज मदा घ० ११ प० २२ । (दिनमें घं० ९ मि० ४६ तक रहेगी ।) सासज्ञन्य १४ । यात्रा कुम नहीं ।

भाषादृकृष्ण १४ गुरुवार घ० ३४ प० ४४ । अंग्रेजी ता० २६ जून । वंगला ता० १२ भाषाद । फारसी ता० २८ गुरुरेम । फसली ता० १५ । मृ० न० घ० १५ प० २९ । दिनमान घ० ३३ प० ५६ । सूर्योद्य घं० ५ मि० १३ सूर्योस्न घं० ६ कि० ४७ । चन्द्रराशि मिश्रुन है । आज दर्शनश्राह्म १०। छहु ३० । मृत्युयोग घ० २४ पर २६ यावद । यात्रा शुभ नहीं है ।

आपाद शुक्त १ शुक्रवार घ० २९ प० २३ । अंग्रेजी ता० २७ जून । यगला ता० १३ आपाद । फारसी ता० २६ मुहरंम् । फसली ता० १६ । आर्द्रों न० घ० १२ प० १९ । दिनमान घ० ३३ प० ५६ । स्यॉदिय घं० ५ मि० १३ । स्वीस्त घं० ६ मि० ४७ । चं. रा. मिथुन, याद कर्क घ० ५४ प० ३२ पर होगी । आज चन्द्रर्शन मु० ४५ फर्लं समता । मृगशिरा ६ चरणे मिथुन राशिमें बुध घ० ४० प० ३२ पर प्रदेश करेंगे । यात्रा शुभ नहीं है ।

आपाढ़ गुह्ह २ शनिवार घ० २३ प० ३२ । अंग्रेजी ता० २८ जून । बंगला ता० १४ लापाढ़ । फारसी ता० १ सफर । फसली ता० १७ । पुनर्वेसु नें० घ० ८ प० ३७ । दिनमान घ० ३३ प० ५५ । स्योंदय घं० ५ मि० १३ । स्योंस्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रशशि कर्क है। आज सुसलमानी महीना सफर लगा । श्रीरामरधोरसवः घ० ८ प० ३७ यावत् । यात्रा शुभ नहीं है ।

आपाद शुक्त ३ रविवार घ० १७ प० २३ । अंग्रेजी ता० २९ जून । यंगला ता० १४ आपाद । फारसी ता० २ सफर । फसली ता० १८ । पुच्य न० घ० ४ प० ३४ । दिनमान घ० ३३ प० ५४ । सूर्योदय घं० ४ मि० १३ सूर्यास्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रसंशि कके हैं। आज भद्रा घ० ४४ प० १६ (गित्रमें घं० १० मि० ५५ के बाद लगेगी।) विनायकी गणेश ४ मतम् । सायीको त्यप्रदयोग घ० ४ प० ३४ के पादमे घ० १७ प० २३ तक्ष है। स० सि० गो० घ० ४ प० ३४ तक है। यात्रा शुभ नहीं है। आपाद शुक्क ४ सोमवार घ० ११ प० ९। अं० ता० ३० जून । वंगला ता० १६ आपाद । फास्सी ता० ३ सफर । फसली ता० १९ । इलेपा न० घ० एदं प० देई दिनमान घ० ३३ प० १४ । स्थोदय वं० ५ मि० १३ । स्थोस्त घं० ६ मि० ४७ । चंद्रराशि कर्क, बाद सिंह घ० प० २३ पर होगी । आज भद्रा घ० ११ प० ९ । (दिनमें घं० ९ मि० ४१ तक रहेगी )।

आपाद शुक्त प्रमंगलवार घ० एक प० पहें। अंग्रेजी ता० १ जुलाई। बंगला ता० १७ आषाद । फारसी ता० ४ सफर । फसली ता० २०। पूर्वी त्र० घ० पर प० २८ । दिनमान घ० ३३ प० ५४ । सूर्योदय घं० ५ मि० १३ । सूर्योस्त घं० ६ मि० ४७ । चन्द्रगत्ति सिंह है। आंज रिवयोग घ० पर प० २८ तक है। मासदम्ध तिथि ५। अं० माह जुलाई ७ का आरम्म ।

भाषाद शुक्त ७ तुधवार घ० ५३ प० ५६। अंग्रेजी ता० २ जुलाई। बंगला ता० १८ आषाद। फारसी ता० १ सफर। फसली ता० २१। उत्तरा न० घ० ४९ प० ७। दिनमान घ० ३३ प० ५३। स्योंदय घं० ५ मि० १३। स्योंस्त घं० ६ मि० ४७। चन्द्रगित सिंह, बाद कम्या घ० ६ प० ३८ पर होगी। आज भद्रा घ० ५३ प० ५६ (राम्निमें घं० २ मि० ४७ के बाद लगेगी।) मासञ्ज्य ति० ७। बात्रा शुभ नहीं है।

आपाद ग्रुष्ठ ८ गुरुवार घ० ४९ प० २३ । अंग्रेजी ता० ३ जुलाई । बंगला ता० १९ आपाद । फारसी ता० ६ सफर । फसली ता० २२ । ह० त० घ० ४६ प० २८ । दिनमान घ० ३३ प० ४२ । स्योदय घं० ५ मि० १४ । स्योदय घं० ५ मि० १४ । स्योदय घं० ५ मि० १४ । स्योदित घं० ६ मि० ४६ । चन्द्रराशि कन्या है । आज भर्दा घ० २९ प० ६८ । ( दिनमें घं० १ मि० ५३ तक रहेगी । अन्तपूर्णाष्ट्रमी । यात्रा ग्रुम नहीं है ।

आपाइज्ञुक्ल ९ ज्ञुक्तवार घ० ४४ प० ३६ । अंग्रेजी ता० ४ जुलाई।
गंगला ता० २० आपाइ । फारसी ता० ७ सफर । फसली ता० २३ । चि० न०
घ० ४४ प० ३६ । दिनमान घ० ३३ प० ५३ । सूर्योद्ध्य घं० ५ मि० १४
सूर्योस्त घं० ६ मि० ४६ । जन्द्रशिक छन्या। वाद जुला घ० ३५ प० ३३ पर
होगी । आज गुरुका उदय पूर्यमें घ० ९ प० ३७ । (दिनमें घं० ८ मि० ५७
पर होगा।) रवियोग घ० ६० तक है। गात्रा ग्रुम नहीं।

भाषावशुक्त १० शनिवार घ० ४३ प० ४६। अंग्रेजी ता० ५ जुलाई । बंगका ता० २१ आपाद िफारसी ता० ८ सफर । फसकी ता० २४ । स्वा० न॰ घ॰ ४३ प॰ ४८। दिनमान घ॰ ३३ प॰ प॰। स्योंदय घं॰ प मि॰ १४ स्पांस्त घं॰ ६ मि॰ ४६। चन्द्रसाशि तुला है। पुनर्वसु नक्षत्रमें स्यं घ॰ ४१ प॰ ४६ पर प्रवेश करेंगे। आज बुधका अस्त पूर्वमें घ॰ २८ प॰ २४ पर होगा। गिरिजा पूजनं मध्यान्हमें। मन्त्रादि १०। और स॰ ति॰ यो॰ घ॰ ४३ प॰ ४८ तक रहेगा। यात्रा शुभ नहीं।

आपादशुक्छ ११ रविवार घ० ४१ प० ११ । अग्रेजी ता० ६ जुलाई । वंगला ता० २२ भाषाद । फारसी ता० ६ सफर । फसली ता० २५ । वि० न० घ० ४४ प० ७ । दिनमान घ० ३३ प० ४९ । स्योंद्य घं० ५ मि० १४ स्यांस्त घं० ६ मि० ४६ । चन्द्रगाशि तुला । वाद बृक्षिक घ० २९ प० १ पर होगी । आज भद्रा घ० १२ प० २ । (दिनमें घं० १० मि० ३ के वादसे घ० ४१ प० १५ । रात्रीमें घं० ९ मि० ४४ तक रहेगी।) कृत्तिका २ च वृष राशिमें मंगल घ० ४१ प० ४८ में होगा । विष्णुशयनी ११ व्रतं सर्वेषां । चातुमास्य व्रतारंभा १३ । यात्रा द्युभ नहीं ।

आपाद्गुक १२ सोमवार घ० ४० प० ५५ । अंग्रेजी ता० ७ जुलाई । पंगला ता० २३ आपाद । फारसी ता० १० सफर । फसली ता० २६ । उनु० न० घ० ४१ प० ४० । दिनमान घ० ३३ प० ४८ । स्पोद्य घं० १ मि० १४ स्पारत घं० ६ मि० ४६ । चन्द्रशक्ति वृक्षिक है । आज मघा १ च० सिंह राशिमें गुक घ० ५५ प० ११ पर होगा । मरस्य जयन्ती १२। इस द्वाद्विकी वामनप्जनसे बढ़ा फल है । जाक बतारंभः १२ । स० सि० यो० घ० ४५ प० ४० तक रहेगा । यात्रा गुभ नहीं ।

भाषाव्युष्ट १३ मंगळवार घ० ४१ प० ५५ । अंग्रेजी ता० ८ जुर्हाई। बंगला ता० २४ भाषाव । फारसी ता० ११ सफर १ फसली ता० २७ । व्येष्ठा म० घ० ४८ प० २९ । दिनमान घ० ३३ प० ४७ । स्पोद्य घं० ५ मि० १५ स्पोस्त घं० ६ मि० ४५ । चन्द्राशि वृश्चिक वाद धन घ० ४८ प० २९ पर होगी । आज भीम प्रदोप १३ वत है। यात्रा द्यम नहीं है।

आपाढ़ शुक्त १४ बुधवार घ० ४४ प० ६ । अंग्रेजी ता० ९ जुलाई। वंगला ता० २५ धापाट् । फारसी ता० १२ सफर । फसली ता० २८ । मूल न० घ० ५२ प० २९ । दिनमान घ० ३३ प० ४६ । सूर्योदय घं० ५ मि० ५५ । सूर्योस्त घं० ६ मि० ४५ । चन्द्रगति भन है। धाज महा घ० ५४ प॰ ६ । ( राडिमें घ॰ १० मि० ५३ के उपरान्त लगेगी । ) रिवयोग घ० ५२ प॰ २९ तक रहेगा । यात्रा छुभ नहीं ।

आपाव ज्ञुनल १५ गुरुत्रार घ० ४७ प० २८ । अंग्रेजी ता० १० जुलाई । वंगला ता० २६ आपाद । फारसी ता० १३ सफर। फसली ता० २९ । पूर्वा॰ न० घ० ४७ प० ३४ । दिनमान घ० ३३ प० ४४ । स्वोंदय घ० ५ मि॰ १५ । स्वांस्त घं० ६ मि० ५५ । चन्द्रशिश धन है। आज भद्रा घ० १५ प० ४७ (दिनमें घं० ११ मि० ३४) तक रहेगी। कोकिलावतम् । शिव॰ शयनोस्तवः १५ । ध्यासपूजर्न १५ । यात्रा ज्ञुभ नहीं।

श्रावाद रूप्ण ४ रवी मिश्रमानम् ४७।४७ दिनमान ३३।५५

|     |     |    |     | `   |    |     |       |
|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-------|
| सृ  | मं. | ₹. | गु. | ਹੁ. | श. | रा. | के    |
| 2   | a   | 3  | 2   | 3   | 4  | 0   | દ્    |
| 0   | 18  | १० | 8   | 1 - | 98 |     | ९     |
| 30  | 45  | ५० | ५ ६ |     | 84 | 30  | 30    |
| ક   | 3,7 | २६ |     | 1   | ષર |     | પ્યુધ |
| '4६ | 8 इ | 54 |     | 90  |    |     | 3     |
| 20  | ४९  | 38 | 80  | 28  | व  | 19  | 199   |



श्रापाढ़ कृष्ण ११ रवी मिश्रमानम् ४०१४० दिनमान ३३।५०

| -      |    |            |      |     |      | 3      |
|--------|----|------------|------|-----|------|--------|
| सू.म.  | 3. | <u>.u.</u> | 3    | হা, | ٠.   | Φ,     |
| ₹ o    | 3  | , २        | Ę    | 6   | Þ    | Ę      |
| ७'३९   | 53 | દ્         | 35   | 38  | 6    | 6      |
| ३६५९   | ३६ | ३३         | 99   | 83  | षुषु | જ પ્યુ |
| 994    | २७ | ,1414      | ₹10  | 88  | 8.8  | នូវ    |
| ५६ ४३  | 30 | 18         | () o | U 3 | 3    | 3      |
| (५३ २७ | २० | 180        | ४९   | व   | 23   | 33     |



### श्राप:ढ्युङ्क ३ रबौ मिश्रमानं ४०,४५ दिनमान ३३।५५

| स्. मं. | <b>ग्र</b> . ₹ | Ţ. : | गु. | श          | रा.। | के  |
|---------|----------------|------|-----|------------|------|-----|
| 20      | २              | 7    | ેર્ | =          | 0'   | Ę   |
| ૧૪,૨૫   | ુ ∶            | 6    | २०  | ૧ ર        | 6    | 6   |
|         | ३७             |      |     |            |      |     |
| 38.80   | રૂપ            | 13   | 3%  | 86         | २६   | २६  |
| 46.85   | 905            | 38   | ψo. | 4 <u>1</u> | 70   | ₹   |
| प्र ४३  | ३ છે.          | *    | 84  | व.         | 33.  | 33] |



# श्रापादृशुक्क ११ रवी मिश्रमानं ४०।४१ दिनमानं ३३।४६

| Ŋ.       | मं.          | चु.   | IJ.:           | ગુ. | श. | ₹1. | के  |
|----------|--------------|-------|----------------|-----|----|-----|-----|
| 2        | ₹            | २     | ₹,             | 3   | 6  | 0   | ६   |
| 20       | 0            | १६    |                |     |    |     | F   |
| 42,<br>E | . છે.<br>છે. | 29    | इ.२∤१<br>इ.२∤१ |     |    |     |     |
| 1        | 88           | 3.3 3 |                |     | _  |     | -   |
| 43       | 23,          | នន    | 3 E            | 3 3 | व. | 3 9 | 3 3 |



#### ध्य आपाइ मास गोचर फल।

हस महीनेमें घन, कर्फ, मेप तथा तुला राशिवालोंकी शुभ ही बीतेगा' किन्तु सारिकि पिन्ता, उबर, पेटमें पीड़ा बनी रहेगी। रोजगारमें लाम साधारण रहेगा। इनकी शुक्र और सुधका दान कराना लावश्यक है। १२ दिन अच्छे रहेंगे, १० दिन समतासे बीतेंगे, क्षेप अच्छे नहीं। मीन, तृष, मुश्किक, यन्या राशिवालोंको यह नास सामान्यक्ष्यसे रहेगा। १९ दिन अच्छे रहेंगे, पाठी अन्तके खराब होंगे। खी-चिन्ता, घरमें क्लेश बना रहेगा, राज्यसे कुछ गय होगा। अतः इनको स्तोश्रादि पाठ करना परमावश्यक है और राशिवालोंको यह मास सामान्य रहेगा।

#### श्रध श्रापाढ़ मासफल।

धापाट मासमें वर्षाका योग किंचित् पाया गया है। भतः हुगांजीका भतु गम, एवम, इन्द्रपूजन कारोते वर्षा होनेमें सन्देह नहीं। मगुण्योंको व्याधियें अधिक रहेंगी। छोटे बच्चोंकी तकलीफ रहेगी। इस महीनेमें तेजी-मन्दी वैशालसे विपरीत होगी। आपावकूण १४-३० की साधारण बादल वर्षा तथा शुक्लपक्षमें ३-७-८-९ की वर्षाका योग है। ३१-१२-१४-१२ को साधारण योग है। बादलमा गर्जना, अन्धकार आदि होगा। धान्यका भाव कुछ मन्दा पढ़ेगा। सोनेका भाव तेज तथा चांदी सम रहेगी। सामाजिक हागढ़े विशेष रूपसे चलेंगे। घर घर्म कलह फैलेगा, हत्यादि।

इस महीनेमें आवणकृष्ण ५ बुध तक उत्तरायण सूर्य और उत्तर गोल, श्रीष्मर्त रहेगी। याद दिल्लायन सूर्य उत्तरगोल वर्षाश्चर्त होगी। तथा श्रंत्रेजी माह जुलाई ता० ३१ आवण्यक्क ७ शुक तक रहेगी। वाद श्रास्त म ता० ३१ सन् १६३० ई० होगा।

श्रावण कृष्ण १ शुक्रवार घ०५१ प० ४२। अंग्रेजी ता० ११ शुंलाई । वंगला ता०२७ आषाद । फा०ता०१४। फसली ता०१। उ० न० घ०६० प० ०। दिनसान घ० ३३ प० ४३। सूर्योद्य घं० ५ मि० १४। सूर्योस्त घं० ६ मि० ४५। चन्द्रशिश धन । बाद सकर घ० १४ प० ३ पर होगा। आजसे आवण महीने भर व्रतीको तरकारी विजित है। हृष्टि: । यात्रा श्रुभ नहीं है।

श्रावण कृष्ण २ श्रानिवार घ० ४६ प० ३३। अं० ता० १२ जुलाई। वंगला ता० २८ भाषाइ। फारसी ता० १५ सफर। फसली ता० २। उत्तरा न० घ० ३ प० २९। दिनमान घ० ३३ प० ४२। म्योदय घं० ५ मि० १६। स्पर्धास्त घं० ६ सि० ४४। चम्द्रशिश मकर है। आज अश्रूत्यशयन घत है। श्रिपुष्करयोग घ० ३ प० २६ तक है। स० सि० योग घं० ३ प० २९ के बादसे है। यात्रा शुभ नहीं है।

श्रावणकृष्ण ३ रविवार घ० ६० प० ० । अं० ता० १३ जुलाई । यंगला देता० २९ आपाए । फारसी ता० १६ सफर । फसली ता० ३ । श्रवण न० ध० ९ प० प७ । दिनमान घ० ३३ प० ४० । सुर्योदय घं० ५ मि० १६ । सुर्योस्त घं० ६ मि० ४४ । चन्द्रराशि मकर, शद कुंम घ० ४३ प० ११ पर पर होगी । आज मद्रा घ० २९ प० ५ (दिनमें घं० ४ मि० ५५) के बाद कि होगी । पूर्व दक्षिण यात्रासद्भत सिंह लक्षमें ६ चन्द्रके दानसे छुम है। पाधी स्थमवयोग घ० ३ प० ५१ के बादमे है।

ध्रावणकृष्ण ३ सोमवार घ० १ प० ३७ । अंग्रेजी ता० १४ जुलाई । पंगला ता० ३० आपाढ़। फारसी ता० १० सफर। फसली ता० १। धिनष्ट । न० घ० १६ प० २८ । दिनमान घ० ३३ प० ३८ । सूर्योदय यं ५ मि० ६६ सूर्यास्त यं० ६ मि० ४४ । चन्द्रभाशि कुंभ है। आज मदा घ० १ प० ३७ (दिनमें घं० ५ मि० ५५) तक रहेगी। पुनर्वसु ४ चन्द्र दर्क राशिमें घं० ५ प० ४६ पर होगा। संकष्टी गणेश ४ वतम्। चन्द्रोदय घं० ६ मि० २६ पर होगा। सोमवार वत। सायंकालमें उमा महेश्वर पूजन। पश्चिम यात्रा महत्ते। सिंह चनमें रिचातिथिके दानसे शुभ है।

शात्रणकृष्ण ४ मंगलवार घ० ६ प० २७ । अंग्रेजी ता० १५ जुलाई। बंगला ता० ३१ आपाड़। फासी ता० १८ सफर। फसली ता० १। श० न० घ० २२ प० ४१। दिनमान घ० ३६ प० ३७। स्योद्य घं ५ मि० १७ स्यांस्त घं० ६ मि० ४६ चन्द्राशि कुम्म है। आज मासान्त है। भीमचतुर्थी। गौरीपुजनं। दुर्गायात्रा मृख्ययोग घ० २२ प० ४१ यावत्। यात्रा शुभ नहीं है।

श्रावणकृष्ण १ बुधवार घ० १० प० ३॥ । अंग्रेजी ता० १६ जुलाई। वंगला ता० ३२ आपाद। फारसी ता० १५ सफर। फसली ता० ६ प्० न० घ० २८ प० १३। दिनमान घ० ६३ प० १५। मृर्थोद्य घं० ५ मि० १७ सूर्यास्त घं० ६ मि० ४३। चन्द्रशित कुछ। गद मीन घ० ११ प० १० पर होगी। भाज कर्क संक्षान्ति घ० २४ प० १९। (दिनमें घं० ३ मि० ७ पर होगी।) मु० ६० फलमसमता संग्रान्तिका पुण्यक्ति स्योद्यसे लेकर मध्यान्हके घं० १ मि० १७ तक रहेगा। योत्रा शुभ नहीं है।

श्रावगकुरण ६ गुरुवार घ० १३ प० ५४ । अंग्रेजी ता० १७ जुलाई । पंगला ता० १ श्रावण । फारकी ता० २० सफर । फसली ता० ७ । उ० न० घ० ३२ प० ४८ । दिनमान घ० १३ प० ३३ । मूर्योदय घं० ५ मि० १७ स्यान्त घं० ६ मि० ४१ । चन्द्रशक्ति मीन है। आंज म० घ० १३ प० ५५ । (दिनमें घं० १० मि० ५९ के बादसे घ० ४४ प० ४९ । ताल में घं० ११ मि० १७ तक रहेगी ।) बंगला श्रावण । मास दाध मास झून्य १ । याथी जयमद योग घ० १३ प० ५९ के बादमे घ० ३२ प० १४८ तक रहेगा । रशियो च० ३२ प०

श्रावण कृष्ण ७ शुक्रवार घ० १६ प० ४ । अं० ता० १८ जुलाई िपंगला ता० २ श्रावण । फारसी ता० २१ सफर । फसली ता० ८ । रेवधी त० घ० ३६ प० १८ । दिनमान घ० ३३ प० २१ । स्पेरिय घं० ५ सि० १८ । सूर्यास्त घं० ६ मि० ४१ । चन्द्रशशि मीन, वाद मेष घ० ३६ प० १८ पर होगी । भैरवाष्टमी । मन्वादिः ८ । स० सि० योग व० सि० योग घ० ३६ प० १८ यावत्।

श्रावणकृष्ण ८ श्राविवार य० १६ प० ५८। अग्रेजी ता० १९ जुलाई। वंगला ता० ३ श्रावण । फारसी ता० २२ सफर । फसली ता० ९ । अश्विनी न० य० ३८ प० २८ । दिनमान य० ३३ प० ३० स्योदय यं० ५ मि० १८। स्यास्ति यं० ६ मि० ४२ । चन्द्रराश मेप है। श्राज पुष्य नक्षत्रमें सूर्य य० ५६ प० ४७ पर होगा । शीजलादश्चम् ८ ।

श्रावण कृष्ण ९ रिववार घ० १६ प० ३४ । अंग्रेजी ता० २० गुलाहै । चंगला ता० ४ श्रावण । फारसी ता० २३ सफा । फसली ता० १० । भरणी न० घ० ३९ प० २४ । दिनमान घ० ३३ प० २८ । स्प्रीदय घं० १ ति। १९ १ स्थास्त घं० ६ मि० ४१ । चन्द्रशि मेप, वाद च्रूप घ० १४ प० २० पर होगी । भाज भद्रा घ० ४५ प० ४५ (रात्रिम घं० ११ मि० ३०) अपरान्त छगेगी । याथी ( सुद्दें ) को जय देनेवाला योग घ० १६ प० ३५ तक रहेगा । याया ग्रम नहीं है ।

श्रावण कृष्ण १० सोमवार घ० १४ प० ५७ । अंग्रेजी ता० २१ जुलाई । व्याचा ता० ५ श्रावण । फारसी ता० २४ सफर । फसजी ता० ११ । कृतिका न० घ० ३१ प० ९ । दिनमान घ० ३३ प० २५ । सूर्योदय घ० ५ ति० १९ स्यांस्त घ० ६ ति० ४१ । चन्द्रराशि वृष है । आज भद्रा घ० १४ प० १७ (दिनमें घ० ११ मि० १८) तक रहेगी । सोमवार व्रतम् । सार्यकालय उमा सहैश्वरप्रानं करना चाहिये । यात्रा ग्रुम नहीं है ।

श्रावण कृष्ण ११ मॅगलवार घ० १२ प० ७ । अंग्रेजी ता० २२ जुलाई । बंगला सा० ६ श्रावण । फारसी ता० २५ सफर । फसली ता० १२ । सोहिणी न० घ० १७ प० ४५ । दिनमान घ० ३३ प० २३ । सूर्योदय घ० ५ मि० १९ । सूर्यास्त घं० ६ मि० ४१ । चन्द्रगति हुए है । श्राज कामदा १६ मतम् सर्वेपास । गौरीद्रानम् दुर्गायात्रा । यात्रा शुभ नहीं है । श्रावण कृष्ण १२ बुधवार व० ८ प० १६ । अग्रेजी ता० २३ जुलाई । बंगला ता० ७ श्रावण । फारसी ता॰ २६ सफर । फसली ता० १३ । सृगशिरा न० घ० ३५ प० ३५ । दिनमान घ० ३३ प० २१ । स्योदिय घं० ५ मि० २० । स्यारत घ० ६ मि० ४० । चन्द्रराशि वृष, वाद मिश्रन घ० ६ प० ४० चन्द्रराशि वृष, वाद मिश्रन घ० ६ प० ४० के बाद होगी । प्रदोष १३ सतम् । सं० सि० योग घ० ३५ प० ३५ तक रहेगा । यात्रा जुम नहीं है ।

श्रावणकृष्ण १२ गुरुवार घ० है ए० हुई। अंग्रेजी ता० २४ जुलाई। वंगला ता० म श्रावण। फारसी ता० २७ सफर। फसली ता० १४। आ० न० घ० ३२ प० ३२। दिनमान घ० ३१ प० १९। सूर्योदय घं० ५ मि० २० स्परित घं० ६ मि० ४०। चन्द्रस्थि मिश्रुन है। आज भद्रा घ० ३ प० ४०। (दिनमें घं० ६ मि० ४८ के बादसे घ० ३१ प० १। सायंक्षलमें घं० ५ मि० ४४ तक रहेगी।) मास शिवस्त्रो वतम् १४। कल्पमेदेन कलियुगोल्पत्तिः १३। पात्रा शुभ नहीं है।

श्रावणकृष्ण २० शुक्रवार घ० ४२ प० ३३ । अंग्रेजी ता० २४ जुलाई । बंगला ता० ९ श्रावण । फारसी ता० २८ सफर । फसली ता० १५ । पुं० न० घ० २८ प० ५६ । दिनमान घ० ३३ प० १७ । स्पोंदय घं० ४ मि० २१ सूर्यारत घं० ६ मि० ३९ । चन्द्रशिश मिधुन । याद कर्म घ० १४ प० ४० के बाद होगी । सायन सिंह संकान्तिः घ० २४ प० ३४ पर होगी । दर्शश्राद्यस् ३० । दीपप्रशनस् ३० । स० सि० यो० घ० २८ प० ५६ यावत । यात्रा शुभ महीं है ।

श्रावणद्युक्त १ ज्ञानिवार घ० १६ प० २५ । अंग्रेजी ता० २६ जुलाई। मंगला ता० १० श्रावण । फारसी ता० २९ सफर । फसली ता० १६ । पु० न० घ० २४ प० ५६ । दिनमान घ० ३३ प० १५ । स्पोंद्य घं० ५ मि० २१ स्पोंस्त घं० ६ मि० ३६ । चन्द्रशांज कर्क, है। आजसे एक भुक्त मतका आरंभ होता है। विष्णु जिवादिकोंके अभिषेकका आरंभ । यात्रा झुभ नहीं।

धावणशुक्त २ रविवार घ० ४० प० १३ । अंग्रेजी ता० २० शुलाई ! , बंगला ता० ११ धावण । कारसी ता० ३० सफर । फसळी ता० १० । इले० न० घ० २० प० ४५ । दिनमान घ० ३३ प० १२ । स्वेदिय घं० ५ मि० २२ स्वोस्त घं० ६ मि० ३८ । चन्द्रशीश कर्छ । याद सिंह घ० २० प० ४४ पर होगा । आज चन्द्रश्रांनं मू० ३० फर्ज समता । 'काना शुम नहीं.। श्रावणगुरू ३ सोमवार घ० ३६ प० ६ । अंग्रेजी ता० २८ जुलाई । बंग्ला ता० १२ श्रावण । फारसी ता० १ रविउल्लभौन्वल । फसली ता० १८ । म० न० घ० १६ प० ३६ । दिनसान घ० ३३ प० १० । सूर्योदय घं० ५ मि० ० सूर्यास्त घं० ६ मि० ३८ । चन्द्रराशि सिंह है । आज फारसी महीना रविशनक औविल्ल ३ श्रारंभ हुआ । बुधका उदय पश्चिममें घ० ११ प० ४८ पर होगा । मधुश्रवा ३। स्वर्णगीरी वतस् ३ । सुकुल वतं ३। कन्छप जयन्ती ३। सोमवार वत सार्यकालमें उमामहेश्वर पूजन । यात्रा गुभ नहीं है ।

ध्रावणगुक्क भ मंगलवार घ० २८ प० १७। अंग्रेजी ता० २९ जुलाई। वंगला ता० १३ श्रावण। फारसी ता० २ रविउल्लओ व्वल। फसली ता० १९। पू० न० घ० १२ प० ४४। दिनमान घ० ३३ प० ७। सूर्योद्य घं० अभि० २३। सूर्योस्त घं० ६ मि० ३७। सन्द्राशि सिंह वाद कन्या घ० २६ प० ४१ पर होगा। आज महा घ० १ प० ११। (दिनमें घं० ५ सि० ५९ के बादसे घ० २८ प० १७। रिनिमें घं० ५ सि० ५२, तक रहेगी।) अंगारकी विनायकी गणेश ४ व्यवम्। स्थायी (सुद्दालेह) को कार्योह यो० घ० १२ प० ४५ यावद। और रवियोग घ० १२ प० ४५ तक है। यात्रा छम नहीं है।

श्रावणशुद्ध ५ बुधवार घ०,२२ प० ४६ । अंग्रेजी ता० ३० जुलाई । बंगला ता० १४ श्रावण । फारसी ता० ३ रविवरल्लभौव्यल । फसली ता० २० । उ० न० घ० ९ प० १२ । दिनमान घ० ३३ प० ५ । सूर्योदय घं० ४ मि० २३ सूर्यास्त घं० ६ मि० ३७ । चन्द्रशिश कन्या है । आज मधा १ च० सिंह राशिमें सुध घ० २८ प० ४ पर होगा । नागपञ्चभीपर नागकूप यात्रा ४। वराहावतारः ६। कलकी भवतार ६। ५. या, सु. सिंह लग्नमें गुभ है ।

श्रावणग्रुक ६ गुरुवार घ० १८ प० १६ । अंग्रेजी ता० ३१ जुलाई । बंगला ता० १५ श्रावण । फारसी ता० ४ रविउल्लंभीवल । फसली ता० २१ । इ० त० घ० ६ प० २१ । दिनमान घ० ६३ प० २ । स्वेदिय घं० ५ मि० । दिनमान घ० ६३ प० २ । स्वेदिय घं० ५ मि० । दिनमान घ० ६३ प० २ । स्वेदिय घं० ५ मि० । दिनमान घ० ६३ प० २ । स्वेदिय घं० १ प० २ । पर होगी । त्याज रवियोग घ० ६० प० २ । यावत् । गृहारंभ ग्रुठ । सिधुन । सम्बे १२ मंगलके दानसे शुभ है । यात्रा शुभ नहीं है ।

श्रावणशुक्त ७ शुक्रवार घ० १४ प० २९। अंग्रेजी ता० १ अगस्त। बंगका ता० १६ श्रावण । फारसी ता० १ रविट्रहाओवल । फसली ता० २२। ' चित्रा न० घ० ४ प० २३। दिनमान घ० ३३ प० ०। सूर्योदय घं० १ मि० २४। स्वांस्त घं० ६ मि० ३६। चन्द्रशि तुला है। आज घ० १४ प० २९ (दिनमें घं० ११ मि० १२) के वादसे घ० ४३ प० ३ (रात्रिमें घं० १० मि० ३७) तक भद्रा रहेगी। अं० म० अगस्त ८ शुरू हुआ। अलपूर्णाष्टमी। यात्रा शुभ नहीं है।

श्रावणशुक्त ८ ज्ञानिवार वर ११ पर ३८। अंग्रेजी तार २ अगस्त। यंगला तार १७ श्रावण। फारसी तार ६ रविउल्लुगीवल। फसली तार २३। स्वाती नर घर ३ पर १३। दिनमान घर ३२ पर ५७। सूर्योदय घंर ५ मिरु २५। सूर्यास्त घंर ६ मिरु ३५। चन्द्रशि तुला, बाद बुश्चिक घर ४८ पर १४ पर होगी। आज आवलेपा नक्षत्रमें सूर्य घर ५६ पर ४८ पर प्रवेश करेंगे। सर सिर योग घर ३ पर १३ तक है। यात्रा शुभ नहीं है।

श्रावणशुक्त ह रविवार घ० १० प० ० । अंग्रेजी ता० ३ आगस्त । वंगला ता० १८ श्रावण । फारसी ता० ७ रविउल्लओवल । फसली ता० २४ ) विशाखा न० घ० ३ प० १४ । दिनमान घ० ३२ प० ५४ । सूर्योद्य घं० ५ मि० २५ । सूर्योस्त घं० ६ मि० ३५ । चन्द्रराशि वृश्चिक है। आज उ. फ. १ चन्द्र कन्याराशिमें शुक्त व० ९ प० ३७ पर होगा । यागी जयद्योग घ० ३ प० १५ तक है। उ. या. सु. सिंह लग्नमें शुभ है।

श्रावणशुक्त १० सोमवार घ० ९ प० ३५ । अंग्रेजी ता० ४ अगस्त । वंगला ता० १९ श्रावण । फारसी ता० म रविउल्लंभी व्यव । फसली ता० २५ । उनु० न० घ० ४ प० २६ । दिनमान घ० ३२ प० ५१ । सूर्योदय घं० १ मि० २६ सूर्यास्त घं० ६ मि० ३४ । चन्द्रशशि वृद्धिक है । आज भट्टा घ० ४० प० ० (रात्रीम घं० ९ मि० २६ पर लगेगी ।) सोमवार व्रत सार्यकालमें उमामहेषर पूजन । मासद्रश्च तिथि १०। रवियोग घ० ६० यावत्। स० सि० यो० घ० ४ प० २६ तक है । यात्रा शुभ नहीं है ।

श्रावणशुवक ११ मंगळवार व०१० प०२६। अंग्रेजी ता०५ अगस्त। पंगला ता०२० श्रावण। फारसी ता०९ रिवडल्ळ औटवळ। फसर्ली ता०२६। उपे० न० घ०६ प०५७। दिनमान घ०३२ प०४९। सूर्योदय घं०१ सि० २६ सूर्योस्त घं०६ सि०६४। चन्द्रगांशि वृश्विक। बाद् धन घ०६ प०५७ पर होगी। मान्न प०३० प०२६। (वितम मं चं०९ किंग् ३६ स्ट भटा है। पुत्रदा ११ वर्तं सर्वेषां। विष्णु भगवानको पवित्रारोपण १२। यात्रा युभ नहीं है।

श्रावण १२ बुधवार घ० १२ ए० १६ । अंग्रेजी ता० ६ अगस्त । बंगलें ता० २१ श्रावण । फारसी ता० १० रविडल्लशीव्वल । फसली ता० २७ । मू० न० घ० १० ए० ४२ । दिनमान घ० ३२ ए० ४८ । सूर्योद्य घं० ६ मि० २० सूर्योस्त घं० ६ मि० ३३ । चन्द्रशशिधन है । आज प्रदोष १३ मत है। दिधनतारंभ १२ । शाकवत त्याग १२ । विष्णु प्रतिमादान १२ । (वारह वफात) यात्रा शुभ नहीं है।

श्रावण गुक्क १३ गुरुवार घ० १२ प० ४३ । अंग्रेजी ता० ७ आगस्त । बंगला ता० २२ श्रावण । फारसी ता० १३ रविडल्ल बोबल । फसली ता० २८। पूर्वी न० २० १५ प० ३३ । दिनमान घ० ३२ प० ४३ । सूर्योदय घ० ५ १० । सूर्योदय घ० ५ १० । सूर्योद्य घ० ५० ५० । सूर्योद्य घ० ५० ५० । सूर्योद्य घ० ६ मि० ३३ । चन्द्रशशि घन । बाद मकर घ० ३३ प० ५८ । पर होगी । जाज बिंबपविज्ञारीपणं १४ । यात्रा ग्रुभ नहीं है ।

श्रावणशुक्क १४ शुक्रवार घ० २० प० ४ । अंग्रेजी ता० ८ जगस्त विग्रह्म ता० २३ श्रावण । फारसी ता० १२ रिविड्ल जीवल । फसली ता० २५ । उत्तरा न० घ० २० प० १४ । दिनमान २० ३२ प० ४ । सूर्योदय घ० ४ मि० २६ । सूर्योद्य घ० ४ प० १० प० ४० (दिनम् २० १ मि० २९ के उपरान्तसे ) घ० ५२ प० ३० (राव्रिम घ० २ मि० २८ तक हैं। तक हैं। व्याचा शुम नहीं।

श्रावण शुक्छ १ ५ शनिवार घ० २४ प० ४६ । अंग्रेजी ता० ९ अगस्त । यंग्रेजी ता० २४ श्रावण । फारसी ता० १३ रविवक्त श्रीवल । फसली ता० ३ । श्रवण न० घ० २७ प० ३५ । दिनमान घ० ३२ प० ३७ । स्योदय घ० ४ मि० २९ । सूर्यास्त घ० ६ मि० २१ । चन्द्रराशि मकर है । आज रक्षावन्धन १५ । श्रावणीकर्म १५ सर्वेषां । स० सि० योग घ० २७ प० ३५ मावल । यात्रा शुम नहीं है।

## श्रावण्क्रम्ण ३ रवी मिश्रमानं ४०।४६ दिनमानं ३३।४०

| स् | ਸਂ. | बु  | गु. | হ্য. | श.  | ₹₹.  | के  |
|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
| 2  | 3   | , २ | ર   | 8    | 6   | 0    | Ę   |
| २७ | પ્  |     |     |      | 12  |      | ७   |
| ३० | 0   | २२  | ३६  | 8 £  | 38  | 86   | 5=  |
| 93 | છછ  | 83  | 3   | ४३   | ३८  | रं ५ | 44  |
| पह | 85  | 803 | 38  | ६८   | - इ | 3    | 3   |
| ५२ | } ' | }   | t i |      | ਬ.  |      | 981 |



## श्रावण्कुष्ण ६ रघौ मिश्रमानं ४७।२= दिनमानं ३३।३=

| च्. | मं, | यु. | IJ. | શુ. | श   | स  | के |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| ३   | 8   | 3   | 3   | 8   | 6   | 0  | Ę  |
| 8   | 9   | 85  | 93  | 38  | 98  | ৩  | હ  |
| 5   | ৸ঽ  | २७  | 2   | 38  | R   | २६ | २६ |
| 8ई  | 9 6 | 88  | 3   | ঙ   | १६  | 80 | ४० |
| १६  | 83  | 939 | 42  | ३८  | च ह | 3  | 3  |
| 40  | 13  |     | ì   | 92  | a,  | 33 | 33 |



# श्रावण शुक्त २ रचौ मिश्रमानं ४७। ६ दिनमानं ३३। १२

| स्.मं. | ब. ए. छ. न | ्रा. के.  |
|--------|------------|-----------|
| 3 9    | 3 5 8      | 3 0 3     |
| 3038   | २५ १४ २२ १ | 3 8 0     |
| 8485   | 17 30 86 3 | ક હું પ્ર |
| पर ३७  | 88,88,44,8 | ७ २५ २५   |
| 80,80  | १०७ १३ हर  | 21 3 3    |
| 8,20   | 223933     | 199 99    |



आवराशुक्क ६ रवी मिश्रमानं घ ४७ प १८ दिनमानं घ ३३ प १२

|     |     |            |     |      |     |     | :        |
|-----|-----|------------|-----|------|-----|-----|----------|
| स्. | н́. | <b>3</b> . | ग.  | ग्र. | হা. | ₹1. | <b>₽</b> |
| 3   |     | 8          | -   | . 14 |     |     | E        |
| 20  | 28  | ່ ເອ       | 3 8 |      | 33  | Ę   | Ę        |
| २८  | २७  | व्र        | · Q | 88   | 30  | 8 ર | 85       |
| 6   | 80  | 3.4        | 38  | γų   | 83  | 90  | 8.0      |
| 40  | 80  | 300        | 93  | ६७   | 8   | 3   | 3        |
| 23  |     |            | 99  | 9    | व   | १३  | 93       |



### अविणमास गोचरफलम्।

यह सास मेप कन्या वृष् मिश्रुन राशिवालोंको श्रम ही रहेगा, किन्तु कुटुनिव योंमें श्रम होनेसे नुकसान होगा। धनका खर्च अधिक रहेगा। कारोवारमें मध्यम रहेगा और तरहसे अच्छा ही रहेगा। २० दिन पहलेके अच्छे रहेंगे। तुला दुर्शिक घन कुम्म मकर सिंह राशिवालोंको साधारण ही रहेगा, रोजगगारमें फायदा रहेगा, किन्तु शरीरमें तहलीफ बनी रहेगी। दिनागी चकर आने लगेगा। नेत्रमें पीड़ा रहेगी, आलस्य बना रहेगा, दिलमें फिकर लगी रहेगी २१ दिन प्रायः अच्छे रहेगे। बाकीके खराब ही बीतेंगे। अन्य राशिवालोंको मध्यम है।

### श्रावण मास फलम्।

श्रावण मासमें पहले पक्षमें कुछ वपाका योग मध्यम है, किन्तु वर्षा कहीं रे होगी । जिससे किसी जगह बाद आकर बहुत नुकसान पहुंचावेगी । आपादकी वर्षासे कन्न सूखे दिखाई देंगे परन्तु श्रावण वृष्टिसे हरे हो जांगी और अस बासका भाव शुक्त पक्षमें मन्दा होजायगा। पशुओंको नथा मनुष्योंको इस मासमें क्ष्ट अधिक होगा । देशान्तरोंमें हैजेका प्रकोप बढ़ेगा । तांवा जस्ता पीतल रांगाका भाव तेंज होकर सम हो जायगा, तिथी १ से १२१५२ तक बादल विज्ञली खुव गर्जना रहकर वर्षा होगी, फिर शुक्ल १३ से २३ तक इन्छ वर्षाका गीम बदला है, खण्ड वर्षा होगी। ्हस महीनेमें दक्षिणायन सूर्य उत्तरगोल श्रीर वर्षा शृतु रहेगी। श्रंत्रेजी महीना = श्रास्त ता० ३१ श्रा० श्रु० ६ सो० तक रहेगा, याद म० ६ सप्तेम्बर ता० ३० सन् १६३० ई० होगा।

भाद्रपदकृष्ण १ रविवार घ० २९ प० ५९। अंग्रेजी ता० ५० अगस्त । वंगला ता० २५ श्रावण । फारसी ता० १४ रवि उन्लखीन्त्रल । फतली ता० १। घ० न० घ० ३४ प० ७। दिनमान घ० ३२ प० ३४। सूर्योद्य घं० ५ मि० २९ सूर्योस्त घं० ६ मि० २१। चन्द्रशित मकर । बाद कुम्म घ० ० प० ५३ पर होगी। आज अग्रून्यशयनव्रतम् । २ चन्द्रोद्ये घं० ७ मि० २८। भाद्रपद मासमें दृदी स्थाग करना। यायीजयप्रद्योग घ० ३० यावन्। यात्रा ग्रुम नहीं हैं।

भाद्रपदकुष्ण २ सोमचार घ० ३४ प० ५५ । अंग्रेजी ता० ११ अगस्त । यंगला ता० २६ श्रांवण । फारसी ता० १५ रविडहल्लीव्वल । फसली ता० २ । श० न० घ० ४० प० २७ । दिनमान् घ० ३२ प०३१ । स्यॉद्य घं० ५ मि० ३० । स्योस्त घं० ६ मि० ३० । चन्द्रराशि हुस्म । आज भीमचण्डी जन्म २ । विन्ध्याचल जवन्ती २। मासमून्य ति० २। यात्रा शुभ नहीं है ।

भाद्रपदकुष्ण ३ मंगलवार घ० ३६ प० १२ । अंग्रेजी ता० १२ अगस्त ।

स्थंगला ता० २७ आवण। फारसी ता १६ रिविल्ल भीव्वल । फसली ता० ३। पू०

गृ० घ० ४६ प० म । दिनमान घ० ३२ प० २८ । सूर्योदय घं० ४ मि० ३०

सूर्योस्त घं० ६ मि० ३० । चन्द्रशिंत कुम्भ । वाद भीन घ० २६ प० ४२ पर

होगी। आज भद्रा घ० ७ प० ३ । (दिनमें घं० ८ मि० १६ के वादसे घ०

१६ प० १२ । रात्रीमें घं० ९ मि० १९ तक रहेगी।) विसालाक्षी यात्रा ३।

हज्जली ३ । मासण्च्य ति० ३ ।

माद्रपदक्तमा ४ ग्रुप्रधार घ० ४२ प० ३८ । अंग्रेजी ता० १३ अगस्त । बंगला ता० २८ आवण । फारसी ता० १७ रिव उत्लिजीन्तल । फसली ता० ४ । ४० न० घ० प० प० प४ । दिनमान घ० ३२ प० २४ । सूर्योदय घं० ४ मि० ३१ स्मास्त घं० ६ मि० २९ । चन्द्रराशि सीन है । आज संज्ञेश पहुला गणेश ४। कन्द्रोदय घं० ८ मि० प६ । यात्रा शुम नहीं हैं ।

माहपदकृष्ण ५ गुरुवार घ० ४४ प० ४२ । अंग्रेजी ता० १४ अगस्त । मंग्रहा ता० २९ श्रावण । फारसी ता० १८ रविडब्डमीब्डल । फसली ता० ५। रें• ग्रु॰ घ० ५४ प० ४२ । दिनमान घ० ३२ प० २२ । सूर्योद्य घं० ५ मि० ३१ । सूर्योस्त घं०६ मि० २८ । चन्द्रराशि मीन । बाद मेष घ० ५४ प० ४२ पर होगी । यायीजयद्योगः घ० ४४ प० ५२ तक रहेगा । स० सि० यो० घ० ५४ प० ४२ यावत् । य० उ० यात्रा सु० सिंह लक्षमें ८। चन्द्र दानसे सुभ है ।

भाद्रपद्रकृष्ण ६ शुक्रवार घ० ४५ प० ४५ । अंग्रेजी ता० ११ अगस्त । बंगला ता० ३० श्रावण । फारसी ता० १९ रिविडल्टीव्य । फसली ता० ६ । ० न० घ० ५७ प० ११ । दिनमान घ० ३२ प० १९ । सूर्योद्रय घ० १५ मि० ३२ सूर्योस्त घं० ६ मि० २८ । चन्द्रराशि मेंच है । आज मद्रा घ० ४५ प० ५३ । (रात्रीम घं० ११ मि० ४५ के वादसे लगेगी । ) चन्द्रपष्टी वतम् । हळपष्टी । इरदेवजयन्ती । लल्हे छठ । रिवियोगः सर्वार्थ सिद्धियोग घ० ५७ प० ११ तक्ष रहेगा । यात्रा पाम नहीं है ।

, भाइपदक्षण ७ शनिवार घ० ४५ प० ३८। अंग्रेजी ता० १६ अगस्त। वंगला ता० ६१ श्रावण । फारसी ता० २० रविडल्ल शैन्वल । फसली ता० ७। भरणी न० घ० ५८ प० २२। दिनमान घ० ३२ प० १९। सुर्थोदय घ० १ मि० ३३। सुर्योस्त घ० ६ मि० २७। चन्द्रराशि मेप है। आंग भदा घ० १५ प० ४६ (दिनमें घ० ११ मि० ५१) तक रहेगी। मेघा १ च० सिंह राशिमें सूर्य घ० ५४ प० १२ पर प्रवेश करेंगे। शीतला मतम् ७। श्रीकृषणः जनमाप्टमी वतम् स्मातीनाम्। यायी जयदयोगः घ० ४५ प० ३८ यावत् है। यात्रा शुभ नहीं है।

आद्रपदकृष्ण ९ सीमवार घ० ४१ प० २९ ि अमेजी ता० १८ आस्ता। बंगला सा० २ मोद्रपद । फारसी ता० २२ रिविडल्लीव र ा फसली, ना० ६ १ रोहिणी न० घ० १७ प० १६ | दिनमान घ० ३२ प० १० | स्योंदय घं० ५ मि० ३४ | सूर्यास्त घं० ६ मि० २६ । चन्द्रगित वृष् है। आज राषावस्त्रभ सम्प्रदायियोंको रोहिणी वत है । स० सि० यो० घ० ६० यावत् । धायी जयद् मुहुतं घं० ४१ प० १३ तक है । या शुभ है ।

भाइपदकृष्ण १० मंतलवार घ० ३७ प० ४३ । अं० ता० १९ अगस्त । यंगला ता० ३ भाइपद । फारसी ता० २३ रविउल्लोबल । फसली ता० १० । सृगिताग न० घ० ५५ प० १३ । दिनमान घ० ३२ प० ६ । सृयांद्य घं० ५ मि० २५ । स्वांद्य घं० ५ मि० २५ । स्वांद्य घं० ६ मि० २४ । चन्द्रगित स्व, वाद मिधुन घ० २६ प० १३ के वाद होगी । आज भद्रा घ० ९ प० ३४ (दिनमें वं० ९ मि० २५ के वादसे ) घ० ३७ प० ४३ (राधिमें घं० ८ मि० ४०) तक रहेगी सृगितिरा ३ चन्द्र । मिथुन राधिमें मंगल घ० ४६ प० १५ पर होंगे । कन्या राधिमें युव प० २५ प० ४३ पर होंगे । मासदग्ध तिथी १० । यात्रा शुभ नहीं।

भाद्रपद्छक्ष ११ ब्रुधवार घ० ३३ प० ८। अं० ता० २० अगस्त । चंगला ता० ४ भाद्रपद् । फार-ी ता० २४ रविडल्लभीवल । फसकी ता० ११ । आर्दा न० घ० ५२ प० २१ । दिनमान घ७ ३२ प० ३ । स्योदय घं० ५ मि० ३४ । सूर्योस्त घं० ६ मि० २५ । चन्द्रस्थि मिश्रुन है। आज जया ११ मतं सर्वेषां। यात्रा शुभ नहीं।

भाज्ञपदङ्गण १२ गुरुवार घ० २७ प० ५५ । अं० ता ० २३ अगस्त । यंगला ता ० ५ भाज्ञपद । फ़ारसी ता ० २५ रिवेड्ड औवल । फसली ता ० १२ । पुनर्वेद्ध न० घ० ४८ प० ४९ । दिनमान घ० ३२ प० ० । सूर्योद्ध घं० ५ मि० २६ । सूर्योस्त घं० ६ मि० २४ । चन्द्रराशि मिधुन, बाद एक घ० ३४ प० ४२ पर होंगी । आज प्रदोष १३ इत है और स० सि० योग घ० ६० यावत् । यात्रा शुम् नहीं है ।

भाद्रपरकुष्ण १६ शुक्रवार घ० २२ प० ६ । अंग्रेजी सा० २२ अगस्त । धंगुला सा० ६ भाद्रपद । जारसी ता० २६ रविडल्जर्जीव्वल । जसली ता० १३ । पु० न० घ० ४४ प० २४ । दिनमान घ० ६१ प० ५७ । सूर्योद्दय घं० १ मि० १७ सूर्योस्त घं० ६ नि० २३ । चन्द्रराधि कर्ज है। बाज घ० २२ प० ६ (दिनमें घं० २ मि० २८ के बादसे घ० ४९ प० ६ । रात्रीमें घं० १ मि० १५ तक भद्रा रहेती।) मास शिवरात्री व्रतम्। कल्युगोत्पत्तिः १३। यात्रा शुभ नहीं।

भाद्रपदक्षण १४ क्षानिवार घ० १६ प० ३ । अंग्रेजी ता० २३ आस्त । वंगला ता० ७ माद्रपद । फारसी ता० २७ रविउल्लंभी वल । फसली ता० १४ । इंडे० न० घ० ४० प० ४४ । दिन्मान घ० ३१ प० ४३ । सूर्योदय घ० ४ मि००३७ सूर्योस्त घं० ६ मि० मि० २३ । जन्द्रराशि कके । वाद सिंह घ०४० प० ४४ पर होगी । आज दर्शश्राद्ध ३०। सिनीयाली ३० मध्यान्द्रमें धर्मेश्वर पूजन ३०। यात्रा शम नहीं है ।

भाद्रपदकुणा ३० रविवार घ० ९, प० ५० । अंग्रेजी ता० २४ अगस्त । वंगला ता० ८ भाद्रपद । फारसी ता० २८ रविवल्लऔध्वल । फसली ता० १५ । म० न० घ० ३६ प० २२ । दिनमान घ० ३१ प० २० । सूर्योद्य घ० ५ मि० २८ । सूर्योस्त घं० ६ मि० २२ । चेन्द्रसिश सिंह है । आज कुह ३० । पंचपोलशी स्नान, कुशोस्पाटन ३० । अमदंहयोग घ० ३६ प० ३२ यावत । यात्रा ग्रुभ नहीं है ।

भाद्रपदशुक्त १ सीमवार विश्व पुरुष १ व पुरुष विश्व हर्जा ता १ २५ जगस्त । वंगला ता १ ९ माद्रपद । फारसी ता १ ९ रविश्व हर्जी हे ग्ल । फसली ता १ ६ पुरुष विश्व हर्जी है ग्ल । फसली ता १ ६ पुरुष विश्व हर्जा विश्व है पुरुष १ ६ । सूर्योद्रप वं १ १ मि० ३९ सूर्यास्त घं० ६ मि० २१ । चन्द्रस्ति सिंह । वाद्र क्रन्या घ० ४६ पुरुष होगी । आज चन्द्रदर्शन होगा । सु० ३० फ० समता और सायन फन्या संक्रान्ति घ० ४६ पुरुष १ के उपसंत होगी । अगस्त्योद्य घ० २० पुरुष पुरुष होगा । कल्पभेदेन बल्सामावतारः । यात्रा शुभ नहीं है ।

भाद पद शुक्त ३ मंगळवार वि ५२ प० ५२ । अंग्रेजी ता० ३६ अगस्त । यंगळा ता० १० भाद पद । फारसी ता० १ रवि उट उसानी । फसकी ता १७ । उ० न० घ० २८ प० ५५ । दिनमान घ० ३१ प० ५३ । स्यादिय वं ० १ मि० ३८ स्यांस्त घं० ६ मि० २१ । चन्द्र राशि कन्या है। आजसे फारसी मिछीता ४ रवि उट उसानी आरंभ हुआ । मन्वादि ३। और हिस्तालिका अत है। गजगीरी । मंगळागीरी। वागह जयन्ती। अत्रगुडापूपपायसदान महाफळदें। यात्रा शुभ नहीं। भाद्रपदशुक्त ४ बुधवार घ० ४ म प० १ । अंग्रेजी ता० २० अगस्त । वंगला ता० १६ भाद्रपद । फारसी ता० २ रिवेडलुसानी । फसली ता० १८ । ए० न० घ० २५ प० ५२ । दिनमान घ० ३६ प० ४० । स्पेंद्रय घं० ५ मि० ४० स्पांस्त घं० ६ मि० २० । चन्द्रराति क्रन्या । वाद घ० ५४ प० ४६ पर तुक्षा होगी । आज भद्रा घ० २० प० २१ । (दिनमें घं० ६ मि० १ मि० ४८ के वाद्से घ० ४८ प० १ । रात्रीमें घं० १२ मि० तक रहेगी ।) ह० नक्षत्रमें सामवेदियोंका आवणी कर्में। सिदिविनायक गणेश ४ जतम् । कपर्दाधर मतम् । स० सि० यो० घ० २१ प० २ यावत् । यात्रा शुन नहीं है ।

भाइपद्युक्छ ५ गुरुवार घ० ४४ प० १२ । अंग्रेजी ता० २८ अगस्त । वंगक्षा ता० १२ भाइपद । फारसी ता० रे रविडव्हसानी । फसकी ता० १९ । चि• न० घ० २३ प० ४० । दिनमान घ० ३१ प० ३६ । सूर्योद्य घं ५ मि० ४१ सूर्योस्त घं० ६ मि० १९ । चन्ड्राणि तुला है । आज ऋषिपद्यमी नीवा॰ शदि धान्य आहाराः । यात्रा शुभ नहीं है ।

भाद्रपद्युक्त ६ ग्रुक्रवार घ० ४१ प० २२। अंग्रेजी ता० २९ अगस्त । वंगला ता० १३ भाद्रपद । फारसी ता० ५ रविउल्लंसानी । फसली ता० २०। स्वा० न० घ० २२ प० १७। दिनमान घ० ३१ प० ३३। स्पेदिय घ० ५ मि० ४१। स्परित घं० ६ मि० १९। चन्द्रराशि तुला है। आज अर्वपरी ६। लालार्क छठ। लोलार्क कुण्डे स्नानम् । स्वामी कार्तिकेय दर्शनम् । पञ्चनस्य प्राशनम् ६।

भाइतुक्छ ७ शनिवार घ० ३९ प० ४१ । अंग्रेजी ता० ३० अगस्त । वंगला ता० १४ भाइपद । फारखी ना० ५ रविव्हलसाना । फसलो ता० २१ । वि० न० घ० २१ प० १९ । दिनमान घ० ६१ प० २९ । स्पोंद्य घं० ५ मि० ४२ स्पोस्त घं० ६ मि० १८ । चन्द्रशिश तुला वाद दृक्षिक घ० ७ प० ३ पर होगी । आज भद्रा घ० ३९ प० ४१ । रात्रीमें घं० ९ मि० ३४ के उपरान्त लगेगी और घ० ४३ प० ४६ पर पूर्वफाल्युनी नद्रात्रमें सूर्य प्रवेश करेंगे । मुक्ताभरणवात ७ सन्तान ० । महालक्ष्मी । घतारंभः ८ । यात्रा शुभ नहीं है।

भाद्रपद्शुह्न ८ रविचार घ॰ ३९.प॰ १४। भेंत्रैजी सा॰ ३३ अगस्त । षंगना छा॰ १५ माद्रपद । कारखी मा॰ ६ रविठण्डसानी । कसली मा॰ २२ । ऽतु न० घ० २२ प० ५३ । दिनमान घ० ३३ प० २६ । सुर्वोदय घं० ५ मि० धि सूर्योस्त घं० ६ मि० १७ । चन्द्रराशि वृश्चिक है । आज भद्रा घ० ९ प० २५ । (दिनमें घं० ९ मि० ३० तक रहेगी । ) और चि० न० ३ च० तुला, राशिमें शुक्र घ० ० प० ३७ पर होंगे । चक्रीबुधः घ० ५५ प० २ पर होंगे । छहमीकुण्डे स्नानारंभः । दिन १६ । मासदम्घ ८ । अन्नपूर्णा मा च्येष्टा ८ । वृत्वी ८। यात्रा शुभ नहीं है ।

भाद्रपद्युक्छ ६ सोमवार घर ४० पर ४। अंग्रेजी तार १ सप्टेम्बर् । वंगद्या तार १६ भाद्रपद । फारसी तार ७ । रिविडल्छसानी । फसछी तार २६। क्ष्येर नर घर पर ४। विनमान घर ६१ पर २२ । सूर्योद्य घंर ४ मिर् ४४ प्र्योस्त घंर ६ मिर १६ । चन्द्रशिं वृद्धिक । वाद धन घर २५ पर ४ पर होगी । आगसे अंग्रेजी महीना ९ सेप्टेम्बर ग्रुरु हुआ। ज्येष्टा देवी पूजनम् । यात्रा श्रुभ नहीं है।

भाद्रपद शुक्छ १० मंगळवार घ० ४२ प० १३ । अंग्रेजी ता० २ सेप्टे-रवर । बंगला ता० १७ भाद्रपद । फारसी ता० ८ रविटल्लसानी । फसली ता० २४ । मूल न० घ० २८ प० ३१ । दिनमान घ० ३१ प० १९ । स्योद्य ६० ५ मि० ४४ । स्योस्त घं० ६ मि० १६ । चन्द्रराशि धन है । मूल सक्षत्रमें ज्येष्ठा । देवीविसर्जनम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

भाद्रपद्शुक्छ ११ बुध्धार घ० ४५ प० २८। अंग्रेकी ता० ३ सितस्वर । बंगला ता० १८ भाद्रपद । फारसी ता० ९ रविउल्लुसानी । फसली ता० २४ । पूर्वा न० घ० ३३ प० ५ दिनमान घ० ३१ प० १५ । स्थोंद्य घं० ५ मि० १४ । स्थोंस्त घं० ६ मि० १५ । चन्द्रशित धन, बाद मकर घ० ४९ प० ९८ पर होगी । भाज भद्रा घ० १३ प० ५० (दिनमें घं० ११ मि० १५७ के बादसे ) घ० ४५ प० ४८ (राजिमें घं० २१ मि० ५६) तक रहेगी । पूर्वा ९१ वर्त सर्वेषां । वामनजयन्ती १९ । यात्रा शुम नहीं है ।

भाद्रपद शुक्ल १२ गुरुवार घ० ४९ प० ४१ । छाँ० ता० ४ सेप्टेम्बर । बंगळा ता० १९ भाद्र द । फारसी त'० १० रविटलसानी । फसळी ता० २६। उत्तरा न० घ० ३८ प० ३६ । दिनमान घ० ३१ प० १२ । स्पॉटिय घ० ४ मि० ४६ । स्पॉस्त घॅ० ६ मि० १४ । चन्द्रसचि म्कर है। आज बाँमन १२ है। विष्णुपरिवर्तनोत्सवः १२। दिधियतत्यागः १२। दाह्रध्वजीत्यापनं १२। दुग्धयतारम्मः। प्रवाता सु. मृप लग्नमें १२ तिक के दानसे शुस है।

भाद्रपद शुक्त १६ शुक्रवार घ० ५४ प० ६२ । अं० ता० ५ सेप्टेग्वर । घंगछा ता० २० भाद्रपद । फारसी ता० ११ रविहल्लसानी । फसली ता० २७ । अवण २० घ० ४४ प० ४७ । दिनमान घ० ३१ प० ८ । सूर्योद्य घं० ४ मि० ४६ । सूर्योस्त घं० ६ मि० १४ । चन्द्रशिक्त मकर है । आज प्रदोष १६ मत है । स० सि० योग घ० ४४ प० ४७ यावत् । पूर्वयात्रा मु, दृष स्प्रमें शुभ है ।

भाद्रपद शुक्त १४ शनिवार घ० ५१ प० १९ । अं० ता० ६ सेप्टेम्बर । वंगला ता० २३ भाद्रपद । फारसी ता० १२ रविउत्लसानी । फसली ता० २८ । धनिष्ठा न० घ० ५१ प० ११ । दिनमान घ० ३१ प० ५ । सूर्योद्य घं० ४ मि० ४७ । सूर्योस्त घं० ६ मिं० ११ । चन्द्रशशि मकर, याद कुंभ घ० १८ प० १ पर होगी । आज घ० ५९ प० २९ ( राश्चिम घं० ५ मि० १९ के उपरान्त) भद्रा लगेगी । अनन्त १४ व्यतम् । रवियोग घ० ४१ प० १९ वावस् । यात्रा शुभ नहीं ।

भाद्रपद शुक्छ १५ राँतवार घ० ६० प० ० । अ० ता० ७ सेप्टेर्ग्नर । घंगछा ता० २२ भाद्रपद । फारसी ता० १३ रविउव्लिसानी । फसली ता० २९ शतिभय न० घ० ५७ प० ४२ । दिनमान घ० ३१ प० १ । सूर्योदय घं० १ मि० ४८ । सूर्योस्त घं० ६ मि० १२ । चन्द्रराशि छंम है। आज घ० ३२ प० १० (सायं घं० ६ मि० ४०) तक भद्रा रहेगी । प्रोष्टपदी ११ । आञ्चमपराक्षे । नान्दीआ छं ११ । अताय १५ । पितृपक्षारम्भः १५ । यात्रा शुभ नहीं है।

भाद्रपद्युक्त १५ सोमवार घ० ४ प० थर । अं० ता० ८ सेन्द्रंक्यर । धंगला ता० २३ भाद्रपद् । फारसी ता० १९ रिविड्वलसानी । फसली ता० ३०। पूर्वो न० घ० ६० प० ० । दिनमान घ० ३१ प० ५८ । सूर्योद्य घं० ४ मि० १९ । स्योस्त घं० ६ मि० १८ । चन्द्रराधि कुभ, बाद घ० ४७ प० ६ पा मीन होगी । आज सुधका अस्त पिक्षममें घ० ५६ प० ४ पर होगा और मार्गी शनिः घ० ५२ प० ३ पर होगा । महाज्यारम्मः । प्रतिपदा आद्मम् । भाद्रपदी १९ । याद्या सुभ नहीं है ।

## श्रीमहामण्डल डाइरेकुरी।

## भाद्रपद कृष्ण १ रवी मिश्रमानम् ४६।५६ दिनमान ३२।३४





## भाइपद कृष्ण = रवी मिश्रमानम् ४६।४६ दिनमान ३३।५७

| 3   |    | .,*  |           | . , | *4    |     | ونند |
|-----|----|------|-----------|-----|-------|-----|------|
| च्  | म. | बु.  | <u>g.</u> | য   | श,    | ₹1, | 8    |
| - 8 |    | A    | 1 100     | 15  | E     | 0   | ٠8,  |
| . 0 | 26 | २७:  | 18        |     | 3.0   | 4   | ્ય   |
| 49  | 85 | 36.  | 8         |     | ₹9    | ५७  | 40   |
|     | 88 |      | १९        |     | 10.74 | ३ ९ | ३०   |
| 49  | ३८ | ७३ : | 8 2       | ťЯ  | 3     | , ₹ | 3    |
| 3 € | 88 | 88   | ₹3        | २९  | व     | 33  | 3 9  |
| 0.0 | ,  |      |           |     |       |     |      |



## भाइपद्रुप्ण ३० रवी मिश्रमानं ४६।४६ दिनमान ३१।५०

| خند     | 3 4 |     | 18.       |        |      | 17.5  | 500 |
|---------|-----|-----|-----------|--------|------|-------|-----|
| म्.     | ਸ.  |     |           |        | য়.  |       | के  |
| 8       | ?   | *   | ₹         | . પ્યુ | =    | a     | Ę   |
| 10      |     | 7.8 |           |        |      |       | وع  |
|         |     | 80  |           |        |      |       |     |
|         |     | 81  |           |        |      |       |     |
| ধ্ত     | ₹ ७ | 83  | 5 9       | ĘÞ     | 7,50 | . 2   | ą   |
| ų,      | 48  | 32  | <b>२३</b> | 3.4    | ਕ.   | : 9   | 2 2 |
| ,,,,,,, | -   |     |           |        | . 35 | - · · | * 1 |



## भाद्रपद्युक्क = रवौ मिश्रमानं ४६ ३९ दिनमानं ३१।२६

| खु. मं. | बु. गु. छ. श. रा. | कें, |
|---------|-------------------|------|
| 8, 2    | श रे ३ ६ ०        | Ę    |
| ૧૪ હ    | ७२१२८१० १         | *    |
| २०,३७   | ३२७५४१ ७१३        | 93   |
| 3358    | 46358830 G        | ٩    |
| १८३०    | 1 33 86 3 3       | 3    |
| 3 2 8   | पद २३३१ व. ११     | 98   |
| 7       |                   |      |

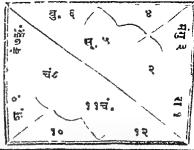

## भाद्रपदशुक्क १५ रवी मिश्रमानं ४६।३१ दिन्मानम् ३१।१

| स्. | सं . | चु. | ₹.  | છ.    | श.  | रा. | के |
|-----|------|-----|-----|-------|-----|-----|----|
| 8   | 2    | *3  | 2   | Ę     | ß   | o   | Ę  |
| 5 8 | 33   | ų   | २२  | b     | ð o | 8   | ક  |
| 0   | 44   | 18  | पर  | ક્ષ્ય | 8   | Ł   | Ų  |
| Þ   | છ    | 3,5 | 34  | २१    | 6   | પવૈ | १३ |
| 30  | 3 Ę  | £ 0 | ٩   | પુર   | 3 9 | 3   | ३  |
| 97  | રે હ | घ   | 3,9 | 6     | ਕ   | 13  | 33 |



#### भाद्रपद् मास फलम्।

भाद्रपद मासमें कहीं कहीं वर्षा यह जोरोंसे होगी, प्रामके ग्राम पहका यादसे चले जायेंगे, हानि यहत होगी, अन्नमें भी हानि पहुंचेगी, भाव सब मन्दे होंगे। गुड़, खांड़, मिछान्नका भाव तेज रहेगा, सोना, चांदी, नीलम, इत्यादिका भाव सम रहेगा, उदद, मूंग, गेहूं. चना, इत्यादिका भाव पहले मन्दा रहेगा, पीछे तेज हो जायगा, रूईं, कपास, प्तके भाव मन्दे रहेंगे, और सरसो, अलसीका भाव भी अन्तमें तेज होगा। ( वर्षा यदी ३१७१९११३० तिथिवीमें वादल तथा गर्जना अन्धकार पढ़ेगा, और वर्षा भी होगी, किंग सुदीसे ७१९ तक फिर १३ में १५ तिथिवीमें कहीं २ वर्षा होगी। कोगोंमें वैमन्तस्य रहेगा।

### भाद्रपद्यास गोचग्फलम् ।

इस सासमें सेप, तुला, धन, मीन, रादिा वार्लोकी प्रायः शुभ ही बीतेगा, रोजगारमें तरकी रहेगी। परन्तु अपने घरमें हैप डीनेसे हदयमें चिन्ता बनी रहेगी, टो दिन अच्छे रहेंगे तो ४ दिन खराय बीतेंगे, खियोंमें विशेष रहेगा, कमानेमें फिरुर वनी रहेगी, किन्तु मनोरय सिद्ध नहीं होगा। किसी धर्मनार्थें चित्त लगाना परमावश्यक है। इनमें २२ दिन सामान्य ही बीतेंगे, वाकी दिन हुरे बीतेंगे, और मिश्रुन कर्क, दृप, दृश्चिक राशि वालोंको यह मास मध्यम ही बीतेंगा, रोजगारमें कभी लाभ कभी हानि मुकद्दमा आदि बना रहेगा, सगदेसे पीछे हार न होगी, २० दिन प्राय: समही रहेंगे। अन्य राशि वालोंको ज्येष्ठकी तरह फल रहेगा, अर्थात् बराबर ही रहेगा, न तो अच्छा न दुरा। किसी स्तोत्रका पाठ करना सबनो अत्यन्त सपयोगी होगा।

इस महीनेमें दिल्लायन सूर्य और उत्तरगोल रहेगा। ततः वर्षाऋतु आश्विन कृष्ण = मंगन तकरहेगी। बाद शरदऋतु होगी। और अंग्रेजो महीना ६ सेप्टेम्बर ता० २० आश्विन शुक्क ६ बुध तक रहेगा। बाद अक्तूबर १० ता० ३१ सन् १६३० ई० होगा।

आखिनकृष्ण १ मंगलवार घ० ६ प० ४। अंग्रेजी ता० ६ सेप्टेम्बर। वंगला ता० २४ भाइपद। फारसी ता० ११ रिवडल्लसानी। फसकी ता० १ पू० न० घ० ३ प० ३४। दिनमान घ० ३० प० ५४। सूर्योदय घं० १ मि० १० ४० स्योस्त घ० ६ मि० ११। चन्द्रस्थि मीन है। इस महीनेमें दुग्ध त्याग करना चाहिये। अग्रुन्यशयन झतम् २। चन्द्रोदयमें। आर्ज द्वितीयाका आद्ध है। स० सि० यो० घ० ३ प० ३४ उ०। यात्रा ग्रुम नहीं है।

आधिनकृष्ण २ ब्रुधवार घ० १२ ए० २७ । अंग्रेजी ता० १० सेप्टेम्बर । बंगला ता० २५ भाद्रपद । फारसी ता० १६ रविडल्लसानी । फसली ता० २५ उ० न० घ० ८ प० ३७ । दिनमान घ० ६० प० १० । स्योंद्य घं० १ मिं० ५० सूर्यास्त घं० ६ मि०,१० । चन्द्रगशि मीन है । आज भद्रा घ० ४६ प० ४७ । (रात्रीमें घं० ११ मि० २१ उपरान्त लगेगी ।) वृहद् गीरी व्रतम् ३। पात्रा शुभ नहीं है ।

आधिनकुष्ण ३ गुरुवार घ० १४ प० ५८ । अंग्रेजी ता० ११ सेप्टेम्बर । वंगला ता० २६ भाइपद । फारसी ता० १७ रविउल्लिसी । फसली ता० ३। रे० न० घ० १२ प० १२ । दिनमान घ० ३ प० ४७ । स्योदय घं० ५ मि० १३ प६ स्योस्त घं० ६ मि० ९३ चन्द्राधि मीन । बाद मेप घ० १२ प० १३

पर होगी। आज भटा घ० १४ प० ५८ ( दिनमें घं० १) मि० ५० ) तक रहेगी। छिलिता देशी यात्रा ३। संक्ष्टी गणेश ४ व्रतम्। चं० उ० सं० रा० घ० भि० ५८ पर है। चतुर्थी श्राद्ध आज है। यात्र श्रुभ नहीं है। तक है तथा स० सि० यो० घ० ६ तक है। यात्रा श्रुभ नहीं है।

आधिन कृण ४ जुक गर व० १६ प० १० । अंग्रेजी ता० १२ से टेम्बर । यंगला ता० २० आधित । फारसी ता० १८ रिविजन्सानी । फासकी ता० ४ । अधिनी न० घ० १५ प० २० । दिनमान घ० ३० प० ४३ । न्योंद्य वं० ५ मि० ५१ । सूर्यास्त घं० ६ मि० २ । चन्द्रगशि मेर हैं। आज सरणी-श्राह्म हैं (गया श्राद्वक्लं) । ग्थायी (मुहालेंह) को कार्याह्योग घ० ९५ प० २० तक हैं। स० सि० यो० २० ९५ प० २० तक है। यात्रा शुभ नहीं।

आखित कृष्ण ५ शनिवार घ० १६ प० २ । अग्रे जी ता० १३ सेप्टेस्वर । कंगला ता० २८ भाद्रम्द । फारसी ता० १९ रविडिक्टसानी । फ उली ता० ५ । भरणी न० घ० १६ प० ५० । दिनमान घ० ३० प० ३९ । सूर्योद्य घं० ५ मि० ५२ । सूर्योद्य घं० ५ मि० ५२ । सूर्योद्य घं० ५ फि० ५२ । सूर्योद्य घं० ५ फि० ५२ । स्वाहर धं० ६ मि० ८ । चन्द्रशिता सेप, याद वृष घ० ३१ प० ५५ पर होगो । भाज उ. फ. नक्ष्त्रमें सूर्य घ० २१ प० ५० पर प्रवेश करेंगे । चन्द्रशि वृतम् ६ । षष्टी आद्धम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

आधिन हुण्य ६ रिविशर घ० १४ प० ३७ । अंग्रेजी ता० १४ सेप्टेस्वर । यंगला ना० २९ भाद्रपद । फासी ता० २० रिविडल्लासानी । फसली ता० ९ । कृतिका नक्षत्र घ० १० घ० ८ दिनमान घ० २० प० ३६ स्वेरिय घं० पे मि० पद स्वांत्र घं० ६ मि० ८ चंद्रशिश त्य है । आज घ० १४ प० ३७ (दिनमें घं० १६ मि० ४२ के वारसें) घं० ४६ प० ३० (रिविमें घं० १६ मि० ४३ तारसें) घं० ४६ प० ३० (रिविमें घं० १६ मि० १३ तारसें) महा रिविश वक्रमत्यासिंहरानिमें गुप घ० २६ प० १४ पर होगा । ससमी अस्तम ।

शक्ति तृत्ण ७ सोमवार घ० १२ ए० २ । अंग्रेजी ना० १४ सेप्टेम्बर । धंगए। ता० २० भाद्राद । फारसी ता० २० रविजन्ससानी । फसली ता० ७ रोहिणी न० व० १६ ए० १५ । जिनमान घ० ३० ए० ३२ । स्पेदिय वं० ४ ति० ५४ । स्वेद्य वं० ४ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १ ति० ५४ । स्वेद्य वं० १० १० ति वेद्य होणी । स्वोज सामाना है । सहालक्ष्मी सन चन्द्रोद्यमें । स्वं

र. स्टं, टा. घं॰ १० मि० ५१ पर होगा। गजगौरीजन्म मध्याह्नमें । सैथिक-निबन्धसे आज ही जीवस्युचिका व्रत है। यात्रा सम्म नहीं । अप्रमी आदुम् ।

आधिन कृष्ण ८ मंगळवार घ० ८५ प० २७ | अंग्रेजी ता० ३६ सेप्टें बर । धंगला ता० ६१ माद्रपद्द | फारभी ता० २२ रविउल्लुसानी | फेसली ता० ८ | स्गितिरा न० घ० १४ प० २३ | दिनमान घ० ६० प० २९ | स्योद्रय घं० ५ मि० १४ | स्यांस्त घं० ६ मि० ६ | चन्द्रस्ति मिश्रुन है । आज कन्यो संकान्ति घ० १४ प० ४७ पर होगी । महालक्ष्मीदर्शन ८ | लक्ष्मीकुण्डस्तान समाप्तिः । जीवस्युत्रिका ८ | नव्नीश्राद्धम् । शीसला म । मातृनवमी ० अविधवा स्थियोंका श्राद्ध ।

आश्वित कृष्ण ९ बुधवार घ० तु प० पूर्व । अग्रेजी ता० १७ सेप्टेंग्बर । वंगला ता० १ आश्वित । पारसी ता० २३ रविउल्लानी । प्रस्की ता० १ । आर्था ता० १ प० ४ । दिनमान घ० २० प० २५ । सूर्योदय घं० ४ म० ५५ । सूर्योद्य घं० ४ म० ५५ । स्वावित घं० ६ म० २६ के बादसे ) घ० ५८ ग० ५० (राजिम घ० ५ म० २०) तक रहेगी । बंगला जास्वित आरम्भ हुआ । बन्या संकान्ति पुण्यकाल घं० १० ति० यावत् है । १० श्राह्यम् । यात्रा ग्रुभ नहीं ।

अश्वित कृष्ण ११ गुरुवार घ० ५३ प० ८ । शंग्रेगी ला० १८ सेप्टेरवर । गंगलाता० २ शाधित । फारसी ला० २४ रविउद्धलसाती । फसली ता० १० । गुनर्वेसु न० घ० ८ प० १७ । दिनमान घ० ३० प० २१ । स्वेरिया घं० १ मि० ५६ । स्वीस्त घं० ६ मि० ४ । चन्द्रगंशि कर्क है । शांत हिन्द्रा ११ ग्रतं स्मातीं से है । तथा स० सि० योग व० ६० यावत । योजा हाम नहीं है ।

आश्विन कृष्ण १२ शुक्तवार घ० ४० प० ७ । अग्रेजी ता० १९ सेप्टेरवर । बंगला ता० ३ आश्विन । फारसी ता० २५ रवित्रलेखानी । फसली ता० ११ । पुष्य न० घ० ४ प० २५ । दिनमान घ० ३ प० १७ । स्योद्य घ० ५ मि० ४७ । स्यांस्त घ० ६ मि० ३ । चन्द्रशिक कर्क हैं। आज इन्द्रिं ११ व्यव वैष्णवीको है। संन्यासि ब्रह्मचारि और वैष्णवीका महाल्य श्राद्ध है और हिर-हासरः घं० मि० ३६ पावल । जाद पारण । यात्रा कुम नहीं है। अश्वित कृष्ण १३ शनिवार घ० ४० प० ५७ । अंग्रेजी ता० २० सेप्टेस्वर। बंगला ता० ४ आश्वित । फारसी ता० २६ रिजिट्ट सानी । फारली ता० १२ । इले० न० घ० फूर्फ प० हिंदू । दिनसान घ० २ प० १४ । सूर्योदय घं० ४ मि० ५७ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ३ । चन्द्रराशि कर्क, वार सिंह घ० ० प० १७ के बाद होगी । आज मदा घ० ४७ प० ५७ (राग्निमें घं० १० मि० २०) के बाद लगेगी । आज शनिवदीय १३ मत है । मास शिवराणि मतम् । मधा आद्धम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

आखिनकृष्ण १४ रिवचार घ० ३४ प० ५४ । अंग्रेजी ता० २१ सेप्टेम्बर । घंगळा ता० ५ आधिन । फारसी ता० २७ रिवडिस्टसाती। फसली ता० १३ । ५० न० घ० ४१ प० २७ । दिनमान घ० ३० प० १० । स्थेरिय घं० ५ मि० १८ सूर्यास्त घं० ६ मि० २ । चन्द्रशिश सिंह है। आज घ० ७ प० ५५ । (दिनमें घं० ९ मि० ८ तक भद्रा रहेगी।) शस्त्रादिसे अथवा घातादिमें मरे हुपेका आद्र १४ । यात्रा शुन नहीं है।

आधिनकृष्ण ३० सोमवार घ० २९ प० १० । अंग्रेजी १० २२ सेप्टेश्वर । याष्ठा ता० ६ आ सन । फारती ता० २४ रिन उक्त मानी । फपली ता० ६४ । ८० न० घ० ४८ प० १३ । दिनसान प० २० प० ६ । मृत्रोंद्रेय द० . ति० ५६ गृष्टोस्त यं० ६ मि० ९ । चन्द्रुर्शि निर्देश वाद कर्या घ० ६ प० १ पर होगां। आज दर्शेश्राक्षम् ३० । सीमवतो ३०। सर्वेषितृआसावास्या ३०। कृतृ ३०। पितृविसर्यनम् ३०। यात्रा द्युग नहीं है ।

अधिनशुद्ध १ में गलदार घ० २३ प० ४५। अंग्रेजी ता० २६ मेप्टेग्बर । यंगला ता० ७ आधिन। फारसी ता० २९ रिवडाल्डसानी। फसली ता० १५। ह० न० घ० ४५ प० १। दिनमान घ० ३० प० ६। मृगेंद्रय घं० ५ मि० ५९ स्वांस्त घं० ६ मि० १। चन्द्रगिश क्रन्या है। आज चन्द्रदर्शन होता। मु० ३० फल समता। और मार्गी लुध घ० ५० प० ४९ पर होता। शारदीय नवराशारंभः। घटस्थापन प्राप्तः होता। उत्त्वैःश्रवानीराजनविधिः। दौहित्र श्राह्म । यात्रा श्रुभ नहीं है।

आश्विमशुक्त २ ध्रववार घ० १९ प० १९ । अँग्रेजी ता० २४ सेप्टेंग्यर । यंगका ता० ८ आश्विम । फारसी ता० १ जमादिवस्त्रजीव्यल । फसळी ता० १६ । वि० ग० स॰ ४२ प० ३० । दिनसान प० २९ प० ५९ । मुर्गीन्य घँ० ६ मि० ० स्योस्त घं० ६ मि० ० । चन्द्रशक्ति कन्या चिद्र हुला घ० १३ प० ४६ पर होगी। आज सु० म० ६ जमादितलऔच्वज आरम हुना चित्रा भुम नहीं है।

आधिनशुक्त ३ गुरुवार घ० १५ प० ३१। अँग्रेजी ता० २४ सेंट्रेग्सर । बंगला ता० ९ आधिन । फरसी ता० २ जमादिवल्लेब्विज । फसली ता० १७ । स्वा० न० घ० ४१ प० ०। दिनमान घ० २६ प० ५५। सुर्योदय व० ६ मि० १ सुर्यास्त घं० १ मि० ४९। चन्द्रसांश तुला है । आज घ० ४४ प० ७। (राजिमें वं० ११ मि० ४० के बाद भद्रा लगेगी।) सायन तुला संज्ञान्ति घ० ३७ प० ९ पर होगी। विनायकी गणेश अञ्चतम् । यात्रा हुम नहीं है।

आश्विनशुक्त ४ शुक्रवार घ० १२ प० ४४ । अंग्रेजी ता० २६ सेप्टेस्वरी वंगला ता० १० आश्विन । फारसी वा० ६ जमाद्वित्तल्योक्षण । फसली ता० १८ । वि० न० घ० ४० प० २७ । दिन तान घ० २९ प० ५२ । स्वीदय घ ६ मि० २ स्यस्ति घ० ५ मि० ५० । चन्द्रशित तुला । वाद वृद्धिचक घ० २५ प० ३६ पर होती । आज भद्रा घ० १२ प० ४४ । (दिनमें घ० ११ मि० ७ तक रहेगी ।) लेलितापडामी १। उपाइन लेलिता मतम् १। यहाँपर जागरण करना कहा है । यात्रा शुभ नहीं हैं।

आधिनशुक्त प्रश्नितार घ० ११ प०५ अग्रेजी ठा०२७ सेप्टेम्बर । बंगला ता० ११ आधिन । फारसी ता० १ जमादिउल्लाबेट्स । फारसी ता० १९ । उन्न न० घ० ६१ प० ४ दिनमान घ० २९ प०४८ स्थोदिय घ० ६ मि० २ स्यांस्त घ० ५ मि० २ स्यांस्त घ० ५ मि० ५ स्थां घ० ७ प० १९ पर मि० पर चंदराशि बृद्धिक है । आज हस्त नक्षत्रमें स्यं घ० ७ प० १९ पर मचेश करेंगे । तथा लुधका उदय पूर्वमें घ० ४३ प० १ पर होता। और उ० यात्रा ग्रु० मकर लक्षमें ६ ति० के दानसे शुभ है ।

आश्वितशुक्त ६ रविदार घर्ष १० पर्धर अग्रेजी तार २८ सुप्टेस्वर । वंगला तार १२ आश्वित । फारसी तार्थ जमादिउल्जाब्वल । फसली तार २० । ज्येष्टा सक्षत्र घर ४२ दिनमान घर २८ पर ४४ सुर्थोद्यः वं १६ मिर ६ सुर्योस्त घर्ष १ मिर ४७ चंग्राशि वृक्षिक बाद घन घर ४२ पर ५८ पर होगी । आज रवियोग घर ४२ पर ४८ या १त है । यात्रा श्रुम नहिं है ।

आधिन शुक्त ७ सोमगर घ० १६ प० ३६ अंग्रेजी ता० २९ सेप्टायर । बैगला ता० १३ अधिन फारसी ता० ६ जमादिएल बौट्यल फसली ना० २१ । मुल नक्षत्र घ० ४६ प० ८ दिनमान घ० २६ प० ४१ स्थोद्य घं० ६ मि० ४ स्यांस्त घं० ५ मि० ५६ चंद्रशिश घन है। आज भद्रा घ० १९ प० ३४ (दिन में घं० १० मि० ५१ के बाद्से) घ० ४२ प० ४० (राजीमें घं० १२ मि० ८ तक) रहेगी। सरस्वत्यावाहनम्। भद्रकाली जन्म ८ अर्थ राजिमें।

आखिन शुक्त म मंगलवार घ० १३ प॰ ४६ अंग्रेजी ता० ३० सेप्टेम्बर । वंगला ता०१४ आखिन। फारसी ता० ७ जमादिउल्ल मौब्रल। फसली ता० २२। प्र० न० घ० ५० प० २५ दिनमान घ० २९ प० ३७ स्पॉटिय घं० ६ मि० ५ सूर्यास्त घं० ५ मि० ५५ चंद्रशक्ति धन है। प्राणा नक्षत्रमें सरस्वती प्रजन। गरुइजन्म ७ । महाष्टमी । अलपूर्णाष्टमो ८ । याता शुम नहीं है।

अधिन शुक्त ९ तुषवार घ० १७ प० ४ अंग्रेजी ता० १ अब्दुबर । बंगला ता० १५ आधिन । फारसी ता० ८ जमादिष्छ मैक्बल । फसली ता० २३। उत्तम नक्षत्र घ० ५५ प० ४५ दिनमान घ० २९ प० ३३ सूर्योद्य वं० ६ मि० ५ सूर्यास्त घं० ५ मि० ५५ चंद्रस्ति धन वाद मकर घ० ६ प० ४५ के बाद शोगी । आज अंग्रेजी माह अक्वा १० शुक्त हुआ । ७० शा० तक्षत्र युक्त नवमी में प्रत बलिदानादि धरना चाहिये । सरस्वतीयिक्दिशनम् । मन्वादिः । दुर्गा ९ । बौक्धजयन्ती १० ।

अधिन शुर्वे १० गुरवर घ० २१ प० २२ अंग्रेजी ता० २ धारहुवर । वंगला ता० १६ अधिन। कारती ता० ९ जमादिङ्ल गैह्बल। फलली ता० २४। ध्वण नक्षत्र घ० ६० प० ० दिनमान घ० २६ प० ३० स्पौर्य घं० ६ मि० ६ स्पौर्य घं० ६ मि० ६ स्पौर्य घं० ६ मि० ६ स्पौर्य घं० ६ मि० ५० चंद्रगित मकर है। आज महा घ० ५३ प० ५० (राशोम घं॰ ३ मि० ३८ उपरान्त) लगेगी। उ० का० २ चन्द्र, कन्यारागी में युव घ०४६ प०२२ के बाद होता। विज्ञणद्यमी १०। ध्वराजिता (रामी) प्रज्ञम्। अपराह्में विज्ञणदेवी प्रजन्म। सक्ष्यदर्शनम्। ध्वज्ञारेपणम्। अध्य, गज, रय, प्रसादि प्रजन्म ६०। सीमोर्ल्यगम्। बौद्धावतारः १०। सार्येगलमं सरप्रती विसर्जनम्। नवराज्यारणम्। यात्रा गुभ है।

आखिन शुरु ११ शुक्रवार घ० २६ प० १८ । शंग्रेजी ता० ३ अवटोवर । चंगला ता० १७ आवाद । कारसी ता० १० जमादिङस्लर्जीन्छ । कसली ता० २५ : अरण न० घ० १ प० ४= । दिनमान ७० २९ प० २६ । सुर्गोदय यं० ६ मि० ७ । स्योस्त घं० ५ मि० ४३ । चन्द्रगति मकर, याद क्रम व० ३४ प० २ पर होगी। क्षाज भद्रा घ० २६ प० १८ (दिनमें घं० ४ मि० ३८) तक रहेगी। वि० न० ४ चन्द्र वृक्षिक राज्ञिमें श्रुक्त घ० ४२ प० ५७ पर होगा। पाजांकुता १३ जठम सर्वेषाम्। सरस्यज्ञयन्ती ११ जातः। यात्रा श्रुभ नहीं है।

आधिन शुक्क १२ प्रानिवार घ० ३१ प० २० । अंग्रेजी ता० ४, अन्द्रवर । वंगला ता० १८ अधिन । फारसी ता० ११ जमादिउल्लभीवल । फसली ता० ११ जमादिउल्लभीवल । फसली ता० १६ । धन न० घ० ८ प० १७ । दिनमान घ० २६ प० २२ । सूर्योदय घं० ६ मि० ८ । सूर्योद्त घं० ५ मि० ५२ । चन्द्रराशि कुम्म है । आज शनि अदोष १३ व्रत है । दिदल व्रतारम्भः १२ ।

श्राधिन शुक्क १३ रविवार घ० ३६ प० ३४ । अंग्रेजी ता० ५ अक्टोबर । वंगला ता० १९ अश्विन । फारसी ता० १२ जमादिउल् औवल । फसली ता० २७ । शतिभप न० घ० १४ प० ४४ । दिनमान घ० २९ प० १९ । स्योद्यू घं० ६ मि० ८ । सूर्योस्त घं० ४ मि० ५२ । चन्द्रशशि कुम्म है । पक्षप्रदोप १३ मतम् । यात्रा जुभ नहीं है ।

आखित गुरू १४ सीमवार वर् ४१ पर १-१ अंग्रेजी तार ६ अस्टूबर्। वंगला तार २० आखित। फारमी तार १३ जमादिउद्ध्यीच्यल । फसकी नार्र २८ । पूर्व वर घर पर ४६ । दिनमान घर् २६ पर १५ । स्वींदय घर ६ मिर ९ स्वांस्त घर ५ मिर ५१ । चन्द्राक्षि कुम्म । बाद मीन घर ४ पर १५ फे उपरान्त होगी । आज मद्रा घर ४१ पर १ । (गित्रमें घर १० मिर ३३ के वाद लगेगी ।) वाराही पूजा सार्य मलमें १४ । रवियोग घर २० पर ४६ यावत् । आज भद्रा घर १२ पर ४० । (दिनमें घर ११ मिर १८) तक रहेगी । कोजागरी १५। श्वर ११। छदमी इन्द्र कुवेरादि पूजनं । यात्रा सहुतं शुभ नहीं ।

आश्वितशुक्त १५ मंगलवार घ० ४४ प० ४० । संग्रेजी ता० ७ अबह्बर । वंगला ता० २१ आश्वित । फारसी ता० १४ जमादिउदल्लेब्बल । फसली ता० २९ । उ० न० घ० २६ प० १ । दिनमान घ० २९ प० ११ । स्पेंदिम घं० ६ में मि० १० सूर्योस्त घं० ५ मि० ५० । चन्द्रगिक्त मीन है । आज चन्द्रग्रक्षणम् स्वर्श घ० ४४ प० ५१ । मोझ घ० ४० प० ३४ पर होगा । यहां १३ ग्राम है ।

अतिसूक्ष्म होनेसे दुर्वीत द्वारा दृष्टिगोचर होगा । अतः प्रासके अगुरुावप-होनेसे पर्वेकाल नहीं माना जायगा ।

### श्राश्विनकृष्ण ६ रवी मिश्रमानं ४६।२३ दिनमानं ३।३६

| म् मं.   | इ   | गु. | ચુ. | श. | ₹1, | के |
|----------|-----|-----|-----|----|-----|----|
| 8 5      | 8   | २   | Ę   | 6  | 0   | Ę  |
| २७ ३६    | ३ ९ | २ ४ | 38  | 10 | 8   | 8  |
| પ્રષ્ટ છ |     | 3   |     |    |     | २८ |
| इइ.५३    | 58  | ,40 | 88  | ₹8 | ३८  | ३८ |
| पट ३५    |     |     |     | 80 |     |    |
| २८३६     | व   | 81  | 9 3 | ਕ. | 88. | 98 |



### श्रारिवनकृष्ण १४ रबौ मिश्रमानं ४६।१४ दिनमानं ३०।१

| स मं   | च । | <u> </u> | ग्र. | হা | 111 | के  |
|--------|-----|----------|------|----|-----|-----|
| 4 2    | 3   | 7        | Ę    | 6  | 0   | - 5 |
| ४२०    | २ ६ | ₹\$      | 2.0  | 80 | 8   | 18  |
| 84,18  | ٩   | 8        | ३्६  | 93 | ξ   | Ę   |
| धर्म ५ | ងឥ  | २६       | 55   | ३६ | २३  | २३  |
| ५८३४   | 90  | 6        | 49   | 0  | ₹   | 3   |
| 88 84  | व   | ইত       | ' ড  | 88 | 33  | 33  |



# श्राश्विनशुक्क ६ रवी मिश्रमानं घ. ४६ प. ५ दिनमान घ. २६ प. ४४

| म्.मं. | यु. पु. यु. श. स. | <b>À</b> |
|--------|-------------------|----------|
| 4 2    | 8 2 8 6 0         | Ę        |
| 33;58  | २७ २५२६ १० ३      | ą        |
| 20172  | २८ ५९ १६ २६ ४४ !  | 98       |
| पप ३   | ३०३७३५२७ ८        | 4        |
| ४२ वर  | 35 088 5 3        | ą        |
| 0136   | मा ४७ ५५ ४६ ३३ !  | 13       |



## आश्चिन शुक्क १३ रवी ।मेश्रमानं ४५।५६ दिनमानं २६।१६

|          |     |      |         |            |     | 200 |        |           |
|----------|-----|------|---------|------------|-----|-----|--------|-----------|
| ਜ਼ੁ.     | मं, | ধু.  | गु.     | <b>J</b> . | য়, | ₹1. | के.    | -         |
| 143      | 2   | ધ્યુ | ર       | ७          | 5   | Ó   | ६      | Workson a |
| 38       |     | રૂ   | २.द     | 3          | 90  | 3   | Ę      |           |
| 3,5      | 9   | Ø    | 40      | 93         | ४३  | 53  | २६     | 1         |
| '43      | 3 3 | . ફ  | ₹3.     | 45         | ₹ ₹ | ४२  | 45     | l         |
| 48       | 3 9 | ६२   | . 4     | 36         | ₹   | 3   | 3      |           |
| १६       | ११  | ३०   | પ્યુ જુ | 30         | នន  | 83  | 9,9    |           |
| Marine . |     |      |         | ·          |     |     | ten to |           |



#### श्राध्विन मास गोचरफलम्।

इस मासमें कर्फ, बन्या, बृप, बृदिवक, राशि वालोंको धतकी जिन्ता रहेगी! किसी कार्यमें खर्च करके पाँछे पछतायेंगे, फिर कुछ रोग सतावेगा, शिवकी आराधनासे सब जिन्ता दूर होगी, रोजनारमें भी फायदा होगा, १९ दिन अच्छे बीतेंगे, बाकीके सम रहेंगे, किन्तु घरमें अवदय नलेश बना रहेगा। धन, मका, मेप, कुम्म, राशि वालोंको रोजगरमें लाग, मनमें जिन्ता, कारीरमें पीड़ा लगी रहेगा। छुडुम्बमें झगड़ा लगा रहेगा। खियोंमें क्लेश रहेगा। ज्यापारमें खुशी रहेगी, फायदा कम रहेगा। १० दिन अच्छे रहेगे, १० दिन सम रहेगे, शेष दिन खराब रहेंगे, बाकी राशि वालोंको यह मास क्लेशदायक ही रहेगा। कन्या निमानेसे शुभ रहेगा, या गौर्योको अब देना आवश्यक हैं।

#### श्राश्विन मांस फलम्

धावित सासमें किवित वर्षा होगी। योड़ा वर्षनेसे भी अन्तको पायदा पहुँचेगा, सब पदार्थ पहले सम रहेगे। किर बादमें तेज हो जायेंगे, गुड़, शका का भाव सम रहेग, एतको भाव पहले मन्द रहका तेज होगा, और इस मासमें कोई तथा रोग पैदा होगा, प्रवाम अशान्ति रहेगी, विवाद आगड़े चहुत होंगे, पर घरमें बलेश रहेगा। इसमें शान्तिके लिये हुगा पाठ वथा हवन करनेसे शान्ति होगी, किर गीवांको जल पास देकर तुस करना लाम दायक होगा।

इस महीनेमें दक्षिणायन सूर्य और उत्तरगोल। शरदऋतु कार्तिक कृष्ण १० शुक्रवार तक रहेगा, बाद दिस्तिणगोल हो जायगा। तथा श्रंत्रेजी महीना १० % क्टूबर ता० ३० कार्तिक शुक्क १० शनिवार तक रहेगा। बाद नवम्बर ११ ता० ३० स० १६३० ६० होगा।

फार्तिक कृष्ण १ युध घ० ४७ प० ८ अंग्रेजी ता० ८ अवहुवर । यंगला ता० २२ आधिन । फारसी ता० ६५ जमादिउल्लंभीवल्ल । फसली ता० १ । रेवती नक्षत्र घ० २० प० १८ दिनमान घ० २९ प० ८ सूर्योदय घं० ६ मि० १० सूर्यास्त घं० १ मि० १ चन्द्राधि मीन वाद मेप घ० ३ प० १८ पर होगी । कार्तिक महीनेमें दाली वर्जित करना । इष्टिः उ० यात्रा मु० वृश्चिक लग्नमें ८ गुरु के दानसे तथा पु० यात्रा मु० वृष लग्नमें शुभ है ।

कार्तिककृष्ण २ गुरुवार घ० ४८ प० २० अंग्रेजी ता० ९ अक्टुवर । बंगला ता० २३ आदिवन । फारसी ता० १६ जमान्टिटल्ल शैव्यल । फसली ता० २ । अदिवनी न० घ० ३३ प० २४ । दिनमान घ० २९ प० ४ ! सूर्योद्य घं० ६ मि० ११ सूर्योद्य घं० ५ मि० ४९ । चन्द्रराशि मेप हैं। आज पुनर्वसु ४ च० ६क राशिमें मंगल घ० २२ प० १८ पर होगा । अशून्यशयन बतम् २ चन्द्रो-द्यमें । च० उ० एं० रा० घं० ६ मि० ३२ पर होगा । स० सि० यो० घ० ३३ प० २४ यावत । यात्रा शुभ नहीं है।

कार्तिकहरण ३ शुक्र शर घ० ४७ प० ७। अंग्रेजी ता० ३० अब्ह्वर। वंगला ता० २४ आदिवन। फारसी ता० ३७ जमादिउल्लभीव्वल। फारली ता० ३। म० न० घ० ३५ प० १३। दिनमान घ० २९ प० ०। मूर्योद्य घं ६ मि० ३२ स्पांस्त घं० ५ मि० ४८। धन्द्रशिष मेप। बाद वृप घ० ५० प० २२ उपरान्त होगी। आज भदा घ० १० प० २६। (दिनमें घं० १ मि० ३४ के याद्से घ० ४८ प० २५। श्रीमें घं० १ मि० ३४ तक बहेगी।) और चित्रा नक्षत्रमें मूर्य घ० ३५ प० १२ पर प्रवेश करेंगे। ब्राह्मेंशि ब्रतम् ३। धन्द्रीट्यमें घ० उ० एं० रा० घं० ७ मि० ८ पर होगा।

द्यांतिक हत्या ४ शनिवार घ० ४७ प० ७। अंग्रेजी ता० ११ अबह्यर। द्यांग्य ता० २५ भारियन। फारसी ना० १८ मानिइड्ड भोरू छ। एसडी ता० ४। ए० न० घ० ३५ प० ४९। दिनमान घ० २८ प० ५७। सुर्गोद्य घं० ६ मि० १३ सूर्योग्त घ० ५ मि० ४७। चन्द्रशोदी चृप है। करक चतुर्यो। करवा-चीय। गणेश्व ४ मतम्। संकष्टगणेश ४ वतम्। च० ८० छं० १० छं० ७ मि० ४९। यात्रा शुभ नहीं है। कार्तिककृष्ण ५ रिववार घ० ३४ प० ३७ । लंग्रेजी ता० १२ अवहदर । वंगला ता० २६ आदिवन । फारसी ता० १९ जमादिउच्छमीव्य । फसली ता० ५ । रो० न० घ० ३५ प० १२ । दिनमान घ० २९ प० ५३ । सूर्योदय घं० ६ मि० १३ सूर्योस्त घं० ५ मि० ४७ । चन्द्रशिक्ष चृप है । युद्धमें यार्थाको जयप्रदयोग घ० ३५ प० १२ तक है । और पू० यात्रा मुहुत । वृदिचक छग्नमें ८ गुरुके दानसे ग्रुम है । वाद सिंह छग्नमें ।

कार्तिककृष्ण ६ स्रोमवार घ० ४६ प० ८ । अंग्रेजी वा० १३ अन्द्रवर । वंगला ता० २७ आधिन । फारसी ता० २० जमादित्वल्लभीव्यल । फसली ता० ६ । सृ० न० घ० ३३ प० ३३ । दिनमान घ० २८ प० ४९ । स्पोदय घ० ६ मि० १४ स्पास्त घं० ५ मि० ४६ । चन्द्रशशि वृष है घ० ४ प० २२ तक बाद मिश्रुन होगी । आज भद्रा घ० ४६ प० ८। (रात्रीमें घं० १० मि० ४९ के बाद लगेगी ।) स० सि० यो० अ० सि० योग घ० ३३ प० ३३ तक रहेगा । प्० यात्रा सुदूर्त वृश्चिक लग्नमें ८ गुरु ६ तिल के दानसे ग्रुभ है ।

वातिककृष्ण ७ मंगळवार घ० २६ प० ४५ । अंग्रेजी ता० १६ अवद्वरी वंगळा ता० २८ आश्चिन । फारसी ता० २१ जमादिवळकोव्वळ । फसली ता० ७ । आ० न० घ० ६१ प० ४ । दिनमान घ० २८ प० ४६ । स्योद्य घं० ६ मि० १५ स्योस्त घं० १ मि० ४५ । चन्द्रगणि मिथुन हैं । आज मदा घ० म प० ५६ । (दिनमें ६० ९ मि० ४८ तक रहेगी ) अहो है ५ मतम् । चन्द्रोदयमें । चं० उ० एं० रा० घं० १० मि० ३५ पर होगा । रवियोग व० ३९ यावत् । यमदंड योगः घ० ३१ प० ४ यावत् । यात्रा शुभ नहीं है ।

कार्तिकहण्ण ८ व्रधवार घ० ३१ प० ११ । अंग्रेजी ता० १५ अक्टूबर । वंगला ता० २९ आश्विन । फारसी ता० २२ जमादिउहलभीव्यल । फमली ता० ८ । पु० न० घ० २७ प० ४१ । दिनमान घ० २८ प० ४२ । सूर्योदय घं० ६ मि० १६ स्वांस्त घं० ५ मि० ४४ । जन्दराशि मिथुन । वाद कर्क घ० ६ प० ४० पर होगी । भैरवाएमी ८। शीतला दर्शन ८। मधुरामण्डल वासियोंकी राधाकुण्डम खान करना चाहिये।

कार्तिककृष्ण ६ गुरुवार घ० २६ प० १ । अंग्रेजी ता० १६ अबहूबर । येगला ता० ६० आश्विन । फारसी ता० २३ जमादिबल्लंबीव्वल । फसली ता० ९ । पु० न० घ० २४ प० ६ । दिनमान घ० २८ प० ३९ । सुर्योदय घ० ६ मि॰ १६ सूर्योस्त घं॰ ५ मि॰ ४४ । चन्द्रशिक कर्ष है। आज भद्रा घ॰ १३ प॰ ६। रात्रीमें घं॰ १० मि॰ ४१ के बादसे लगेगा। मासान्तः। स॰ सि॰ यो॰ घ॰ २४ प॰ ६ यावत्। और अ॰ सि॰ यो॰ भी घ॰ २४ प॰ ६ यावत्। यात्रा शुभ नहीं है।

कातिककृष्ण १० शुक्रवार घ० २० प० ८। अंग्रेजी ता० १७ अवह्यर। गंगला ता० ३१ आधिन। फारसी ता० २४ जमादिउटल शैव्यल। फसली ता० १०। इले० न० घ० २० प० १ दिनमान घ० २८ प० ३५। स्गेंद्य घं० ६ मि० १७ स्थित घं० ५ मि० ४३। चन्द्रशक्ति दकं। बाद सिंह घ० २० प० १ पर होगी। आज भद्रा घ० २० प० १। ( दिनमें घं० १ मि० २० तक रहेगी। ) और तुला संकानित घ० १९ प० ५६ पर होगी। सु० १५ फ० महर्षता। संकानित पुण्येकाल घं० १० मि० १५ उपरान्त दिन भर है। यात्रा शुभ नहीं है।

कार्तिककुष्ण १३ शिनवार घ० १४ प० १ । अंग्रेजी ता० १८ अक्टूबर । बंगला ता० १ कार्तिक । फारसी ता० २५ जमादिद्दल्लभोग्वल । फसली ता० १९ । म० न० घ० १४ प० ४८ । दिनमान घ० २५ प० १२ । स्पोदिय घं० ६ मि० १८ सूर्योस्त घं० ५ मि० ४२ । चन्द्रराशि सिंह है । आजसे बंगला कार्तिक भारंभ हुआ । रम्मा १३ व्रतं सर्वेषां । गोवस्स १२ । मासञ्ज्य ति० ११ । यात्रा शुभ नहीं ।

कार्तिक कृष्ण १२ रवि घ० म प० १। अंग्रेजी ता० १९ अक्टोबर। बंगला ता० २ कार्तिक । फारसी ता० २६ जमादिउब्लिशीव्यल । फसली तारील १२ । पू० न० घ० १६ प० ४। दिन मान घ० २८ प० २८ स्थेरिय घं० ६ मि० १८ स्पारत घं० ५ मि० ४२ । चन्द्रशिक्ष सिंह बाद कन्या घ० २५ प० ४२ के बाद होगी ! प्रदोप १३ व्रतम् । धन्वन्तरी त्रयोदशी (धननेरस) सायं-कालमे यमप्रीरवर्षे अपमृत्युनिवासक दोपदान करना चाचिये ।

कार्तिक क्रष्ण १२ सोमवार घ० हेन्स प० हेर्डु । अंग्रेजो ता०२० अस्टोयर 1 वंगला ता० २ कार्तिक । फारसी ता० २७ जमादिवस्त्र शोध्वस्त । फसली ता० १२ । उ० न० घ० ७ प० २० दिनमान घ० २८ प० २४ । स्वोदय घं व नि० १९ । स्वास्ति घ० ५ मि० ४१ । सन्द्रशक्ति कन्या है । आज घ० २ प० २४ । (दिनमे घं० ७ मि० १६) के वादसे घ० २९ प० ४७ । (राफ्रिमे घं॰ ६ ) मिनट १६ तक मदा रहेगी। बुद्धका अस्त पूर्वमे घ॰ ४६ प० १३ पर होगा। मास शिवरात्रि व्रतम्। नरक चतुर्थद्शी १४ हनुमानजीका जन्मदिन। यात्रा शुभ नहीं।

कार्तिककृष्ण १४ मंगलबार घ० ५२ प० ३९ । अंग्रेजी ता० २१ अन्दुबर । वंगला ता० ४ । जमादिउल्लबीन्त्रल । फारसी ता० १४ । इस्त न० घ० ४ प० ३ । दिनमान घ० २८ प० २१ भूर्योदय घ० मि० २० । भूर्योस्त घ० ४ मि० ४० । चन्द्रशनि कन्या बाद तुला घ० ३३ प० १० पर होगी। दुर्शा आदम् ३० भाग अर्घरात्रिमे लीलाकाली जन्म । लक्ष्मीपुननं ३० । द्वावली १० । यात्रा शुभ नहीं ।

कार्तिक ग्रुक्त १ बुधवार घ० ४८ प० ५७ । अंग्रेजी ता० २२ अबट्ट बर्गा बंगला ता० ५ कार्तिक । फारसी ता० २९ जमादिउल्लोबल । फसला ता० १५। चित्रा न० घ० १ प० ५० । दिनमान घ० २८ प० ५७ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ मि० २१ । सूर्योदय इं० ६ गोजिइ हो। अबक्ट १ । गोजिइ नपूजने । अब्बद्ध स्वान । नववस्त्रादिधारण १ वाला श्रुम नहीं है।

कर्तिक शुक्त २ गुरुवार घ० ४६ प० १४ । अंग्रेजी ता० २३ अबहुबर । यंगला ता० ६ कर्तिक । फारसी ता० ३० जमादिबलुओवल । फसली ता० १६ | स्वाती न० घ० द्व प० पुढे । दिनमान घ० २८ प० १४ । स्योद्य वं० ६ मि० २३ | स्योस्त घं० ५ मि० ३९ । चन्द्राशि तुला, बाद बृहिक घ० ४४ प० २३ के बाद होगी । आज चन्द्रकान होगा । मु. ४५ फ० समर्थता । यमहितीया २ । यमत्र्यणं । आगु २ । यमुनास्नानं २ । यमधमेषर प्रजनं २ । भाईदुहुज । भगिनीगृहे भोजनं । यात्रा शुभ नहीं ।

कार्तिकगुक्त ३ शुक्रवार घ० ४४ प० ४२ । अंग्रेजी ता० २४ अक्टूबर। वंगला ता० ७ दार्तिक । फारसी ता० ३ जमादिखलुसानी । फसली ता० १७ । इनु न० घ० ५९ प० ३० । दिनमान घ० २८ प० १० । सूर्योदय छं० ६ मि० २२ । सूर्यास्त घं० १ मि० १८ । चन्द्रराशि बृश्चिक है । आजसे मु० म० ६ जमादिखलुसानी धारम्भ हुंशा । स्वाती न० में सूर्य घ० ० प० ५३ के बाद प्रवेश करेंगे। चिन्ना न० ३ चन्द्र तुंका सन्निमें बुध घ० ११ प० ४२ पर होंगे। भगिनी ३। आतृमृहे भोजनं। स० सि० योग घ० १६ प० ३० यावत्। यात्रा ग्रुभ नहीं है।

कार्निक शुक्त ४ रानिवार घ० ४४ प० २१ । अंग्रेजी ता० २४ अक्टूबर । वंगला ता० ८ कार्तिक । फारसी ता० २ जमादिबल्लसानी । फसली ता० १८ । ज्येष्टा न० घ० ६० प० ० । दिनमान घ० २८ प० ७ । सूर्योदय घं० ६ मि० २३ । सूर्योस्त घं० ५ मि० ३७ । चन्द्रराशि वृश्विक है । आज भद्रा घ० १४ ३१ (दिनमें घं० १२ मि० १९) के वादसे घ० ४४ प० २१ (राजिमें वं० १२ मि० ६ तक ) रहेगी । सायन वृश्विकसंक्रान्ति घ० ५२ प० ५७ पर होगी। विनायकी गणेश ४ वतम । यात्रा शुभ नहीं है ।

कार्तिक शुक्त ५ रविवार घ० ४५ प० २३। अंग्रेनी ता० २६ अक्टूबर। वंगला ता० ९ कार्निक। फारसो ता० ३ जमादिउल्लसानी। फसली ना० १९। ल्येष्ठा न० घ० १ प० १। दिनमान घ० २८ प० ३। सूर्योदय घं० ६ सि० २३। सूर्योस्त घं० ५ मि० ३७। चन्द्रशिंच वृक्षिक बाद घन घ० १ प० १ पर होगी। स० सि० योग घ० १ प० ५ के बादसे लगेगा। यात्रा शुम नहीं है।

कार्निक शुक्त ६ सोमवार घ० ४० प० ४० । अंग्रेजी ता० २७ अक्टूबर । धंनला ता० १० कार्तिक। फारसी ता० ४ जमादि उल्लानी। फसली ता० २०। मूल न० घ० ३ प० ५०। दिनमान घ० २८ प० ०। स्योदय घं० ६ मि० २४। सूर्यारत घं० ५ मि० ३६। चन्द्रस्थि धन है। आज वळी शुक्त घ० ४ प० २४ पर होगा। यात्रा शुम नहीं है।

कात क कुछ ७ संगळ वार घ० ५१ प० ६ । अंग्रेजी ता० २८ अक्टूबर । यंगला ता० ११ फीरिंक । फारसी ता० ५ जमादिवल्ळ सानी । फसळी ता० २१। पू० न० घ० ७ प० ५५ । दिनमान घ० २७ प० १७ । सूर्योद्य घं० ६ मि० २१ । सूर्योस्त घं० ५ मि० ३५ । चंद्राशि धन । वाद मकर घ० २४ प० १२ पर होगा । आज घ० ५१ प० ६ । ( राज्ञीमें घं० २ मि० ५१ के बाद लगेगी ।) त्रिषु परस्योग घ० ७ प० ५१ के बादमे घ० ११ प० ६ यावत । कट्यादि ७। यात्रा सुभ नहीं है। कार्तिक जुङ्क ८ बुधवार घ० ४४ प० २९। अंग्रेजी ता० २६ अवह्या । वंगला ता० १२ कार्तिक। फारसी ता० ६ जमादिबल्डसानी। फनली ता० २२। उ० न० घ० १६ प० ३। दिनमान घ० २० प० ४३। सुर्योद्य घ० ६ मि० २४ सुर्योद्य घं० ४ मि० ३४। चन्द्रशक्ति मका है। आजे भद्रा घ० २३ प० १७। (दिनमें व० ३ मि० ४५ तक रहेगी।) गोपाएमी ८। अलपूर्णा एमी ८। बुधाएमी। पू० द० यावा सु० सिंह लग्नमें ८ तिल के दानसे हु।

कार्तिकशुक्ल ६ गुरुवार घ० ६० प० ० । अंग्रेजी ता० ३० अक्टूबर । बंगला ता० १६ कार्तिक । फाम्सी ता० ७ जमादिउल्लक्षानी । फसली ता० २३ । अ० न० घ० १८ प० ५६ । दिनमान घ० २७ प० ५० । सुर्योद्य घं० ६ मि० २६ । स्पास्त घं० ५ मि० ३४ । चन्द्रगति मकर । वादे कुम घ० ५२ प० ८ पर होगी । आज अक्षय ९ । कृष्माण्ड दानं । मधुरा प्रदक्षिणा । सुरादि आदम् । कृतसुर्गोत्पत्तिः । यात्रा शुभ नहीं है ।

कार्तिकशुक्त ९ शुक्रवार घ० ३ प० ३ । अंग्ला० ३१ अन्द्रवर । वंगला ना० १४ कार्तिक । फारसी ता० ८ । जमादिउक्कसानी फसकी ता० २४ । ध० न० घ० २५ प० १९ । दिनमान घ० २७ प० ४७ । सूर्योदय घ० १ मि० २७ सूर्यास्त घं०१ मि० ३३ चन्द्रशशि कुम्म है । आज यसना पूजन १० मध्याह्ममें । शिवयोग घ० २१ प० १६ यावत । यात्रा शुम नहीं है ।

कार्तिक शुक्त १० शनिवार घ० १ प० ४९ । अं० ता० १ नवस्वर । बंगला ता० १५ कार्तिक । फारसी ता० ९ जमादि उत्सानी । फसली ता० २५ शतिभव न० घ० ३१ प० ५१ दिनमान घ० २० प० ४३ । सूर्योद्य घं० ६ मि० २७ सूर्योस्त घं० १ मि० २३ । चन्द्रशिश कुम्म है । आज महा घ० २८ प० २५ (रात्रीम घं० १ मि० ४८) के बाद छगेगी । अं० म० ११ नव-म्वर आरम्भ हुआ। यात्रा शुभ नहीं ।

कार्तिक भुक्त ११ रिविवार घ० ११ प० ०। अ० ता० २ नवस्यर । बैनाली ता० १६ कार्तिक । फारसी ता० १ जमादिवल्लसानी । फेसली ता० २६ । प्० न० घर्टी प० दिनमान २७ प० ४०। सूर्योदय घ ६ मिनट २८ सुर्योस्त घं० ५ मि० ३२ । चन्द्रस्ति कुस्म याद सीन घ० २१ प० २८ पर होगी। धात घ० ११ प० ० (दिनमें घं० १० मि० ५२) तक भद्रा रहेगी। प्रनोधिनी ११ व्रतम् सर्वेषां। भीष्मपंचक प्राय्माः। तुलसी विवाह रात्रिमें। प्रिपुष्कर योग घ० ११ उ० घ० ३८ यावत। यात्रा शुभ नहीं है।

कार्तिक बुक्छ १२ सोमवार घ० १४ प० ३१ अंग्रेजी ता० १ नवम्बर । बंगला ता० १७ कार्निक । फारसी ता० ११ जमादि उरु स्थानी । फसली ता० २७ । उ० न० घ० ४१ प० २० । दिनमान घ० २७ प० २७ । स्योद्य घं० ६ मि० २९ सूर्यास्त घं० ५ मि० ३१ चन्द्रशिक भीन है। आज मन्धादिः १२ । द्विदल दाने । चातुर्मास्य व्रत समाप्तिः । सोमप्रदोप १३ व्रतम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

कार्तिक शुक्ल १२ मंगलबार घ० १२ प० १२ । अं० ता० ४ नयम्बर । वंगरा १८ कार्तिक । फाम्सी ता० १२ जमादि बहुसानी । फसली ता० २८ । रेवती न० घ०-४ म प०,० । दिनमान घ० २७ प० ३४ । सूर्योदय घं० ६ मि० २९ । सूर्योस्त घं० ५ मि० ३१ । चंद्रराशि सी १, वाद सेप घ० ४८ प० ० के बाद होगी । वैकुण्ठ चतुर्द्वी १४ । यात्रा शुभ नहीं है ।

कार्तिक शुद्ध १४ बुधवार घ० २१ प० ४१ । अंग्रेजी ता० १ नवम्बर । वंगला ता० १९ कार्तिक । कारसी ता० १३ लगादि इल्लानी । फलली ता० २९ । आधनी न० घ० ५९ प० २६ । दिनमार घ० २७ प० ३० । सूर्योद्ध घं० ६ मि० ३० । सूर्योद्ध घं० ६ मि० ३० । सूर्योद्ध घं० ५ मि०, ३० । सन्द्रराधि मेप है । आज भद्रा घ० २१ प० ४१ (दिनमें घं० ३० मि० १०) द्वरान्त घ० ५२ प० २२ (राश्चिम घं० ३ मि० २७) तक रहेगी । श्चिषुरोत्सवः ११ । अमृत योग इ० ४१ प० २६ यावत । यात्रा शुभ नहीं हैं।

कार्तिक मुक्छ ६५ गुरु गर ६० २३ प० ३ । अंग्रेकी ता० ६ नवस्वर । तंगला ता० २० हार्तिक । पासी ता० १४ जमादिउटल्सानी । पसली ता० १४ मं विकास ता० २० प० २७ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ३९ । सूर्योस्त घं० १ मि० २९ । चन्द्रराशि मेप हैं । क्षांत विद्यासा न० में सूर्य घ० २० प० ५४ के वाद होगा । और वकी गुरु घ० ३० प० ४३ पर होगा । मताव ३५ । मन्वादि ३५ । दी ग्दान १५ । लामी कार्तिके पर्नो है । कार्तिकी १५ । हार्तिक स्नान समाप्तिः । पाना मुम नहीं है ।

### कार्तिक कृष्ण ५ रबी मिश्रमानम् ४५।४६ दिनमान २८।५३

|   | -  |     |         |     |      |    |     |     |   |
|---|----|-----|---------|-----|------|----|-----|-----|---|
|   | स् | मं. | ₹.      | गु- | য়,  | शः | रा  | के  | ĺ |
|   | ٧  | ₹   | Vg.     | 2   | છ    | 8  | 0   | Ę   |   |
|   | ₹₹ | 7   | १९      | २७  | 1.00 | 98 | २   | 7   |   |
|   | २७ | 85  | 80      | २८  | 4    | بع | ५९  | પુષ |   |
|   | ३८ | 35  | ध्युष्ठ | 30  | 76   | 30 | 3,0 | ३७  |   |
|   | પદ | 3 ∘ | 28      | *   | 30   | 3  | 3   | 3   | 1 |
| • | ३२ | 20  | ३४      | 0   | Ę    | 83 | 33  | 33  | ľ |
|   |    |     |         |     |      |    |     |     | , |



# कार्तिक छप्ण १२ रवी मिश्रमानम् ४५।३० दिनमान् १=।२=

| Ę |
|---|
| 3 |
|   |
| ż |
| Ę |
| 3 |
|   |



कार्तिकशक्त ५ रवी मिथमानं ४५।२७ दिनमान २८।३

|    | Ę  | 3  | 1    |     |       | . = | 0   |     |   |
|----|----|----|------|-----|-------|-----|-----|-----|---|
| ]  | 3  | .8 |      | 24  |       | 35  |     | ₹   |   |
| į  | ₹8 | ३२ | २१   | \$3 | ષ્ટ ધ | ₹   | 2.4 | 914 | l |
|    | 30 | 38 | (0)  | 18  | 38    | Ø   | 19  | b   | l |
| ٠. | Ę  | 28 | :4.5 | . २ | . 0   | 8   | 2   | . 2 | ١ |
|    |    |    | មទ   |     |       |     |     | 19  |   |
| ۶  | ·  |    |      |     |       | ٧.  |     |     |   |

त्. मं. बु. यु. यु. वा स. के



# कार्तिकशुद्ध ११ रवौ मिश्रमानं ४५।१८ दिनमानं २७।००

| सू. | Ħ.   | बु. | IJ. | ગુ.      | श.   | ₹1. | के, |
|-----|------|-----|-----|----------|------|-----|-----|
| ą   |      | Ą   | ર   | છ        |      | 0   | Ę   |
| 98  | 3 3  | 34  | २८  | છ        | \$ 3 | 3   | 3   |
| રૃષ | રૂપ્ | २३  | ३९  | ક્ષ પ્   | 34   | ४२  | * 3 |
| ध २ | \$ 8 |     |     |          | પ્   |     |     |
| ξo  | 24   | 904 | o   | 93<br>Y3 | ч    | ३   | 3   |
| 38  | 1    | 93  |     | व        | सुष  | 99  | 9.8 |



#### कार्तिक मार्गोचर कल।

हुंछ मासमें कई तुला धन मिथुन राशि वालोंको नये काममें फापदा खीकी तरफसे चिन्ता शरीरमें तकलीफ रहेगी, भाइयोंमें विरोध धनका खर्च अधिक भाय कमती रहेगा, मानसिक पीड़ा बनी रहेगी, पहले १७ दिन अच्छे रहेगा कुछ याकीके मध्यम रहेंगे। मेप त्रुप भीन मकर राशिवालोंको कारोबारमें मध्यम तथा शरीरमें पीड़ा घरमें कगड़ा मित्रोंमें कहल बनी रहेगी नये काम में रकादर रहेगी इच्च हानी होगी राज्य भव होगा। पीपलमें पानी तथा शिवाराधना करना भावश्यक है। दो दिन अच्छे फिर बाकीके खराब रहेंगे। अन्य राशिवालों आवणकी तरह रहेंगे। अर्थात कुछ दिन अच्छे और कुछ दिन खराव। वलेश बना रहेगा।

#### कार्तिक मासफल।

कार्तिक मासमें धान्य वस्तुलॉमें हानि होगी। किसी २ देशमें धान्यमें कृति केंगेकर बहुत कम उपज रहेगी। मसूर, चना, बाजराका भाव साधारण रूपसे रहेगा। सूत, कपड़ा, कम्बलका भाव भी सम रहेगा, पीतल, तामा, रांगा जस्ता बादिका भाव सम रहेगा, गाय, मैंस ह्रवादिका भाव तेन रहेगा, घांदी, सोनेका भाव मन्दा होकर फिर सम हो जायगा। बादलॉकी घटा छगी रहेगी, कुछ पानी वर्षनेका योग तथा गदां गुवार अन्धकार बढ़े जोरसे चलेगी, किन्तु वर्षा मध्यम रहेगी। कार्तिक बदी शहाट तक थोड़ी वर्षा होगी, फिर सुदी ३ से भाग अध्य तक मतान्तरसे योग कुछ पाया जाता है। किन्तु कहीं २ होगी। सामाजिक सगड़े अवस्य लगे रहेंगे। धर्मपर बहुत आधात पहुंचने नेका समय निकट आदेगा।

इस महीनेमें दिल्लायन सूर्य और दिल्ला गोल शर्दभूत मार्गशीर्ष कृष्ण ११ रिवचार तक रहेगा बाद हेमन्तभूत हो जायगा। तथा श्रं० महीना ११ नवस्वर मार्गशीर्ष शुक्क ११ सोमवार तक रहेगा वाद दिसम्बर १२ ता० ३१ सन् १६३० ई० होगा।

मार्गशीर्थं कृष्ण १ शुक्रवार व० २३ प० ४ । अंग्रेजी ता० ७ नवर्षर वंगला ता० २१ कार्तक । फारसी क्षा० १५ जमादि उल्लुसानी । फसकी ता० ११ कृतिका न० घ० ५४ प० २३ । दिनमान घ० २७ प० २४ । सूर्योदय घँ० १ मि० ३१ । सूर्योद्धय घँ० १ मि० ३१ । सूर्योद्धय घँ० १ भि० ३१ । सूर्योद्धय घँ० १ भि० ३१ । सूर्योद्धय घँ० १ भि० ३९ । चन्द्रसङ्गि सेप, बाद तृष घ० ८ प० ४४ पर होती । आज इष्टि है । यात्रा शुभ नहीं ।

मार्गशिष कृष्ण २ शनिवार घ० २१ प० ५० | अँग्रेजी ता० ८ नवन्दर वंगला ना० २२ कार्तिक । फारसी ता० १६ जमादिवल्लसानी । फसली ता० १ । रोहिणी न० घ० ४४ प० ४ । दिनमान घ० २७ प० २१ । सुर्योदय घं० ६ मि० ३२ । सुर्योद्ध्य घं० ६ मि० ३६ ) के बाद लगेगी । और स० सि० योग घ० ५४ प० ३ याव्यू रहेगा । यात्रा प्रभा नहीं है। गृहारम्भ ग्रु० कुंभ लग्नमें ८ के दुके दानसे हाम है।

मातक्षीपकुष्ण ३ रिविवार घ० १९ प० २३ । अंग्रेजी ता० १ नवस्वर । बंगला ता० २३ कार्तिक । फारसी ता० १७ जमादिउपत्यसानी। फसली ता० ३। सृत न० घ० ५२ प० १७ । दिनमान घ० २० प० १८ । सूर्योदय घं० ६ मि० २२ । स्याँस्त वं० ५ मि० २८ । चन्द्रसाक्ष कृष । वाद मिलुन घ० २६ प० २० के उपरांत होगी। आज महा घ० १९ प० २३ । (दिनमें घं० २ मि० १७) यावद रहेगी। संकष्टी गणेश ४ मतम् । चं० उ० ए० रा० घ० ७ मि० २० पर होगा। यात्रा शुभ नहीं है।

मार्गशिर्षष्ट्रण ४ सीमवार घ० १४ प० ५७ । अंग्रेजी ता० १० नवश्वर । वंगला ता० २४ मार्तिक । फारसी ता० ३८ जमादितल्लसानी । फसली ता० ४। आव नव घ० ५० प० २३ । दिनमान घ० २७ प० १५ । संयदिय घं० ६ मि० ३३ । स्पास्त घं० ५ मि० २७ । धन्द्रशिश मिधन है । आज प० यात्रा स० सिंह लग्नमें शुन है ।

मार्गशिष्कृष्ण भ मंगलवार घ० ११ प० ३७ । अंग्रेजी ता० ११ नवस्वर । वंगला ता० २५ कार्तिक । फारसी ता० १९ जमादिउल्लासानी । फसली ता० ५ । पु० न० घ० ४७ प० १९ । दिनमान घ० २७ प० १२ । स्वादिय घं० ६ मि० ३४ । स्वादित घं० १ मि० २६ । चन्द्रशिश मिथुन । वाद कर्क घ० ३३ प० ५ के वाद होगी । आज वि० न० ४ च० वृश्चिक राशिमें बुध घ० ६ प० ४१ पर होंगे । मासञ्जन्य तिथि १ । प० यात्रा मु० सिंह लग्नमें ६ ति० के दानसे ग्रुभ है ।

मार्गशिष कृष्ण ६ बुधवार घ० ६ प० ३६ । अंग्रेंजी ता० १२ नवस्पर । वंगला ता० २६ कार्तिक । फारसी ता० २० जमादि उल्लानी । फसली ता० ६ । पुष्य न० घ० ४३ प० ४० । दिनमान घ० २७ प० ९ । स्योंदय घं० ६ मि० ३४ । स्यंस्त घं० ५ मि० २६ । चन्द्राशि कर्क है । आज मद्रा घ० ६ प० ३६ (दिनमें घं० ९ मि० १२) के वादमे घ० ३३ प० ५० (रात्रिमें घं० = मि० ६) तक रहेगी । रवियोग घ० ४३ प० ४० तक रहेगा । यात्रा शुभ नहीं है ।

मार्गद्वीपंक्तक ७ गुरुवार घ० कर्षे प० दें। अंग्रेजी ता० १३ नवस्वर। बंगला ता० २७ कार्तिक। फारसी ता० २१ उमादिउल्लुसानी। फसली ता० ७। श्रेषा न० घ० ३९ प० ३७। दिनमान घ० २७ प० ६। सूर्योद्य घं० ६ मि० ३४। स्थांस्त घंत ५ मि० २५। चंद्रशिश क्क, बाद सिंह घ० ३९ प० ३७ पर होगी। महाभैश्वाष्टमी व्रतम् म सर्वेषां। शीवलादर्शनं ८। काल्भैरवयात्रा। यात्रा शुभ नहीं है।

मार्गशीपं कृष्ण ९ शुक्रवार घ० ४९ प० १०। अंग्रेजी ता० १४ नवस्यर । बंगला ता० २८ कार्तिक । फारसी ता० २२ जमादिउल्लसानी । फसली ता० ८ । मधा न० घ० ३५ प० २५ । दिनमान घ० २७ प० १ । स्योदिय घं० ६ मि० ३५ । सूर्योदत घं० ५ मि० २५ । चन्द्रशिश सिंह हैं। साज मासान्त है। यात्रा शुम नहीं है।

सार्गदीपेकुळा १० कानिवार घ० ४३ प० १९ । अंग्रेजी ता० १५ नवम्बर । पंगला ता० २६ कानिक । फारखी ता० २३ व्यापित्वल्लंसानी । फसली ता० १ । प्र त० घ० ३१ प० ९१ । दिनमान घ० २७ प० १ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ३६ सुर्योस्त घं० ५ मि० २४ । चन्द्रगांको सिंह । वाद कन्मा घ० ४४ प० १६ पर होगी। आज भदा घ० १६ प० १४। (दिनमें घ० । स० १ क शहसे घ० ४३ प० १९। राश्चिम घं० ११ सि० ५१ तक रहेगी) शुक्रका अस्त पंत्रिचसमें घ० ४१ प० ३९ पर होगा। सास द्रश्वति १०) यात्रा शुप नहीं है।

मार्गशिष कुण ११ रिवेबार छ० ३७ प० ४१ । अंग्रेजी ता० १६ नवस्य । चंगला ता० ३० कार्तिक । फारसी ता० २४ जमादि उटल्लानी । फसली ता० ३० । उ० न० घ० २७ प० २० । दिनमान व० २६ प० ४८ । स्पोदय घ० ३ मि० ३६ स्पार्थत घं० ५ मि० २४ । चन्द्रशि कन्या है । आज खुदि एक संक्रान्ति घ० १२ प० ३९ पर होगी । सु० ४५ फ० समर्चतार संक्रान्ति पुण्यकाल घं० १३ मि० ४० यावत् । उत्पन्ना ११ वर्त सर्वेषां। सं० सि० यो ० यावी जयदयोग घ० २७ प० २० यावत् रहेगा । यावा क्रम नहीं है ।

मार्गशिर्षकुष्ण १२ सोमवार घ० ६२ प० ६५ । अंग्रेजी ता० १० सव न्वर । बंगला ता० १ मार्गशीर्थ । फारसी ता० २५ जमादिव्वलसानी । फसली ता० ११ । ह० न० घ० २३ प० ६८ । दिनमान घ० २६ प० ५५ । सुर्योदय घं० ६ मि० ६० स्पोस्त घं० ५ मि० २३ । चन्द्रशक्षिकन्या । बाद तुला घ० २२ प० २२ पर होगी । जाजते बंगला मार्गशीर्थ आरंभ हुला । यात्रा नहीं है ।

मागैशीर्ष कृष्ण १३ मंगळवार घ० २८ प० ६। अंग्रेजी ता० १८ नवस्वर । वंगळा ता० २ मागैशीर्ष । फारसी ता० २६ जमादिबछसानी । फसळी ता० ३२ | विद्या न० घ० २० प० ५७ | दिनमान घ० २६ प० ५३ | स्यादिय घं० ६ मि० ६७ । स्यास्त घं० ४ मि० २३ । चन्द्राचि गुला है । आज महा घ० २८ प० ६ (दिनमें घं० ५ मि० ४१ ) के बादसे घ० २६ प० १७ (रात्रिमें घं० ४ मि० ८) तक रहेगी । भौनग्रदोष १३ वर्त मास्तिवरात्रि

मार्गद्वीर १४ बुधवार बंद २४ पंद २९ । अंग्रेजी ताद १९ नवावर । बंगला ताद १ मार्गद्वीर्ष । फारसी ताद जमादिवल्लसानी । फसली ताद १३ । स्वाती नद घट १८ पद ५म । दिनमान बंद २६ पंद १० । सुर्योदव घंद ६ सिट १८ । सुर्योदय घंद ६ जिट १म । सुर्योद्ध घंद १ मिट २२ । चन्द्रशति गुका है । आज अनुराधा नक्षत्रमें सुर्य घंद २९ पद १५ पर प्रवेश करेंगे। सिनीशली १० । यात्रा शुम नहीं है। मार्गाजीर्ष कृष्ण ३ = गुरुवार घ० २१ प० ५३ । अंग्रेजी तो० २० नवम्बर । वगला ता० ४ मार्गाजीर्ष । फारसी ता० २८ जमादिउ इसानी । फसली ता० १४ । विशाखा न० घ० १७ प० ११ । दिनमान घ० २६ प० ४७ । सुर्योदय घं० ६ मि० ३८ । सूर्योस्त घं० ४ मि० २२ । चन्द्रशिश तुला, बाद । बुक्कि घ० ३ प० ७ के बाद होगी । दर्शका दुम् ३० । कुहू ३० । बाजा शुभ नहीं है ।

मार्गशिष शुक्त १ शुक्रवार घ० २० प० २८ । अंग्रेजी ता० २१ नवस्यर । वंगला ता० ४ मार्गशीष । फारसी ता० २९ जमादिउल्लखानी । फसली ता० १५ । उनु० न० घ० ६७ प० ५४ । दिनमान घ० २६ प० ४५ । सूर्योदय वं० ६ मि० ६९ । सूर्योस्त घं० ५ मि० २१ । चन्द्रराशि वृश्चिक है। आज चन्द्रदर्शन होगा । सु, १५ फलं महर्षता । स० सि० योग घ०,१७ प० ५४ यावत रहेगा । दृष्टिः । यात्रा शुभ नहीं है ।

मार्गार्षे शुक्त र शनिवार घ० २० प० १८। अंग्रेजी ता० २२ नवस्वर । वंगला ता० ६ मार्गजीर्ष । फारसी ता० १ रज्जव । फसली ता० १५ । व्येष्टा न० घ० १९ प० ७ । दिनमान घ० २६ प० ४३ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ३६। सूर्योद्य घं० ५ मि० २१ । चन्द्रराशि वृश्चिक, याद धन घ० १६ प० ७ पर होगी । आज सु० म० रज्जव ७ आरम्म हुआ । रम्माव्रतम् ३०। यात्रा शुभ नहीं है।

मार्गशिर्ष गुक्त ३ रविवार घ० २१ प० २६ । अंग्रेजी ता० २३ नवस्वर । वंगला ता० ७ मार्गशिर्ष । फारसी ता० २ रज्ज । फसली ता० १७ । मूल न० घ० २१ प० ३९ । दिनमान घ० २६ प० ४० । सूर्योद्य घं० ६ मि० ४० । सूर्यास्त घं० ५ मि० २० । चन्द्रशिश धन है। आज घट ५२ प० ३६ (राजिमें वं० ३ मि० ४३) के बादसे घट्टा लगेगी । स० सि० योग घ० - २१ प० ३९ यावत् रहेगा । यात्रा शुभ-नहीं है।

मार्गशीर्षशुक्त ४ सोमवार घ० २३ प० ५० । अंग्रेजी ता० २४ नवन्वर । . वंगला ता० ८ मार्गशीर्ष । फारसी ता० ३ रजाव । फसली ता० १८ । पू० न० घ० २५ प० २५ । दिनमान घ० २६ प० ३८ । सूर्योद्य वं० ६ मि० ४० । सूर्योस्त घं० ५ मि० २० । चन्द्रशशि धन । वाद मकर घ० ४१ प० ३८ पर होगी । आज महा घ० २३ प० ५० । (दिनमें घं० ४ मि० १२ तक रहेगी।) सायन धन संक्रान्तिः घ० ३७ प० ४१ पर होगी । विनावकी गणेश ४ वर्तम् । रिवयोग घ० २५ प० २४ यावत् । यात्रा शुभ नहीं है।

मार्गशिषंशुक्त ५ मंगलवार घ० २७ प० २५ । अंग्रेजी ता०२५ नंतम्बर । वंगला ता० ९ मार्गशिष । फारसी ता० ४ रज्जव । फस्ली ता० १९ । उ० न् ० वि ३० प० १६ । दिनमान घ० २६ प० ३६ । सूर्योदय घ० ६ मि० ४९ । सूर्योद्दय घ० ६ मि० ४९ । सन्द्रशि मकर है । आज कर्जीटक नागु १। यात्रा शुभ है ।

मार्गशीर्षशुक्त ६ बुधवार घ० देश प० ४४ । अंग्रेजी ता० देश नव्यवर । वंगला ता० ३० मार्गशीर्ष । फारसी ता० ४ रज्जव । फसली ता० देश श्रेण न० घ० ३५ प० ५९ । दिनमान घ० २६ प० देश । स्योदिय बं० ६ मि० ४१ में सूर्योस्त वं० ५ मि० १६ । चन्द्रशिश मकर है । आज शुक्रका उदय पूर्वमें घ० ४३ प० ५७ पर होगा । स्कंद ६ । चम्पाशिश । यात्रे। श्रुम नहीं है ।

मार्गशीर्षशुक्क ७ गुरुवार घ० ३७ प० ४। अंग्रेजी ता० २७ नवस्तर। वंगला ता० १३ मार्गशीर्ष। फारसी ता० ६ १७जव । फसली ता० २३ | ध० न० घ० ४२ प० ३९ । दिनमान घ० २६ प० ३३ । स्पाद्य छं० ६ मि० ४३ । स्पाद्य छं० ६ मि० ४३ । स्पाद्य छं० ६ मि० ४३ । स्पाद्य छं० ६ मि० १८ । चन्द्रशिश मक्दर। वाद क्रम्म घ० ९ प० ९ के वाद छोगी। भाज भद्रा घ० ३७ प० ४। (शिव्रमें घं० ९ मि० ३३ के उपरान्त क्रिगी।) यायी जयप्रद्योग घ० ३७ यावत्। यात्रा शुम नहीं है।

मार्गशीर्पशुक्त ८ शुक्रवार घ० ४२ प० २४ । अंग्रेजी ता २८ मवस्बर । यंगला ता० १२ मार्गशीर्प । फारसी ता० ७ रज्जव । फसली ता० २२ । श्र० न० घ० ४८ प० ४१ । दिनमान घ० २६ प० २९ । स्पोद्य घं० ६ मि० ४२ । स्पास्त घं० ४ मि० १८ । चन्द्रशिश क्रम है। आज भे० ९ प० ४४ ) (दिनमें घं० १० मि० ३५ तक रहेगी।) अन्तवृण्णिशो । यात्रा छुम नहीं है।

मार्गशीर्षशुक्छ ६ श्रानिवार घ० ४० प० ३९ । अम्रेजी ता० २९ नवस्त्रर । वंगला ता० १६ मार्गशीर्ष । फारसी ता० ८ रणात्र । फसली ता० २३ । पूर्व न० घ० ५५ प० ६ दिनमान घ० २६ प० २७ । स्पेर्शस्त्र घं० ६ मि० १३ । स्पर्धत्त घं० ५ मि० १७ । चन्द्रराशि सुम्म । वाद मीन घ० १८ प० ३५ के उपरान्त स्रोगो । साज मूळ १ च० धन स्थिमें सुध घ० १० प० १० पर होगा । एस्परिद ७ । रिवियोग घ० ६० योवत् रहेगा । यात्रा शभ नहीं है ।

मार्गर्शार्ष शुक्त १० रविधार घ० पर प० १४ । अं० ता० ३० नवावर । वंगला ता० १४ मार्गशीर्ष । फारसी ता० ६ रज्जव । फसली ता० २४ । उ० न० घ० ६० प० ० । दिनमान घ० २६ प० २५ । स्थादिय घं ६ मि० ४३। स्थास्त घं० ५ मि० १७ । चन्द्रशिश मीन है । आज रविषीग स० सि० योग घ० ६० यावत् है । यात्रा शुभ नहीं है ।

मार्गशीर्ष गुक्त ११ सोमवार घ० ५५ प० ५७ । अं० ता० १ दिसम्बर । वंगला ता० १५ मार्गशीर्ष । फारसी ता० १० रक्षय । फसली ता० २५ । उ० न० घ० प० ५० । दिनमान घ० २६ प० २३ । सूर्योदय घं० ६ मि० ४१ । सूर्योस्त घं० ५ मि० १७ । चन्द्रराशि मीन है । आज मद्रा घ० २४ प० ५ (दिनमें घं० ४ मि० २१) के बादसे घ० १५ प० ५७ (रात्रिमें घं० ५ मि० ६) तक रहेगी। अं० म० दिसम्बर १२ शुरू हुआ । मोक्षदा ११ प्रतम् सर्वेषाम् । यायी जयमर् योग है घ० ० प० ५० के उपरान्त । यात्रा शुम नहीं है ।

मार्गशिष शुक्क १२ मंगळवार घ० ०८ प० ५८ । अ० ता० २ दिसम्बर । वंगळा ता० १६ मार्गशीष । फारसी ता० ११ रज्जव । फलळी ता० २६ । रेवती न० घ० ५ प० ३५ । दिनमान घ० २६ प० २२ । स्योद्य घं० ६ मि० १४ । स्वांस्त घं० ५ मि० १६ । चन्द्रशि मीन, वाद मेप घ० ५ प० ३५ उपरान्त होगी । आज ज्येष्ठा नक्षत्रमें सूर्य घ० ३६ प० ५६ पर होगा । सुधका उदय पश्चिममें घ० ४९ प० २९ पर होगा । हरिवासर घं० ११ मि० २२ पावत् बाद पारण । स्थायी कार्याहयोग घ० ५ प० ३५ उपरान्त । स० सि० योग घ० ५ प० ३५ उपरान्त ।

मार्गशीर्ष सुद्ध १३ बुधवार घ० ५९ प० १७ । छं० ता० ३ दिसम्बर । बंगला ता० १७ मार्गशीर्ष । फारसी ता० १२ रजाव । फसकी ता० २७ । शिंधिनी न० घ० ९ प० १९ । दिनमान घ० २६ प० २० । सूर्योदय घं० ६ सि० ४४ । सूर्योस्त चं० १ मि० १६ । चन्द्रराशि मेष । प्रदोष १३ जतम् । मृत्युवोग घ० ९ प० १६ यावत् । यात्रा सुम नहीं है ।

सार्गर्शार्ष शुक्त १४ गुरुवार घ० ५९ प० ४६ । अं० ता० ४ दिसम्बर । वंगला ता० १८ मार्गशीर्ष । फारसी सा० १३ रज्जव । फसली छा० २८ । सरणी न० घ० ३१ प० ४५ । दिनमान घ० २६ प० १८ । सूर्योदय घं० ६ मि० ४४'। सूर्योस्त छं० ४ मि० १६। चन्द्रशक्ति मेप, बाद द्वप घ० २७ प० २ के बाद होगी। आज मदा घ० ५९ प० ४६ (राजिमें बं० ६ मि० ३८) के बाद कोगी। पिशा समोचनके तीर्थमें पित्रादिके उद्देवसे आद्धा पिकाच-मोचन यात्रा। विसक तीर्थ यात्रा। यात्रा सुभ नहीं है।

मार्गशिर्षश्वक १५ गुक्तवार घ० ५८ प० ६२। अँग्रेजी ता० ५ दिसम्बर। वंगला ता० १६ मार्गशिर । फारसी ता० १४ रहनव । फसली ता० २९ । कु० न० घ० १२ प० ५३ । दिनमान घ० २६ प० १७ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४९ सूर्यास्त घ० ६ मि० १५ । चन्द्रशशि चृष है । लाज भद्रा भ० २९ प० ए सार्यकालमें घ० ६ मि० २४ तक रहेगो । महामार्गीयोग घ० ११ मि० ४५ उपरान्त । बताय १५ । दत्तजयन्ती १५ । यात्रा शुभ नहीं है ।

#### मागंशोर्पकृष्ण ३ रवी मिश्रमानं ४५।६ दिनमानं २७(१५

| ख्             | मं, | बु          | गु.              | য়.     | चा. | रा. | के  |
|----------------|-----|-------------|------------------|---------|-----|-----|-----|
| ξ              | 1   | २७          | ⊹∖≎              | .19     | . 6 | 1.0 | - 6 |
| 26             | રૂષ | 30          | 30               | 86      | 93  | 30  | 20  |
| <del>२</del> २ | 30  | <u>. 3.</u> | ₹ <del>7.0</del> | 20      | 84  | 3 8 | ३६  |
| ۹0<br>۲۹       | 9   | 9 0 4       | र प              | १०<br>व | 34  | 3 5 | 08  |



मागंशीपहरण ११ रवी मिश्रमानं ३४।५३ दिनसानं २६।५=

| स् स          | बु           | <u>y.</u> | श्र | হা          | रा  | के  |
|---------------|--------------|-----------|-----|-------------|-----|-----|
| 0 3           | . 6          | ₹         | ঙ   | 3           | 0   | ξ   |
| ० ३६<br>३२ ५८ | 9,           | 26        | 0   | 9 2         | 1   | 6   |
| 34 90         | મુખ          | 6         |     | <b>\$ Q</b> | 29  | 23  |
| \$ 6 9 E      | 305          | 9         | 54  | . 6         | . 3 | . 3 |
| ४० ०७         | · <b>?</b> · | व         | ਕ.  | 23          | 9 9 | 3,3 |



## मार्गशीर्यशुक्क ३ रवी मिश्रमानं घ ४४ प ३= दिनमान घ २६ प ४०

| स्. | ਸ.       | बु. | गु. | गु. | श. | रा.  | के   |
|-----|----------|-----|-----|-----|----|------|------|
| ७   | 3        | 9   | २   | ६   | 6  | 0    | Ę    |
| ঙ   | <b>૧</b> | २१  | २८  | २६  | 38 | 0    | 0    |
| ३८  | 90       | २२  | 3   | १३  | ३८ | ક દ્ | प्रह |
| 33  | 3        | પુષ | 30  | २३  | २८ | Ę    | Ę    |
| ξo  | 32       | 94  | 8   | 2 ¥ | Ę  | 3    | 3    |
| ષરૂ | 2        | ३९  | 1 1 | भ   | ३३ | 33   | 33   |

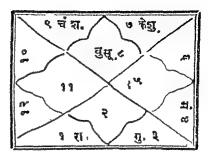

# मागंशीर्षशुक्क १० रवी मिश्रमानं ४४।२३ दिनमानं २६।२५

| स्. | Ĥ. | यु. | ij.         | शु. | হা,  | रा.       | के. |
|-----|----|-----|-------------|-----|------|-----------|-----|
| ঙ   | 20 | 6   | 2           | Ę   | 5    | 0         | ą   |
| 38  | २० | ą   | २७          | २३  | 34   | 0         | 0   |
| 88  | 46 | 20  | 33          | 0   | २३   | 2,3       | २३  |
| ५२  | २३ | 3   | 3           | 9   | 2    | <b>43</b> | 43  |
| ६१  | 29 | टब् | <u>ज्</u> र | F 3 | ঙ    | 8         | 3   |
| Ę   | 40 | Ų   | व           | ਬ   | રૂ ૦ | 83        | 99  |



### मार्गशीर्ष मास गोचर फलम्।

इस मासमें मिधुन, पृक्षिक, धन, पृष, सिवा वार्कोंको उदर पीड़ा मानसिक चिन्ता, प्राप्तुओंसे भय, किन्तु रोजगारमें छाम रहेगा, खर्च अधिक अपने मिश्रोंसे झमेला कगा रहेगा, चरमें भी नुकसान झगढ़ा होगा, वेचयनी रहेगी, २० दिन अच्छे रहेंगे, माकी दिन खराब बीतेंगे, पीपटमें शनिवारको पानी देनेसे शुभ होता, १ दफे मोजन करें, मेप, कन्या, कर्क, तुला, राशिवालोंको यह मास मध्यम रूपसे अच्छा ही रहेगा, पीछेके दिनसे इस मासमें अच्छा ही कारवार फायदा रहेगा, २० दिन अच्छे और दिन समतासे बीतेंगे, किन्तु दिलमें फिकर रूगा रहेगा, घरमें भी कुछ क्लह रहेगा। भाइयोंमें विरोध रहेगा, विष्णु स्रोत्र का पाठ करनेसे सब चिन्ताये दूर होगी।

#### मार्गशीर्ष फलम्

मार्गशीर मासमें वर्ष होनेसे फसरुमें अधिक हानि होगी, गेहुं, चना, मसूर, पव, हत्यादि का भाव तेन हो जायगा, सदद, मूंग, धान, चानलका भाव पहले सम होकर बादमें मन्दा हो जायगा। ज्वार, कोदन, वाजरा इत्यादिका भाव मन्दा रहेगा, कपड़ा, रूई, जन, कम्बलका भाव तेन हो जायगा। पीतल से लेकर जस्ता तक तेन होनेकी सम्भावना रहेगी, सदी होनेले पशुओंकी हानि होगी, बाह्कोंकी रोग पेदा होगा, राजा प्रजाम कुछ गड़बढ़ रहेगी और इस मासमें अधिक बलेगी, जादा शीघ सतावेगा, धर्मा कहीं कहीं होगी, अन्यकार तूकान बहुत चलेंगे। तिथि १ से लेकर १४ तक वर्षाका कुछ योग पाया जाता है। सतान्वरसे बहुत योग है।

इस महीनेमें दिल्लायन सूर्य एवं दक्षिणगोल हेमन्तऋत रहेगी। और शंधेजी माह १२ दिसम्बर ता० ३१ सन् १८३० ई० पीप शक्त १२ गुरु तक रहेगी। वाद श्रंशेजी माह १ जनवरी ता० ३१ सन् १८३१ ई० होगी।

पीचकुण ३ शनिवार घ० ५६ प० ६ । अंग्रेकी तार ६ दिसम्बर । यंग्रेकी तार २० मार्गशीप । फारसी तार ३५ रब्बच । फसकी तार १ । रोर नर घर १२ पर ११ | दिनमान घर २६ पर ११ | सूर्योदय घंट ६ मिर्ट ४५ | सूर्यात घंट ५ मिर्ट १५ । चन्द्रराशि चूच । चाद मिधुन घर ४२ पर होती । साज सर सिर्ट योग भर सिर्ट योग घर १२ पर ५१ तक रहेगा । और वायी कार्यार्ह यो० घ० १२ प० ५१ तक है तथा वध् प्रवेश सुहूर्त कुंभ कानमें ४ पं० ८ के दानसे शुभ है। द० प० यात्र सुहूर्त तुळा छानमें शुभ है।

पोपकृष्ण २ रविवार घ० ५२ प० ४१ । अंग्रेजी ता० ७ दिसम्बर ! बंगला ता० २१ मार्गवीर्ष । फारसी ता० १६ रज्जव । फसली ता० २ । मृ० न० घ० ११ प० ३९ । दिनमान घ० २६ प० १४ । स्पॉद्य घं० ६ मि० ४५ । स्पॉस्त घं० ४ मि० १५ । चन्द्रस्ति भिश्रुन है। आज मार्गो शुक्ष घ० ० प० २६ पर होगा । मासदम्ब ति० २ । यात्रा शुम नहीं है।

पौप कृष्ण ३ सोमवार घ० ४८ प० २३ । अंग्रेजी ता० ८ दिसम्बर । वंगला ता० २२ मार्गशीर्ष । फारसी ता० १७ रज्जव । फसकी ता० ३ । आर्द्रों न० घ० ९ प० ३८ । दिनमान घ० २६ प० १३ । स्योंदय घं० ६ कि ४५ । स्यांदिय घं० घं० ७ मि० १५ । चन्द्रराशि मिशुन, याद हके घ० ५२ प० २७ के वाद होगी । आज मदा घ० ५२ प० २७ के वाद होगी । आज मदा घ० ५२ प० २७ के वपरान्त घ० ४८ प० २३ ( रित्रमें घं० २ मि० ५८ ) के उपरान्त घ० ४८ प० २३ ( रित्रमें घं० २ मि० ६ ) तक रहेगी । रेवती न० ४ च० मीन रित्रमें राहु और विश्रा न० २ च० कन्याराशिमें छेत् घ० १४ प० १ पर होगा । आवश्यके पश्चिमयात्रा सु० तुला लग्नमें २ तिथीके दानसे शुम है ।

पीप कृष्ण ४ मंगळवार घ० ४३ प० २४ । अंग्रेजी ता० ६ दिसम्पर । गंगळा ता० २३ मागंशीपं । फारसी ता० १८ रज्जव । फसळी ता० ४ । पुनर्वेसु न० घ० ६ प० ४४ । दिनमान घ० २६ प० १९ । स्पेंदिप वं० ६ मि० ४६ । स्पेरित चं० ५ मि० १५ । चन्द्रशिश कर्क है । आज अंगारकी गणेश ४ जतम् । चन्द्रउदय स्टं० टा० घं० म मि० ३१ उपरान्त होगा । स्थावी कार्योहे योग घ० ६ प० ४४ उपरान्त । यात्रा छुम नहीं ।

पीप कृष्ण १ बुधवार घ० ३७ प० ५५ । अंग्रेजी ता० १० दिसम्बर । बंगला ता० २४ मार्गशीर्ष । फारसी ता० १९ रज्ञव । फसली ता० १ । पुष्य न० घ० ५६ प० १ दे दिनमान घ॰ २६ प० १० । सूर्योदय घं० ६ मि० ४६ । सूर्योस्त घं० ५ मि० १४ । चन्द्रस्थि एक, बाद सिंह घ० ५९ प० ११ के उपसन्त होगी । यात्रा ह्यम नहीं है।

वीवकृष्ण ६ गुरुवार घ० ३२ प० ७। अंग्रेजी ता० ११ दिसम्बर। बंगला ता० २५ मार्गशीर्ष। फारसी ता० २० रजन फसजी ता० ६। म७ म० घ० ५४ प० ४ दिनसान घ० २६ प० । सूर्योदय घं० ६ मि० १८ । सूर्योत्त घं० ५ मि० १४ । चन्द्रशिक्त सिंह है । आज घ० ३२ प० ७ ( साय० घं० ७ मि० ३७ ) के बादसे घ० ५८ प० ९ ( रा० घं० ९ मि० २६ ) तक भद्रा रहेगी । रवियोग घ० ३५ यावत रहेगा । वध्यवेश सु० कुम्म लग्नमे २ वेत्रे दानसे ग्रुम है । यात्रा ग्रुम नहीं ।

पौपकृष्ण ७ ग्रुक्तवार घ० २६ प० १२ । अंग्रेजी ता० १२ दिसंवर । धंगला ता० २६ मार्गशीर्ष । फारसी ता० २१ रज्जब फसली ता० ७ । प्० न० घ० ५० प० ५२ दिनमान २६ प० । स्योंदय घं० ५ मि० ४६ । स्पांत्त घ० ५ मि० १४ । चन्द्रराशि सिंह है । आज भैरवाष्टमी है । द्वि० रा० मु० तुला चग्नमे शुभ है । यात्रा शुभ नहीं ।

पौपकुष्ण ७ वानिवार घ० २० प० २४ । अंग्रेजी ता० १३ दिसम्बर । णंगला ता० २७ मार्गशीर्ष । फारसी ता० २३ रज्ञब फसली ता० ८ । उ० म० घ० ४६ पं० १५ । दिनमान घ० २६ प० ७ सूर्योद्य घं० ६ मि० ४६ । सूर्यास्त घं० १ मि० १४ । चन्द्रराशि सिंह बाद कन्या घ० ४ प० ५२ पर होगी । गीतकादर्शनं ८ । वधू प्र० सु० गोध्लि०ः शुभ है । यात्रा शुभ नहीं है ।

पौपकुष्ण ९ स्विवार घ० १४ प० १४ । अंग्रेजी ता० १४ दिसम्बर । धंगला ता० २८ मार्गशीर्ष । फ.रसी ता० २३ रज्जव । फसली ता० ९ । ए० त० धं० ४३ प० १४ । दिनमान घ० २६ प० ७ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ४३ सूर्यांस्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रराशि कन्या है । आज महा घ० ५२ प० २२ । (राग्निमें घं० ११ मि० ४४ के उपरांन्त लगेगी । यायीजयद्योग घ० १४ प० १४ यावत् रहेगा । सं० सि० यो० अ० सि० यो० घ० ४३ प० १४ तक है । मासान्ता । यात्रा ग्रुभ नहीं है ।

पौपकुष्ण १० सोमबार प्तर्व ९ प० ५१ । अंग्रेजी ता० १४ दिसम्बर। यंगळा ता० २९ मार्गशीर्ष । फारसी ता० १४ रज्जव । फसली ता० १० । चि० न० घ० ४० प० १४ । दिनमान घ० २६ प० ६ । स्योंद्य घं० ६ मि० ४७ स्पारत घं० ४ मि० १३ । चन्द्राशि कन्या । वाद तुला घ० ११ प० ४४ खाद होगी। लाज घ० ९ प० ५१ । (दिनमें घं० १० मि० ९३ सक मदा सहेगी। और मूळ न० धन राशिमें सूर्य घ० ४१ प० १६ पर प्रवेश करेंगे।

सु० १४ फ० महर्घता। संक्रान्ति पु० फा० घं० १२ यावत्। यात्रा शुभ नहीं है।

पौपकृत्ण ११ मंगळवार घ० ५ प० ३२ । अंग्रेजी ता० १६ दिसम्बर । यंगला ता० १ पौप । फारसी ता० २५ रक्जव । फसली ता० ११ । स्वा० न० घ० ३८ प० ६ दिनमान घ० २६ प० ५ । सूर्योद्ध घं० ६ मि० ४७ सूर्यास्त घं० ५ मि० १६ । चन्द्रराशि तुला है । आजसे बंगला पौप आरंभ हुआ । सफला ११ वर्त सर्वेषां यहांपर सुरुषा १२ व्रत करना चाहिये। यात्रा छुम नहीं है ।

पौप कृष्ण १२ बुधवार घ० पहुँ प० हुई। अं० ता० १० दिसम्बर । बंगला ता० २ पौप । फारसी ता० २६ रज्ञव । फसली ता० १२ । विशाखा न० घ० ३६ प० ४७ । दिनमान घ० २६ प० १ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ४७ । सूर्योस्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रशशि तुला, बाद बृश्चिक घ० २२ प० ९ तक तक है । आज भद्रा घ० ५९ प० ३१ (राश्चिमें घं० ६ मि० ३७ ) के उपरान्त लगेगी । शदोष १३ वतम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

पौप कृष्ण १४ गुरुवार घ० १८ प० १९ । अंग्रेजी ता० १८ दिसम्बर। वंगला ता० २ पौप। फारसी ता० २७ रजाव। फसकी ता० १३ । उनुराधा न० घ० ३६ प० ३३ । दिनमान घ० २६ प० ४। स्योद्य घं० ६ मि० ४७ स्यास्त घं० १ मि० १३ । चन्द्राशि वृद्धिक है। आज भद्रा घ० २८ प० ५७ ( दिनमें घं० ६ मि० २२ ) तक रहेगी। मास शिवराधि वतं। स० सि० थोग घ० ३६ प० ३३ यावत् है। यात्रा शुभ नहीं।

पीप कृष्ण ३०. सुक्रवार घ० १८ प० १८। अंग्रेजी ता० १९ दिसम्बर। घंगला ता० ४ पीप। फारसी ता० २८ रज्ञय। फसली ता० १४। ज्येष्ठा न० घ० ३७ प० ३०। दिनमान घ० २६ प० ४। स्योदय घं० ६ मि० ४७। सूर्यास्त घं० ५ मि० १३। चन्द्रराशि वृश्चिक, बाद धन घ० ३७ प० ३० पर होगी। आज दर्शश्राद्धं ३०। इन्ह् ३०। यात्रा शुभ नहीं है-।

वीय शुद्ध १ शनिवार घ० ५९ प० ३४ । अंग्रेजी ता० ,२० दिसम्बर । वंगला ता० ५ वीप । फारसी ता० २९ रज्जव । फसली ता० १५ । सूल न० घ० ३९ प० ४५ । दिनमान घ० २६ प० ४ । सूर्वोद्य घं० ६ मि० ४७ । सूर्वोद्यं घं० ५ मि० १६ । चन्द्रश्वाि धन है। यात्रा शुम नहीं है। पौष शुक्क २ रविवार घ० ६० प० १ । अमेजी ता० ३१ दिसम्बर । वंसका ता० ६ पौष । फारसी ता० ३० रकत्व । फसकी ता० ३६ । पूर्वो न० घ० ४३ प० ३७ । दिनमान घ० २६ प० ३ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्योद्य घ० ५६ प० २६ के बाद होगी। आज चन्द्रदर्शन होगा। सु० ३० फ० समता। शनिका अस्त पश्चिममें घ० ४२ प० १४ पर होगा। मासदग्व २ । यात्रा श्रुम नहीं।

पौप शुक्ल र सोमवार घ० र प० छ। अग्रेजी ता० २२ दिसम्बर्ध बंगला ता० ७ पौप । कारसी ता० १ सावान । कसली ता० १७ । उत्तरा न० घ० ४० प० ५४ । दिनमान घ० २६ प० ३ । सूर्योद्य घ० ६ मि० ४७ । सूर्यास्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रसन्नि मक्र है । आज मुसलमानी म० ८ साहवान सारम्म हुआ । यायी जयदद्योग घ० र प० ७ के बादसे लगेगा । और मृ० यो० घ० ४७ प० ४५ यावत् रहेगा । यात्रा शुभ नहीं है।

पीपशुक्त ३ मंगलवार घ० ४ प० ४८। अंग्रेजी ता० २३ दिसन्बर। शंगला ता० ८ पीप। फारसी ता० २ सावान्। फसली ता० १८। श्र० न० व० ४३ प० ३९। दिनमान घ० २६ प०३। स्थादिय घ० ६ मि० ४७ स्थास्त घ० ५ मि० १३। चन्द्रराशि मकर है। आज महा व० ३६ प० ४। (रात्रिम घ० १० मि० १ के बाद लगेगी। आज वकी हाम घ० १९ प० १३ पर होगा। विनायकी गणेश ४ वतम्। स्थायी कार्याही योग घ० ५ प० ४६ के बाद लगेगा। रवियोग घ० ४३ प० २९ यावत्। यात्रा शुभ नहीं है।

पौपशुक्त ४ बुधवार घ० १० प० रह । अंग्रेजी ता० २४ दिसम्बर । वंगला ता० ९ पौथ । फारसी ता० ६ सावान् । फसली ता० १९ । घ० न० घ० ५७ प० ४४ । दिनमान व० २६ प० ६ । सूर्योदय घ० ६ मि० ४७ । सूर्यास्त घ० ५ मि० १३ । चन्द्रेराशि मकर । बाद क्रम घ० २६ प० ३६ पर होगी । आज सदा घ० १० प० २३ । (दिनमें घ० १० मि० ४६ तक रहेगी । सायन मकर संक्रांति घ० २४ प० ८ पर होगी। मासदाय ति० ४ । यात्रा शुभ नहीं है ।

पीयगुक्त ५ गुरुवार घ० १४ प० १८ । अंग्रेजी ता० २४ दिसम्बर । यंगळा ता० १० पीप । फारसी ता० ४ सावान । फसली ता० २० । घ० न स॰ ६० प० ० । दिनमान स॰ २६ प॰ ३ । सूर्योदय सं॰ ६ मि॰ ४७ । सूर्यास्त सं॰ १ मि॰ १३ । चन्द्रराधि कुम्म है। आज रिवयोग स॰ ६० तक है। मास शून्य ति॰ ५ । (बड़ा दिन) यात्रा शुभ नहीं है।

वीपशुक्त ६ शुक्रवार घ० २० प० ४। अंग्रेजी ता० २६ दिसम्बर। वंगळा ता० ११ वौष । फारसी ता० ५ सावान् फासकी ता० २९ । रा० न० घ० ६ प० १७ । दिनमान घ० २६ प० ४। स्योंदय घं० ६ मि० ४७ । स्योंस्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रशशि कुम्पवादमीन घ० ४६ प० ५ छे वाहु होगी । आज वौद्ध जयन्ती ७ । यात्रा शुभ नहीं है ।

पौषशुक्क क शनिवार घ० २६ प० १८। अंग्रेजी ता० २७ दिसम्बर। वंगला ता० १२ पौष । फारसी ता० ६ सावान् फलकी ता० १२ । प्० न० घ० १२ प० घ२ । दिनमान घ० २६ प० ध । स्योंद्वय घं० ६ मि० ४७ । स्यांद्वय घं० ५ मि० १६ । चन्द्रशिका मीन है। आज मद्रा घ० २६ प० १६ (दि० मे घं० ५ मि० १७) के बाद्य घ० ५८ प० ३२ (शिक्रमे० घं० ६ मि० १२) तक रहेगी। जिपुष्करयोगः घ० प० ४२ यावत रहेगा। यात्रा शुम नहीं।

पौषशुष्ट ८ शनिवार छ० ३० प० ४९। अंग्रेजी ता० २४ दिसम्बर। वंगष्ठा ता० १६ पौष। फारसी ता० ७ सावान् फसकी ता० २२। उ० न० छ० १८ प० ६५। दिनमान छ० २६ प० ५। स्योद्य छं० ६ मि० ४७ स्यांस्त छं० १ मि० १३। चन्द्रशिक्ष मीन है। आज प्० पा० नक्षत्रमे स्यां घ० ५६ प० ५८ पर होंगे। अञ्जप्णीष्टमी। स० सि० यो० घ० १८ प० १४ यावत् है। यात्रा शुभ नहीं है।

पौपशुक्त र सोमवार घं० ३४ प० २८। अंग्रेजी ता० २९ दिसम्पर। यंगला ता० १४ पौप। फारसी ता० म साधान् फसली ता० २३। रेवती न० घ० २१ प० ३९। दिसमान घ० २६ प० ५ स्यास्त घं० ६ मि ४७। स्यास्त घं० ५ मि० १३। घन्द्रशिक्त मीन गदमेश घ० २३ प० ३९ पर होती। शांज पाधी (सुंहर्ष को) हम देनेवाला योग घ० २३ प०३० तक रहेगा। याम्रा हुम नहीं।

पेंपशुक्त १० मेंगलवार ध०३६ प०१७। अं० ता० ३० दिसम्बर। घंगला ता०१५ पीप। फारसी ता०९ सावान् फसली ता०२४। अ०न० व० २७ प० ३६ दिनमान घ० २७ प० ३६ । सूर्योदय घं० ६ मि० ४७ प० सूर्योस्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रराशि मेष है । आज २० यो० घ० ६० यावत् है । और स० सि० यो० अ० सि० यो० घ० २७ प० ३६ तक रहेगा । यात्रा शुभ नहीं है ।

पौपशुक्त ११ जुधवार घ० ३८ प० ११ । अंग्ला० ३१ दिसम्बर । बंगला ता० १६ पौप । फारसी ता० १० सावान फसली ता० २४ म० न० घ० ३ प० २३ । दिनमान घ० २६ प० ७ सूर्योदय घं० ५ मि० १३ । चन्दरादि मेप वाद वृप घ० ३१ प० ४६ पर होगी । आज सदा घ० ७ प० ३५ (दि० मे० घं० ९ मि० ४८) के बा घ० ३८ प० ११ (रा० मे० घं० १० मि० ३) तक रहेगी । पुत्रदा ११ व्रतं सर्वेषा । मन्वादि १३ यात्रा

पौषशुक्त १२ गुरुवार घ० ३८ प० ६ । अंग्रेजी ता० १ जनवरी । संगठा ता० १७ पौष । फारसी ता० ११ सावान । फसळी ता० रे६ । कु० न० घ० ३१ प० ५४ । दिनमान घ० रे६ प० ७ । सुदौदय घ० ६ मि० ४७ । सुर्योस्त घं० ५ मि० १३ । चन्द्रराशि चुप हैं । आज अंग्रेजी महीना जनवरी सन् १९३१ ई० आरंभ हुआ । बुधका अस्त पश्चिममें घ० ३० प० ४० पर आरंभ हुआ । यमदंडयोग घ० ३१ प० ४७ यावत रहेगा। यात्रा शुभ नहीं है। (न्यूनीयसेर्ष्ट )

पोपशुक्त १३ शुक्रवार घ० ३६ प० ४४ । लंग्रेजी वा० २ जनवरी। वंगला ता० १८ पीव । फारसी ता० १२ सावान् । फसली ता० २७ । रो० न० घ० ३२ प० १० । दिनमान घ० २६ प० ८ । सूर्योदय घ० ६ मि० ४६ सूर्योस्त घं० ५ मि० १४ । चण्डरावि चूप है। आज प्रदोप १३ मत है। यात्रा.

पीपशुक्त १ । कार्तवार हर १८ पर १४ । अंग्रेजी तार ३ जनवरी । वंगद्या तार १९ पीप । कारती तार १३ सावात । कसंबी तार २८ । मुरु नरु घर ११ पर १८ । दिनमान घर २६ पर ६ । सूर्योदय घर ६ मिन १६ सर्यास्त घर ५ मिरु १४ । चन्द्रशक्षि नुप । बाद सिशुन घर १ पर १४ पर होगी। आज घर ३४ पर १४ । रात्रिमें घर मिरु २९ के बाद भद्रा लगेगी। रू गोरु घर ३१ पर १८ यावत रहेगा । यात्रा शुभ नहीं है । पीपशुंदल १५ रिवार छ० ३० प० ४५। अंग्रेजी ता० ४ जनवरी।
- इंगला ता० २० पीप। फारसी ता० १४ सावान। फसली ता० २६। मा०
- व० घ० २६ प० १८। दिनमान घ० २६ प० ११। सूर्वोदय घं० ६ मि० ४६
सूर्योस्त घं० ५ मि० १४। चन्द्रशिश मिथुन है। आज मद्रा घ० २ प० ३९।
( दिनमें घं० ७ मि० ४७ तक ) रहेगी। आज शाकंभरी १५। ज्ञताप १५।
माध खानारंभः। ( शवेवरात ) यात्रा शुभ नहीं है।

पीय कृष्ण २ रवी मिश्रमानम् ४०१० हिनमान २६।१४

|   |    |     | ·   |     |      |     |     |    |   |
|---|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|----|---|
| 1 | स् | मं. | नु. | गु. | য়ু. | वा. | रा. | के |   |
|   | G  | Ę   | 6   | ર   | Ę    | 6   | 0   | Ę  |   |
|   | २३ | 25  | 53  | ₹ € | 55   | 98  | ٥   | 0  |   |
|   | ४२ | २०  | 83  | 40  | 24   | 9   | 3   | 8  | * |
|   | કહ | 38  | 30  | 38  | २४   | 38  | 34  | 34 |   |
|   | 23 | (g) | 68  | 40  | 36   | 3   | 3   | 3  |   |
|   | 12 | 3   | 13  | व   | मा   | 33  | 99  | 33 |   |
|   | -  |     |     |     |      |     |     |    |   |



पीच कृष्ण ह रवी मिश्रमानम् ४३।६ दिनमान २६।७

| 됵.  | ਸੰ, | षु.  | IJ. | গ্র | श.  | रा, | के. |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| v   | ३   | 6    | 3   | Ę   | 6   | 11  | 4   |
| २९  | 23  | 16   | २६  | २३  | 18  | २९  | २९  |
| 3   | 93  | 43   | 23  | ₹ ९ | ખુપ | ३९  | ३६  |
| 3.8 | २८  | ₹′   | १९  | 38  | 33  | २०  | 50  |
| £9  | 0   | 28   | 75  | 38  | U9  | 3   | 3   |
| 13  | ઇ છ | uş o | घ   | 25  | 20  | 33  | 33  |

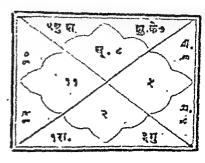

## षीपशुक्क २ रवी मिश्रमान ४३।५१ दिनमान २६।३१

| हु.<br>८<br>२२ | गु <u>.</u><br>२ ५ ३ ३ | ₹<br>2 € | 11.0   | हा <u>ः</u><br>३१ | <u>के</u><br>प |
|----------------|------------------------|----------|--------|-------------------|----------------|
| ,, ,,          | 2<br>2 4<br>3 8        | 2 2      | 2      | 4.5               | . પ્ય<br>સ્    |
| ,, ,,          | 24                     | 2 4      | 1 3    | 4.5               | ર્વ            |
| 20             | 33                     | 2 5      | . e    | 44                |                |
|                | , , ,                  | 2.4      | 84     | 3.0               | 13             |
| 40             |                        | ३९       | 1      | ¥                 | ч              |
| 6              | 37                     | ש        | 0      | -                 | . 3            |
| 41             | 4                      | 10       | B o    | 12                | 9 9            |
|                | 1                      | SES      | 0 25 0 | 0 0 55            | \$ 0 0 35      |



# पौषगुक्क = रवी मिश्रमानं ४३।४५ दिनमानं १६।३

| -   | _   |             | _          | _     |            |     |     |   |
|-----|-----|-------------|------------|-------|------------|-----|-----|---|
| T   | मं. | बु          | गु.        | IJ.   | য়.        | स.  | 布   | l |
| 8   | 32  | 6           | 2          |       | 3          |     | *   | l |
| 28  | 33  | <b>`₹</b> 1 | 28         | . , 😙 | 10         | 46  | 26  | I |
| 20  | 9 4 | 19          | 28         | 26    | 3 €        | 48  | 12  | ł |
| 88  | 18  | ५६          | 44         | 48    | <b>२</b> ९ | u o | પ ૦ | l |
| 10  | 100 | 3,7         | 33         | 20    |            | :3  | 113 | ŀ |
| 2 1 |     | 99          | 3 <b>२</b> | L     |            | , ~ | ٠,  | l |
| २५  | व   | प           | । व        | 1 <   | 30         | • ( | 76  | , |



### पीपशुक्क १५ रथी मिश्रमानं ४६ ३६ दिनमानं २६।११

|    | 17.)e1 | 1700 | 1   |    | <i>:</i> | <u>, j.</u> |     |
|----|--------|------|-----|----|----------|-------------|-----|
| H. | मं     | ্র   | गु. | ₹. | য়া ু    | ti.         | -   |
| 2  | 3      | . 4  | - 7 | •  | 8        | 12          | . 4 |
| 20 | 22     | 194  | 2 2 | V, | 18       | 36          | २८  |
| 20 | 23     |      |     |    |          |             |     |
| 8. | 42     |      | 8.8 |    |          |             |     |
| 1  | 12     |      |     |    | - 15     |             |     |
| 24 | व      |      |     |    |          | ,           | ,   |



#### पीपमापगोद्यरफ्छ।

इस मासमें मेप, तुला, कन्या, बृधिचक, घन शिवालोंको पारिरिक स्वास्थ्य अच्छा यीतेगा। किन्तु सरदी लगी रहेगी, स्वियोंमें सगदा किसाद वना रहेगा। कर्म भी मध्यम इहेगा, कारोवारमें बचोग करनेसे फायदा रहेगा, किन्तु मेप, तुला, वृधिचक वालोंको अच्छा ही रहेगा, औरोंको खहाब रहेगा। वृप, मिथुन, कर्क, मीन, मकर, राशि वालोंको यह महीना अच्छा रहेगा, कारोवारमें तरक्की होगी, कोई नया काम करे तो फायदा होगा, किन्तु घरमें बळेश बना रहेगा, मानसिक चिन्तायें लगी रहेंगी, सरदीसे मिजाज खराब रहेगा, गौको अन्न देनेसे लाभ होगा, इसमें सन्देह नहीं।

#### पौष मास फहम्।

इस मासमें जीत अधिक पढ़ेगी, असोंमें भी मुक्सान पहुंचेगा और शिष्ठ दिन पानी बढ़े जोरोंसे वर्षेगा और पवँतके वेशोंमें तुपारसे अधिक हानि पहुंचेगी, प्वंकी ओर भी वर्षा होगी किन्तु चैत्रकी फसक अच्छी ही होगी, विशेष वर्षा होनेसे असका भाष तेज होगा, जानवरोंको बळेश रहेगा, प्रजामें आन्दोलन तथा विरोध बदता जायगा, सबही चीजोंमें मंहगाई, रहेगी, किन्तु फिल्ल कहीं र अच्छी ही होगी और कहीं र दिरद नारायण ही बने रहेंगे। सेव मण्डल बढ़े नोरोंसे चलेंगे। वर्षा जाते र माधशुक्ल १ से १५ वर्षाका योग पामा गया है। गर्जना अन्यकार झड़ खूब बढ़ेगी और गरीबोंको दुश्ल होगा।

इस मधीनेमें दक्षिणायन सूर्य श्रीर दक्षिणगोछ । हेमन्तर्तुः । माध कृष्ण ११ बुधवार तक रहेगी। बाद उत्तरायण सूर्य शिशिरर्तुः होगी। श्रीर श्रीश्रेजी महीना १ जनवरी ता० ३१ माघ श्रुक्त १३ रिषणार तक रहेगा। बाद फरवरी २ ता० २८ सन् १८३१ ६० होगा।

मान कृष्ण १ सीमगर घ० २६ प० २४ । अंग्रेजी ता० ५ जनवरी । वंगका ता० १ पीप । फारसी ता० १४ सावान् । फसली खा० १ । पुनवेंसु न० घ० २६ प० ४५ । दिनमान घ० २६ प० १२ । स्वेंदिय घं० ६ मि० ४६ । स्योस्त घं० १ मि० १४ । चन्द्रशिंग मिथुन, वाद दकं घ० १२ प० २५ पर होगाः । सान महीने भर मूलक सक्षण नहीं करना चाहिये। वायी सदस्योग प० २६ प० २४ यावद । यात्रा ह्युम नहीं है। साम कृष्ण २ मंगळवार घ० २१ प० २४ । अंग्रेजी ता० ६ जनवरी । बंगळा ता० २२ पीप । फारसी वा १५ सावान् । फसळी वा० २ । पुच्य न० घ० २१ प० २३ । दिनमान घ० २६ प० १३ । सूर्योदय घं० ६ मि० ४५ । सूर्योस्त घं० १ मि० १५ । चन्द्रशक्षि कर्के हैं । आज भद्रा घ० ४म प० १८ (राश्रिमें घं० २ मि० १२ ) के वाद क्रोगी । यात्रा शुभ नहीं है ।

मांच कृष्ण ३ बुधवार घ० १५ प० ५२ । अंग्रेजी ता० ७ जनवरी। बंगला ता० २६ पीप। फारसी ता० १६ साव.त्र। फसळी ता० ३ ! श्लेषा न० घ० १९ प० ३२ । दिनमान घ० २६ प० १४ । सूर्योदय घं० ६ मि० ४४ । सूर्योस्त घं० ५ मि० १५ । चन्द्रराशि कर्क, वाद सिंह घ० १६ प० ६२ पर होगी। आज घ० ११ प० ५२ (दिनमें घं० १ मि० ६) तक भद्रा रहेगी। सौभाग्यसुन्दरी मतं। संकष्टीगणेश ४ मतं। चन्द्रउदय स्टं० टा० घं० ८ मि० ६२ पर होगा। यान्ना ज्ञुस नहीं है।

साधकुणं ४ गुरुंबार घ० १० प० ४! अंग्रेजी ता० ८ जनवरी। बंगला ता० २३ पौप। फारसी ता० १७ सावान्। फसकी ता० ४। म० न० घ० ११ प० २७। दिनमान घ० २६ प० १६। स्योदय घं० ६ मि० ४८ स्योस्त घं० १ मि० १५। चन्द्रशिक्ष सिंह है। मासवान्य ति० ४। यात्रा शुभ नहीं है।

मायकृष्ण ५ शुक्रवार घ० ६ प० १ । अंग्रेजी ता० ९ जनवरी। वंगला ता० २४ पीय। फारसी ता० १८ सावान्। फसळी ता० ५ । प्० न० घ० -११ प० ११ । दिनमान घ० २६ प० १७ । सूर्योदय घं० ६ मि० ५४ । सूर्यांस्त घं० ५ मि० १५ । चन्द्रगांजि सिंह । वाद कन्या घ० २५ प० १४ के वाद होगी। आज भद्रा घ० ५८ प० २४ । (राज्ञिमें घं० ६ मि० ६ के वाद ) छगेगी। रवियोग घ० ११ प० १५ पग होगा। मासश्च्य वि० ५ । याजा , ग्राम नहीं है।

मांधकुष्ण ७ शनिवार घ० ४३ प० ० | अंग्रेजी ता० १० जनवरी | वंगला ता० २५ प्रौष | पारसी ता० १९ सावान् | फसकी ता० ६ | त० न० घ० ७ प० १२ | दिनमान घ० २६ प० १९ | स्पॉदम घं० ६ मि० ४४ | स्प्रीस्त भं० ५ मि० १६ | चन्द्रराशि कन्या है | आज घ० २४ प० ४२ ! (दिनमें घं० ५ मि० १ तक ) भद्रा रहेगी । ठ० पा० नक्षत्रमें स्प्रै घ० ४३ प० ५९ पर

होंने । बुधका उदय पूर्वमें घ० २३ प० ४० पर होगा । आदि वाराह जयन्ती । मध्यान्हमें वाराही दर्शनं । जायीजयद्वीग घ० ४३ यावस् है । त्रिपुटकायोग घ० ७ प० १२ यावस् । यात्रा शुभ नहीं है ।

भाधकृष्ण ८ रविवार घ० ४म प० ० | अंग्रेजी ता० ११ जनवरी | यंगला ता० २६ पौष | फारसी ता० २० सावान् | फसळी ता० ७ | ६० न० ६० १ प० ३२ | दिनमान घ० २६ प० २० | सूर्योद्य घं० ६ मि० ४४ | सूर्यास्त घं० ५ मि० १६ | चन्द्रराशि कन्या | चाद तुळा घ० ३१ प० ४७ पर होगी | आंज भैरवाष्टमी ८। जीतळा दर्शनं ८। अन्यष्टका श्राद्धम् ८ | स्० सि० यो० अ० सि० यो० घ० ३ प० १२ यावत् रहेगा । याहा शुभ नहीं है |

माधकृष्ण ९ सोमवार घ० ४३ प० ४७। अंग्रेजी ता० १२ जनवरी। वंगका ता० २७ भौष। फारसी ता० २१ सावान्। फंसछी ता० ८। वि० न० घ० ५७ प० हुई दिनमान घ० २६ प० २२। स्योद्य घं० ६ मि० ४४ भ्यारत घं० ५ मि० १६। चम्द्रशशि तुला है। आज मासान्त है।

माचक्रधग १० मंगलवार घ० ४० प० २१ । अंग्रेजी ता० १३ जनवरी । वंगला ता० २८ पीप । फारसी ता० २२ सावान् । फसली ता० ९ । वि० न० घ० ० प० २९ । दिनमान घ० २६ प० २४ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ४३ । सूर्योस्त घ० ५ मि० ३७ । चन्द्रगिश तुला । याद वृद्धिचक घ० ४३ प० ५१ के याद होगी । आज भद्रा घ० १२ प० ६ । (दिनमें घं० १९ मि० ३३ के पादसे घ० ४७ मि० २१ । राजिमें घं० १० मि० ५३ तक रहेगी ।) यात्रा द्युभ नहीं है ।

साध कृष्ण ११ बुधवार व० ३८ प० ३ । अंग्रेजी ता० १४ जनवरी। वंतला ता० ३० पीप । फारसी ता० २४ सावान् । फसली ता० १० । उनु० न० घ० ५६ प० ० । दिनमान घ० २६ प० २६ । स्योदम घं० ६ मि० ४३। स्योदय घं० ५ मि० १७ । चन्द्रशशि बृध्विक है । आज मक्संक्रान्ति घ० ० प० १२ पर उगेगां। सु० ३० फ० समवा। संक्रान्ति पुण्यकाल घं० ६ मि० ४८ के यादमे लगेगा। शट्तिना ११ मतं स्वेंपां। यात्रा शुभ नहीं है।

<sup>.</sup> माच कृष्ण १२ गुरुवार घ०-१६ प० ५५ । अंग्रेजी तां० १५ जनवरी । गंगदा ता० १ माघ । फारसी ता० २१ छावान् । फसबी ता० ११ । उचेहा

न प प प प प प प प र । दिनसान घ ० २६ प ० २८ । स्योदिय घ ० ६ सि ० ४२ । स्योदिय घ ० ५ सि ० १८ । चन्द्रशक्षिक बाद घन घ ० ५६ ए० ४२ के बाद होगी । आज बंगला माघ आरम्म हुआ । सागी बुधा घ ० १० प० ० पर होगा । तिलहात्की १२ । बाजा बुध नहीं है।

साव कृष्ण १६ शुक्रवार घ० १७ प० १ | अंग्रेजी ता॰ १६ जनवरी | यंगळा ता० २ मार्घ | फारसी ता० २६ सावान | फसली ता॰ १२ | मुख् न॰ घ॰ ५८ प० ४० | दिनमान घ॰ २६ प० ३० | सूर्योदय घं० ६ मि० ४२ | सूर्योस्त घं० १ मि० १८ | चन्द्रशिक्ष धन है | आज भद्रा घ॰ ६७ प० ७ (शिक्षमें घं० ९ मि० १० ) के बाद भद्रा स्मोगी । प्रदोव १३ मतस्। यात्रा शुभ नहीं है ।

नाव कृष्ण १४ शनिवार व १६ प० २८ । अग्रेजी ता १७ अनवरी। व गणा ता १ मापा पारसी ता १७ सावान्। फसली ता १६ पूर्वी न १ व० १८ प० २८ । विनमान व० २६ प० १२ । स्पेट्य व० १ मि० ४२ । स्पोद्य व० १ मि० ४२ । स्पोद्य व० १ मि० ४८ । चम्द्रस्थि धन है। आज व० ७ प० ४४ (विनमी व० ९ मि० ४८) तक भद्रा रहेगी। आज वमतपूर्ण है। प्रांत्रा ग्रुम मही है।

भाषकृष्ण ३० दिवार घ० ४१ प० ६ । अंग्रेजी ता० १८ जनवरी । बंगा ता० ४ माघ । फारसी ता० २८ सावाद । फसकी ता० १६ । प्र न १ स० १ प० प६ । विनमान घ० २६ प० १४ । स्पादिय चं० ६ मि० ४१ । स्पास्त सं० १ मि० १८ । चन्द्रभित्र संव मकर घ० १८ प० २ पर होगी । आज दर्शा सम ३० । मीनी २० । जमसी विन्नी मर्त १० । इह ३० । सर्वार्थ सिदियोग घ० १ प० ५६ के बाद होगा । पात्रा सम नहीं है।

मान गुक्त १ सोमवार वर्ष ४४ पर ५४ । अमेजी तार १९ जनवरी । बंगळा तार ५ मान । फास्सी तार २९ सावान । फसळी तार १५ । उत्तरा तर वर्ष ६ पर १६ । दिनमान घर २६ पर १५ । संयोदय वर्ष ६ मिर ४१ । स्यस्त घर ५ मिर १९ । चन्द्रशिश मकर है । आज सृत्युपोग घर ६ पर १९ याचत । सर्वाण सिर्ण अस्त सिर्ण बोर घर ६० तक है । याजा सभ माच शुक्त र मंगळवार च० रेश प० रेश । अंग्रेजी ता० २० जनवरी। बंगका ता॰ र माच । कारसी सा० २० सावान् । कसकी ता॰ १६ । अवल म॰ स॰ ११ प० ४१ । दिनमान च० २६ प० १८ । सूर्वोदय घं० ६ मि० ४० । सूर्योस्त घं० ५ मि० २० । चन्द्रशशि मकर, वाह कुम्म घ० ४५ प० ४७ पर होंगी। आज अभिजिलक्षत्रमें सूर्य घ० १६ प० ४६ पर होंगे। चन्द्रदर्शनं । मु० ६० फ० समता । दिपुष्करयोग घ० १९ प० ४१ । कपरान्त घ० ४६ प० ६५ प वायद है। यात्रा शुभ नहीं है।

माध शुंह है सुधवार घ॰ ५४ प० ५३। अग्रेजी सा० रेश अनवशी। संगक्षा ता॰ ७ माथ। फारसी ता॰ है रमजान्। फसकी ता॰ ६७। अन न॰ १७ प॰ ५०। दिनमान घ॰ २६ प॰ ४०। स्योंद्य घं॰ ६ सि० ४०। स्यांस्त घं॰ १ सि॰ १०। जन्द्रशीन कुंभ है। आज सुसलमानी स॰ ६ रमजान आरम्म हुआ। शिव-गौरी प्रीरपर्य गुड़ नीमकका दान करना खाहिये। कृष्किजयन्ती १। यात्रा शुभ नहीं है।

सावश्चक ४ गुरुवार घ० ६० प० ० । अंग्रेजी ता० २२ जनवरी । वं गळ ता० मंगाच । फारसी ता० २ रमजान । फसळी ता० १८। घा० न० घ० २४ प० २१ । दिनमान घ० २६ प० ४२ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ४० सूर्योस्त घं० १ मि० २० । चन्द्रशि कुँम हैं। आज भट्टा घ० २७ प० १६ । (सापं घं० १ मि० ४२ के बाद छगेगी । सायन कुंभ संक्रॉन्ति घ० २९ प० १ पर होगी । धानका उदय पूर्वमं घ० २२ प० ५२ पर होगा । विनायकी गणेश इ जतम् । प्रदोष स्पापिनी तिकका ४ । उन्द्र पुर्वोसे घावपूजन करना चाहिये । रिवयोग स० २४ धावत । मान्ना ग्रुम नहीं है ।

सावजुरूल ४ जुक्यार घ०० प० २०। अंग्रेजी ता० २६ जनवरी। दंगला सा० ९ माघ। फारसी ता० ६ रमजान। फसकी ता० १९। पू० न॰ घ० ६० प० २२। दिनमान घ० २६ प० ४१। स्पोद्य घं० ६ मि० ३९। स्पोर्स सं १ मि० २१। यन्द्रराजि कुन्म। बाद मीन घ० १४ प० १४ के बाद होगी। भाज घ०० प० २०। (दिनमें घं० ६ मि० ४७ तक महा रहेगी। शक्ल नक्षत्रमें सूर्य घ० १० प० ८ पर होगा। बधु प्रवेश मु० सुभक स्वामें ८। गुक्र म्हानेसे शुम है। यात्रा सुम नहीं है। मावशुक्छ ५ शनिवार घ० १ प० २९'। अंग्रेजी ता० २४ जनवरी। यंगला ता० १० माघ। फारसी ता० ४ रमजान। फसली ता० २०। उ० न० घ० ३६ प० १४। दिनमान घ० २६ प० ४७। स्पॉद्य घं० ६ मि० २१। स्यांस्त घं० ५ मि० ३९। चन्द्राशि मीन है। आज वसन्तपद्यमी ५। अपि म्चमी ५। उ० यात्रा मु० बृश्चिक कम्नमें ८ गुरु दानसे शुभ है।

माघ शुक्ष ६ रविवार घ० १०, प० १ । अंग्रेजी ता० २५ जनवरी । बंगला । ता० ११ माघ । फारसी ता० १ रमजान् । फसली ता० २१ । रेवती न० घ० १ ४२ प० ११ । रिवती न० घ० १ ४२ प० ११ । रिवती न० घ० १ ५२ प० ११ । रिवती न० घ० १६ प० ५० । स्वॉदय घं० ६ मि०. १८ । स्वंदित घं० ५ मि० १२ । धन्द्रशिश मीन, वाद मेव घ० ४२ प० १३ पर होगी । मास शून्य ति० ६ । रिवयोग घ० ४२ प० १३ तक होया । जला- श्रायादि प्र० मु० कुंभ क्यमें ८ केतुदानसे शुभ है । वधू प्र० मु० कुंभ क्यमें ८ देव सिनदानसे शुभ है । वध्य प्र० मु० कुंभ क्यमें ८ देव सिनदानसे शुभ है । पश्चिमयात्रा, मु० तुका क्यमें ६ चन्द्रके दानसे शुभ है ।

माच शुक्छ ७ सोनवार घ० १६ प० ६६ । अंग्रेजी ता० २६ जनवरी । वंगला ता० १२ माम । फसली ता० ६ रमजान्। फसली ता० २२ में अनु० न० घ० ४६ प० २६ । दिनमान घ० २६ प० ५६ । स्पोंदय घं० ६ मि० ३७ । स्पांत्र घं० ५ मि० २६ । चन्द्रांशि में र है। आज भद्रा घ० १६ प० ६६ (दिनमें घं० १२ मि० २ ) के उपगन्त घ० ४४ प० ४७ (रात्रिमें घं० १२ मि० ६१) तक रहेगी। मन्तादि ७ । रथसप्तमी ७ । अवला ७ । स्थांशोतस्ता । यात्रा शुभ नहीं है।

माध्याक्छ ८ मंगळवार घ० १६ प० ०। अग्रेजी ता० २७ जनवरी। बंगळा ता० ३३ माम। फारसी ता॰ ७ रमजान्। फखळी ता० २३। भरणी न० घ० ४९ प० ६९। दिनमान घ० २६ प० ५५। सूर्योदय घं० ६ मि॰ ३७। ध्यांस्त घं॰ ५ मि० २३। वन्द्रशित मेप है। आज मीन्माएमी ८। असपूर्णाएमी ८। यात्रा शुभ नहीं है।

सावशुक्त ९ बुधवार घ० १७ प० ६। भंग्रेजी ता० २८ जनवरी। बंगला ता० १४ साम् । फारसी ता० ८ रमजान। फसळी ता० २४। कु० न० घ० ५१ प० १६। दिनमान घ० २६ प० ५८। स्योंद्य घं० ६ मि० ३६। सूर्यास्त घं० ५ मि० २४। चन्द्रशक्षि मेव। नाद बुख घ० ४ प० ५८ पर होगी। भाज महानन्दा नवभी वनं ९। रवियोग घ० ६० यावत्। स० सि० यो घ० ५१ प० १६ यावत्। यात्रा छुम नहीं है।

माघरुक १० गुरुवार घ० १६ प० २३ । अग्रेजी ता० २६ जनवरी। वंगला ता० १५ माग०। फारसी ता० ९ रमजान । फसली ता० २५ । रो० न० घ० ५३ प० ५४ । दिनमान घ० २७ प० १ । सूर्योदय घं० ६ मि० ३६ सूर्यास्त घं० ५ मि० २४ । चन्द्रशशि वृप है। आज मद्रा घ० ४६ प० १० । (राजिमें घं० १ मि० ५ के उपरांत रुगेगी।) जलाशवादि प्र० मु० कुंभ लग्नमें ८। केनुदानसे । गृह प्रवेश वृश्चिक लग्नमें ८। गुरुदानसे । और वधू प० मु० वृश्चिक रुग्नमें मा गुरुदानसे शुभ है। यात्रा गुभ नहीं है।

माघशुक्त ११ शुक्रदार घ० १५ प० २० । अं० ता० ३० अनवरी । बंगला ता० १६ माघ । फारती ता० १० रमजान । फसली ता० २६ । मृ० न० घ० ५१ प० १७ । दिनमान घ० २७ प० ३ । सूर्योदय घं० ६ मि० ३५ । सूर्योत्त घं० १ मि० २५ । चन्द्रशक्ति छुप । वाद मिथुन घ० २१ प० ३६ उपरान्त लगेगी । आज मद्दां घ० १५ प० ३७ । (दिनमें घं० १२ मि० ४६ तक रहेगी) मून १ च० धन राशिमें शुक्त घ० १९ प० ७ पर रहेगा। जया ११ व्रतं सर्वेषां भीष्म ११ । यात्रा शुम नहीं है।

माध्युद्ध १२ शनिवार घ० १२ प० ११ । अ० ता० २१ जनवरी । वंगला ता० १७ माघ । फारसी ता - ११ रमजीन । फसली ता० २७ । आ० न० घ० ४९ प० २८ : हिनमान घ० २७ प० ६ । सूर्योद्य घ० ६ मि० २५ । सूर्यास्त घं० १ मि० २१ । चन्द्रगश्चि मिथुन हैं । आज भीष्म द्वादशी १२ । तिल १२ । शनिप्रदोप १२ वतम् । यात्रा शुभ नहीं है ।

माध्यास्क १३ रिवार घ० ९ प० १५ । अं० ता० १ फरवरी । बंगका ता० १८ माघ । फारसी ता० १२ रमजान । फसली ता० २८ । पु० न० घ० ४७ प० ९ | दिनमान घ० २७ प० ९ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ३४ सूर्यास्त घं० ५ मि० २६ । चन्द्रसाक्षि मिथुन । वाद कर्क घ० ३९ प० ४७ पर होगी । भाजसे अं० म० २ फावरी आरंभ हुआ । कल्पादिः १३ । रिवयोगः घ० ४७ यावत् । यात्रा शुम नहीं है ।

्र माघगुक्ल १४ सोमवार घ० स्रिट प० हिन्दी शं० ता० २ फरवरी । यंगला ता० १९ माघ । फारसी ता० १३ रमजान । फसली ता० २९ । पु० न० घ० १३ प० १४ । दिनगान घ० २७ प० १२ । सूर्योदय घं० ६ मि० ३४ सूर्योस्त षं० ५ मि० २६ । चन्द्रशिक कर्क है। आज भद्रा वं० ४ प० ५०। (दिनमें धं० ८ मि० २० के वाद्से वं० २२ प० १७ । रात्रिमें वं० ७ मि० २९ तक रहेगी।) वताय १५ । माव स्नान समाप्तिः । तिल्पात्रदानं । सर्वार्थसिद्धियोग घ० ४३ प० ५४ तक रहेगा। यात्रा ग्रुम नहीं है।

#### मायकुणा = रवौ मिश्रमानं ४३।३७ दिनमानम् १६।२०

|   |      |      |          |      |    |     |     |     | _ |
|---|------|------|----------|------|----|-----|-----|-----|---|
|   | स्र. | मं . | बु.      | गु.  | ¥. | श.  | रा. | के  |   |
|   | 2    |      | 6        | ~~   | 9  | 5   | 98  | 0.4 |   |
|   | २७   | २०   | 33       | २२   | 99 | २०  | 26  | २८  |   |
| " | 80   | 23   | 2,14     | 24   |    | 34  | 80  | 9.0 |   |
|   | 3,0  | ८८   | 9        | ₹ \$ | 3  | 3.3 | 88  | 99  |   |
|   | ध १  | 34   | 30<br>90 | -    | 45 |     |     | 3   | ŀ |
|   | २४   | व    | a        |      |    |     | 8.3 | 8.8 |   |
| • |      |      |          |      | ,  |     | `   | -   | - |



#### माधकृष्ण ३० र्भौ मिश्रशानम् ४३।३७ दिनमानम् २६।३४।

|   | _    |     |     | _   | _    |    | -   |    | 6 |
|---|------|-----|-----|-----|------|----|-----|----|---|
| ۱ | स्.  | मं, | बु. | गु. | হ্য. | श. | रा. | के | Į |
| l | g    | ā   |     |     | ঙ    |    | 33  |    | 5 |
| 1 | ેં છ | 28  |     |     |      | 28 |     |    |   |
|   | પ્ય  | 88  | 26  | 80  | ४७   | ¥  | 86  | 86 | , |
| ٠ |      | ४२  | १९  | ३५  | ४२   | 36 | ક   |    |   |
|   | ह् १ | 30  | 96  |     |      | (g |     |    | 3 |
|   | 18   |     |     | व   | २६   | 30 | 99  | 33 | l |
|   |      |     |     |     | 3 1  |    | ,   |    | ٠ |



#### माघग्रक ६ रवी मिश्रमानं ब ४३ ए ३६ दिनमान घ २६ प ५०

|    |     |             |     |         |      |    |         | <u> </u>   | ċ |
|----|-----|-------------|-----|---------|------|----|---------|------------|---|
| 1  | म्. | ਜ.          | ₹.  | गु.     | गु.  | श, | रॉ.     | के         | ĺ |
| ,  | ŧ   | 3           |     |         | ୍ଷ   |    |         |            | E |
| 1  | 5   | <b>१</b> घ् |     | í       | કે ક |    | 12.05 3 |            | 1 |
|    |     | 90          | 3 3 |         | ३७   |    |         |            |   |
| 11 | 43  | २९          | ४६  | ેર      | 5.3  | 34 | 88      | 80         | ١ |
|    | ६३  | SE          | ५६  | <br>3 C | Ę 9  | وي | 3       | <b>.</b> § | ĺ |
|    |     |             | 99  |         |      |    |         |            |   |



#### माघ गुक्क १३ रवौ मिश्रमानं ४३।४२ दिनमानं २७।8

| ,    |          |     |         |     |     |     |     |
|------|----------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| ਬ੍ਰ. | Ħ.       | मु. | गु.     | शु. | য়. | ₹₹. | ₹.  |
| 3    | 3        | c   | 7       | 6   | ;   | 33  | ४   |
| 19   | ૧રૂ      |     | 38      |     |     | ર્છ | २७  |
| ବ୍   | 30       | 83  | 40      | ક જ | 8 8 | 3   | ą   |
| 38   | २०       | धर  | 35      | १३  | ২২  | ३३  | इइ  |
| ६३   | 33<br>84 | ७८  | े<br>१४ | ६२  | Ę   | 3   | 3   |
| 8    | व        | 98  | व       | 4.5 | ३३  | 83  | 991 |
|      |          |     |         |     | -   |     |     |

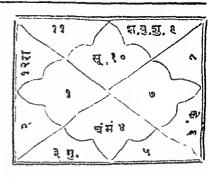

#### माघ मास गोचर फलम्।

इस मासमें मेप, मकर, वृप, हुम्भ राशि वालोंको कारोवारमें लाभ तथा वरमें झगटा रहेगा, प्रत्यक्ष नहीं तो मनमें ह्रेप वना रहेगा, धनकी चिन्ता यनी रहेगी, सरदी अधिक सतावेगी, बुछ राज्य भय रहेगा, २० दिन अच्छे ही थीतेंगे, शेपमें तक्षकीफ रहेगी, मगर हुम्म राशि वालोंको अच्छा ही वीतेगा, सुला, मीन राशि वालोंको तथा मिथुन, धर्क, वालोंको आदिमें खराब रहेगा, पीछे अच्छा ही वीतेगा। रोजगारमें फायदा तब होगा जब कि गरीबोंको वस्न दान देकर शीत प्राण करेंगे नहीं तो १३ सम ११ दिन खराब वीतेंगे, शेप दिन अच्छे ही रहेंगे। धनका सर्च अधिक रहेगा, शेप राशिवालोंको पीप मासकी तरह धीतेगा, अर्थात समान ही रहेगा। सरदीकी शिकायत रहे, किन्तु श्रद्धानुसार गरीबोंको भोजन तथा गंगा स्नान करनेसे सब कष्ट दूर होंगे, स्नान करना माहात्म है।

#### मात्र मास फलम्।

इस मासमें तुपार अधिक पढ़ेगा, उससे हानी बहुत होगी और अन्तमें कोई नए। कृमी ( कीड़ा ) उत्पन्न होगा । पानी वरसनेसे वह मर जायगा । और फसल अच्छी होगी, रोज पानी वरसेगा । गर्जना तोफान अन्धकार मेघाच्छफ रहेगा । इस मासमें गेहूँ, जब, मस्, चना, मृंग, उड़द, कुलबी, राई, तिक, चावल, गुड़, चीनी, पहले राम फिर संदा होनेकी सम्भावना ग्हेगी । सोना, चांदीका भाव कुल तेज होगा, तांवा, धीतल, रांगा, जस्ता, कांसेमा भाव पढ़ता रहेगा, अरहर, कदनी, कोदीं, धान, मक्टीका भाव सम रहेगा, राजनैतिक विषय

वड़े जोरींसे चलता रहेगा, लोग अपनी मर्यादामें न रहेंगे, दण्डमासन करने पर भी खलवली मची रहेगी। बाह्मणोंको अब जागृत हो जाना चाहिये नहीं तो अब अधःपतनका अवसर नजदीक आने वाला दील पडता है।

इस महीनेभर उत्तरायणसूर्य और दक्षिणगोल शिशिरऋतु रहेगी। और अं० म० २ फरवरी ता० २८ सन् १६३१ का० गु० १२ रिव तक रहेगा, बाद मार्च ३ ता० ३१ सन् १६३१ ई० होगा।

फाल्गुनकृष्ण १ मंगळवार घ० ४४ प० ११ । अंग्रेजी ता० ३ फरवरी। बंगळा ता० २० माघ । फारसी ता० १४ रमजान । फसळी ता० १ । उळे० १० घ० ४० प० १२ । दिनमान घ० २७ प० १४ । सूर्योदय घं० ६ मि० ३३ सूर्यास्त घं० ५ सि० २७ । चन्द्रस्थि कर्क । बाद सिंह घ० ४० प० १२ पर होगी । आज स० सि० यो० घ० ४० प० १२ यावत् रहेगा । इष्टिः । यात्रा शुभ नहीं है ।

फाल्गुनक्रण २ बुधवार घ० ४८ प० २० । अंग्रेज़ी ता० ४ फरवरी । वंगडा ता० २१ माघ । फारसी ता० १५ रमजान । फसली ता० २ । म० न० घ० ३६ प० ७ । दिनमान घ० २७ प० १८ । सुर्योदय वं० ६ मि० २२ सुर्योस्त घ० ५ मि० २८ । चन्द्रराणि सिंह है। यात्रा श्रुम नहीं है।

फाला नक्षण ३ गुरुवार घ० ४२ प० २६ । अंग्रेजी ता० १ फरवरी । वंगला ता० २२ माग्न । फारसी ता० १६ रमजान । फसली ता० ३ । प्० न० घ० ३१ प० ५६ । दिनसान घ० २७ प० २१ । स्थेदिय घ० ६ मि० ३२ स्थारत घ० ४ मि० २८ । चन्द्रताणि सिंह । वाद कन्या घ० ४५ प० ५५ के वाद से घ० ४२ प० २६ । ( हिनमें घ० १२ मि० ४१ के वादसे घ० ४२ प० २६ । ( जिल्मों घ० ११ मि० ३० तक रहेती । ) धनिष्ठा न० में स्थे घ० ५४ प० २६ । ( जिल्मों घ० ११ मि० ३० तक रहेती । ) धनिष्ठा न० में स्थे घ० ५४ प० १५ से से से इस घ० ५० प० १५ पर होंगे। यात्रा शुभ नहीं है ।

पाल्तुमक्कण ४ ज्ञुक्तवार च० ३४ प० ३९ । अंग्रेजी ता० ६ फरवरी। जंगका ता० २३ माव । फारसी ता० १७ रमजान् । फसली ना० ४ । उ० न० घ० २७ प० ५१ । दिनमान घ० २७ प० २७ । सूर्योदय मं० ६ मि० ३१ । सूर्योस्त घं० ५ मि० २९ । चन्द्रसमि इन्या है। आज संकष्टी गंजेश ४ जतम् चं उ छ एं रा० घं ॰ २ मि० ३० पर होगा। वधु प्रवेश सु॰ वृश्चिक लग्न म। गुरुनानसे सुम है। यात्रा सुम नहीं है।

फाल्गुनकृष्ण ५ शनिवार घ० ३१ प० १२ । अंग्रेजी ता० ७ फरवरी । बंगला ता० २४ माघ । फारसी ता० १७ रगजान् । फसली ता० १ । ह० न० घ० २४ प० ४ । दिनमान घ०, २७ प० २८ । स्योंदय घं० ६ मि० ३० । स्योंस्त घं० १ मि० ३० । चन्द्रशिश कन्या । बाद तुला घ० ५२ प० २७ पर होगो । मासशून्य ति० ५ । यायी जयदयोग घ० २४ यावत् । यसदंदरीम और मृत्युयोग घ० २४ प० ४ यावत् । वात्रा शुभ नहीं है ।

फाल्युनकृष्ण ६ रविवार घ० २६ प० १६। अंग्रेजी ता० ८ फरवरी। बंगला ता० २५ माघ। फारसो ता० १९ रमजान्। फसली ता० ६। चि० न० घ० २० प० ५०। दिनमान घ० २७ प० ३१। सूर्योद्य घं० ६ मि० ३० सूर्यास्त १ मि० ३०। चन्द्रस्थि तुला है। आज मदा घ० २६ प० १६ (दिनमे घं० ५ मि० ० के वादसे घ० ५४ प० ११। रात्रिमें घं० ४ मि० १० तक-रहेगी।) याजा छुम नहीं है।

फाल्गुनकुष्ण ७ सोमवार घ० २२ ए० ७ । अंग्रेजी ता० ६ फरवरी । वंगला ता० २६ माघ । फारसी ता० २० रमजान् । फसली ता० ७ । स्व० न० घ० १८ प० १६ । दिनमान घ० २७ प० २४ । सुर्योद्य घं० ६ मि० २९ । सूर्यास्त घं० ५ मि० ३१ । चन्द्राशि तुला है । याथी जयद्योगः घ० १८ ए० १६ यावत् । रवियोग घ० १८ प० १६ यावत् । भैरवाष्टमी ८ । वधू प्रवेश मु० कुम्मलग्रमें ८ केतुदानसे शुभ है ।

पालानमूळा ८ मंगलवार घ० १८ प० ४८। अंग्रेजी ता० १० परवरी। यंगळा ता० २७ माघ०। पारसी ता० २१ रमजान। पसकी ता० ८। वि० त० घ० १६ प० ३२। दिनमान घ० २७ प० ३७। स्पोदय घं०६ मि० २९। स्यांस्त घं० ५ मि० ३१। चन्द्रशिंग तुला वाद वृश्चिक घ० १ प० १८ पर होगी। बाज जानकी जनम मध्याद्वमें है। शीतलाद्यनं ८। स्थायीकार्यार्ह योग स० १६ प० ३२ यावत्। यात्रा शुम नहीं है।

फाल्गुनकुण ९ बुधवार घ० १६ प० ३१ । अंग्रेजी ता० १६ फरवरी । बंगला ता० २८ माघ ! फारसी ता० २२ रमजान । फसली ता० ९ | उनु० न० घ० १५ प० २० । दिनसान २७ प० ४० ! सुर्योदय घ°० ६ मि० २८ । स्यांस्त घं० १ मि० ३२ । चन्द्रशित बुश्चिक है। बाज घ० ४५ प० ५९ (रा० में घं० १२ मि० १२ के बाद मदा लगेगी ) मास न्तः । स० सि० यो० अ० सि० यो० घ० ११ प० ५० यावत् । यात्रा ग्रुभ नहीं है।

फाल्गुनकृष्ण १० गुस्तार घ० १% प० २८ । अंग्रेजी ता० १२ फरवरी । यंगला ता० २६ माध । फारसी ता० २३ रमजात । फसली ता० १० । वये० न० घ० १६ प० १८ । दिनमान घ० २७ ए० ४४ । स्योंद्य घं० ६ मि० २७ स्पर्शस्त घं० ४ मि० ३३ । चन्द्रशीय बृक्षिक वाद धन घ० १६ प० १८ पर होगी । आज भन्ना घ० १% प० २८ (दिन में घं० १२ मि० ३८) तक रहेगी और कुम्भसंक्रान्ति घ० २७ प० २३ पर होगी । मु० ३० फ० सगता। संक्रान्तिपुण्यकाल घं० ११ मि० के बादसे होगा। यात्रा शुभ नहीं है।

फाल्गुनकृष्ण ११ जुक्रवार घ० १४ प० ३९ । अंग्रेजी ता० १३ फरवरी । वंगला ता० १ फाल्गुन। फारसी ता० २४ रमजान। फसली ता० ११। मूल न० घ० १८ प०१। दिनमान घ० २७ प० ४०। सूर्योद्य घं०६ मि० २७। सूर्योस्त घं० ४ मि० ३३। चन्द्रशिक्त धन है। आजसे वंगला फाल्गुन आरंभ हुआ। विजया ११ व्रतंसर्वेषां। स्थाईकार्याहं यो० घ० १८ उपरांत। वधूप्रवेश मु० कुरमल्यामें ८ केतुदानसे शुभ है। यात्रा शुभ नहीं है।

फाल्गुनहुत्ज १२ शनिवार घ० १७ प० १२ । अंग्रेजी ता० १४ फरवरी। श्रंगला ता० २ फाल्गुन । फारसी ता० २५ रमजान । फसली ता० १२ । पूर्वा न० घ० २१ प० १ । दिनमान घ० २७ प० १० । सूर्योदय घं० ६ मि० २६ । सूर्योस्त घं० ४ मि० ३४ । चन्द्रराशि धन बाद अकर घ० ३७ प० २ पर होती । आज शनिश्रदोप १३ व्रतं है। वधूश्रवेश मु० गोधूलिमें शुभ हैं। यात्रा शुभ नहीं है।

फाल्गुनकृष्ण १३ रविवार घ० १९ प० ५४। अंग्रेजी ता० १५ फरवरी। नंगला ता० ६ फाल्गुन। फारसी ता० २६ रमजान। फसली ता० १३। उ० न० घ० २५ प० ६। दिनमान घ० २७ प० ५४। सूर्योद्य घं० ६ मि० २५। सूर्यास्त घं० ५ मि० २१। चन्द्रशिश मकर है। आज भद्रा घ० १९ प० ५४। (दिनमें घं० २ मि० २३ के वादसे घ० ५१ प० ५०। राजियें वं० ३ मि० ९ १६ रहेगी) महाशिवराजि १४ जतं। चतुर्वजलिङ्ग पूजा। कृत्विवासेखर दर्शनं। रेश्यनाथ जन्म १४। यायी जयदयोग घ० २० यावत। यात्रा शुम नहीं है। फाल्गुनकृष्ण १४ सोमचार घ० १३ प० १८। अंग्रेजी ता० १६ फरवरी। यंगला ता० ४ फाल्गुन। फारसी ता० २७ रमनान्। फसली ता० १४। अ० त० घ० ३० प० २१। दिनमान घ० २७ प० ५०। सूर्योदय घं० ६ मि० २५ सूर्यास्त घं० ५ मि० ३४। चन्द्रराशि मकर है। आज मिनीवाली ३०। स० सि० यो० घ० ३० प० २१ याव्व। अ० सि० योगश्च। वात्रा गुभ नहीं है।

काल्युनज्ञाण ३० मंगळवार घ० २८ प० ३०। अंग्रेजी ता० १७ करवरी। घंगळा ता० ५ काल्युन। कारसी ता० २० समान्। कसळी ता० १५। घ० न० घ० ३६ प० २०। दिनमान घ० २८ प० १। सूर्योदय घं० ६ मि० २४। स्परिस्त घं० १ मि० ३५। चन्द्रशिक्ष मकर। वाद कुम्म घ० २ प० २१ के बाद होगी। आज दर्शश्राह्म ३०। भौत्वती ३०। कुहु ३०। यात्रा द्युम नहीं है।

काल्युन ग्रुक्त १ ब्रुघवार घ० ३३ प० ४४ । अंग्रेजी ता० १८ फग्वरी । वंगला ता० ६ काल्युन । कारसी ता० २९ शमजान् । कसली ता० १६ । श० न० घ० ४२ प० ५९ । स्वोंद्य चं० ६ मि॰ २३ । स्वोस्त वं० ४ मि० ३७ चन्द्रराशि कुंभ है। यात्रा ग्रुभ नहीं है ।

फाल्गुनग्रुक्त २ गुरुशर घ० ३९ प० ९। अंग्रेजी ता० १९ फरवरी। धंगला ता० ७ फाल्गुन। फारसी ता० ३० रमजान। फसली ता० १७। पु० न० घ० ४९ प० ०५। दिनमान घ० २८ प० ८। सूर्योद्य घं० ६ मि० २२ स्पांस्त घं० ५ मि० ३८। चन्द्रशशि कुम्म। बाद मीन घ० ३२ प० ४६ के धाद होशी। आज शततारक न० में स्वै घ० ४ प० ८ पर होंगे। चन्द्रश्रीनं सु० १० फल समता। यात्रा ग्रुम नहीं हैं।

पाल्यानशुक्त ३ शुक्रवार घ० ४४ प० ३३ । अंग्रेनी ता० २० परवरी । यंग्रला ता० ८ पाल्यान । फारसी ता० १ शन्वाल । फलकी ता० १म । उ० न० घ० ४५ प० ३६ । दिनमान घ० २८ प० १९ । सूर्योदय घं० ६ मि० २२ सूर्यास्त घं० ५ मि० ३८ जन्दराणि भीन है। मु० ग० ९० शन्वाल आरंभ हुआ । सायन भीन संझान्ति घ० ४६ प० ३५ पर होगी । शुक्रश अन्त पूर्वमें घ० १६ प० ४५ पर होगी । सासश्चाल वि० ३६ प० १५ पर होगी । सासश्चाल वि० ३६ प० ५५ पर होगी । सासश्चाल वि० ३ । (ईए) जलकायादि प्र० मु० मूप एउनमें ८ शुक्र धानिके दानसे घुन है। और दिशासन ग्र० मुला लग्नमें घुन है। यात्रा शुन नहीं है।

फाल्गुनशुक्त ४ शनिवार घ० ४८ प० ३८ । अंग्रेजी ता० २३ फरवरी।
यंगला ता० ९ फाल्गुन । फारसी ता० २ शब्बाल । फसली ता० १९ । रेवती
न० घ० ६० प० ० । दिनसान घ० २८ प० १५ । स्यॉद्य घ० ५ सि० ३९ ।
चन्द्रशिश मीन है । आज मद्रा घ० १६ प० २६ (दिनमें घ० १२ मि० ५५)
के वादले घ० ४८ प० ३८ (राजिमें घ० १ मि० ४८) तक है । विनायशी
गणेश ४ वर्त । २० थो० घ० ६० यावत् । प० उ० यात्रा मु० मेप लग्नमें
४ तिलके दानसे शुभ है ।

फाल्गुनशुक्त ४ रविवार घ० ५२ प० १ वंग्रेजी ता० २२ फालरी वंगला ता० १० फाल्गुन ! पा० ता० ३ शब्बाल । फाल्गी ता० २० । सुगांशरा न० घ० १ प० ७ । दिनमान घ० २० प० १८ । सुगोंद्य घ० ६ मि० २० । स्थारत घं० ४ मि० ४० । चन्द्रशिश मीन, बादमें श्रेण घ० १ प० ७ के बाद होगी। आज स० सि० यो० घ० १ प० ७ उपरांत लगेगा। यात्रा श्रुम नहीं है।

किंगुनशुक्क व सोमवार घ० ४४ प० १९ | अमेनी ता० २३ करवरी विगला ता० ११ काल्गुन । कास्सी ४ शब्दाल । कसकी ता० २१ । अनुराधा न० घ० ५ प० ३६ | दिनमान घ० २८ प० २२ । स्योदय घ० ६ मि० २० । स्यस्ति घ० ५ मि० ४० । चण्डराशि मेप हैं । आज धनिया ३ च० कुम्मराशि में बुध घ० ५२ प० १२ पर होगा । उ० यात्रा सु० बुव लग्नम शुभ है ।

काल्युनगुक्क क मंगलवार वर ५५ पर १६ । अग्रेजी तार २४ करवरी । बंगला तार १२ फाल्युन । फारसी तार ५ शब्दाल । फसली तार २२ । मरणी बर बर ९ पर र । दिनमान घर २६ पर २४ । सुर्योदय घंर ६ मिर १९ । सूर्यास्त घंर ५ मिर ४१ । चन्द्रशक्ति मेप बाद हुए बर २४ पर ६१ पर होगी । आज भद्रा घर ५५ पर १६ (राजमेर घंर ४ मिर २४) के बाद लगेगी जिएक्कर योग घर ९ टपरांत घर ४५ यावत् । २० योर घर ९ यावत् । सर सिर योर ९ बाद घर ६० तक है। याजां ग्रुभ नहीं है।

फाल्गुन्जुक्क म बुधवार घ० ५४ प० ५५ । खंबेजी ता० २५ फरवरी। बंगला ता० १३ फाल्गुन । फारसी ता० ६ शब्बाल । फसली ता० २३ । कृतिका न० घ० ११ प० ३ । दिनमान घ० २८ प० २६ । सूर्योद्ध घं० ६ मि० १८ । सूर्योस्त घं० ५ मि० ४२ । चन्द्रराशि वृष्टी। आज सहा घ० २५ प०६ (दिनमें घं०४ मि०२०) तक है। होळाएक ८ आरंभः। बुधाएमी ८। अञ्जपूर्णाएमी ८। स० सि० यो० घ० ११ प० ड० यावत्। यात्रा बुभ नहीं है।

फाल्गुनशुक्त ९ गुरुवार घ० ५३ प० १९ । अंग्रेजी ता० २६ फरवरी। यंगला ता० १४ फाल्गुन। फारसी ता० ७ शब्वाल । फसली ता० २४ । रोहिणी न० घ० ११ प० ५१ । दिनमान घ० २८ प० ३३ । सूर्योद्य घं०६ मि० १७। सूर्योस्त घं० ५ मि० ४३ । चन्द्रराशि वृष बाद मिथुन व० ४१ प० ४४ पर होगी। यायीजयद यो० घ० ११ प० १५ यावत। यात्रा शुम नहीं।

फाल्गुनशुक्त १० शुक्रवार घ० ५० प० ३७ । अंग्रेजी ता० २७ फरवरी । वंगला ता० १४ फाल्गुन । फारसी ता० ८ धाव्याल । फसली ता० २५ । स्माशिर न० घ० ११ प० ३३ । दिनमान घ० २८ प० ३६ । स्पॉद्य घं० ६ मि० १७ स्थांस्त घं० ४ मि० ४३ । चन्द्रराशि मिश्रुन है। उत्तरापादा २ च० मक्रराशिमें शुक्रा घ० २३ प० ३६ पर होगा । रवियोग घ० ६० यावत । द० यात्रा मु० वृष लक्षमें ८ । शुक्रदानसे शुभ है।

काग्युनशुक्त ११ शनिवार घ० ४६ प० ५५ । अंग्रेजी ता० २८, फरवरी । वंगला ता० १६ फाल्युन । फारसी ता० ९ शन्त्राच्छ । फसळी ता० २६ । आ० न० घ० १० प० ५ । दिनमान घ० २८ प० ४० । सूर्योद्य घं० ६ मि० १६ । स्यांस्त घं० १ मि० ४४ । चन्त्रद्वाशि मिधुन । धाद कर्क घ० ५६ प० २४ पर होगी । आज भद्रा घ० १८ प० ४६ । (दिनमें घं० १ मि० ४६ के वादमे घ० ४६ प० १५ । राश्रिमें घं० १ मि० २ तक ) रहेगी । आमलकी ११ मनं सर्वेषो । विश्वनाथ महापूजा राश्रीमें दर्शन (श्रंगारी ११) यापी जयद मु० घ० १० प० ५ वाद होगा । याश्रा शुभ नहीं है।

काल्गुनशुक्त १२ रविवार व० ४२ प० २६। अंग्रेजी ता० १ मार्च । बंगला ता० १७ काल्गुन । कारसी ता० १० सब्बाल । कसली ता० २७ । पु० न० व० ७ प० ५१ । दिनमान व० २८ प० ४३ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदत वं० ५ मि० १५ । वन्द्रशिक्ष कर्क है । आतसे अंग्रेजी महीना मार्च ३ आरंभ हुआ । गोविन्द्दादशीयोग वं० ९ मि० २३ के बाद होगा । त्रिपुष्कर योग व० ७ प० ५१ यावत । जलाशयादि प्र० मु० वृष लग्नमें ८ शनिके दानसे शुभ है । याता शुभ नहीं ।

फाल्गुन शुक्ळ १३ सोमवार घ० ३७ प० १४ । अं० ता० २ मार्घ। संगठा ता० १८ फाल्गुन । फारसी ता० ११ ज्ञान्ताल । फसळी ता० २८ । प्रनिवंसु न० घ० ३७ प० १४ । दिनमान घ० २८ प० ३७ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय वं० ६ मि० १५ । सूर्योदय तथा रिवयोग प्रवेष १३ मत है। याथी जयदयोग वं० ६ प० ३५ उपरान्त तथा रिवयोग स० सि० योग भी वं० ४ प० ४५ उपरान्त है। चौळ मु० मेष लग्नम शुभ है। उत्तर यात्रा मु० मेष लग्नम है।

फाल्गुन शुक्ल १४ मंगलवार घ० ३१ प० ३६। अं० ता० ३ मार्च। धंगला ता० १९ फाल्गुन। फारसी ता० १२ शक्वाल। फसली ता० २९। छलेपा न० घ० उई प० है दिनमान घ० २८ प० ४१। च्योंदय घं० ६ मि० कि० १४। स्योंद्य घं० ६ मि० कि० १४। स्योंद्य घं० ६ मि० पर होगी। आज मद्रा घ० ३३ प० ३६ (सायं घं० ६ मि० पर) के वादसे घ० ४८ प० ३९ (राम्निम घं० ४ मि० ४२) तक रहेगी। आज राम्निम घं० १ मि० ४० के वाद होल्कादहन। हुण्डा राम्नसीप्ता ३५। हुताशनी जन्म। यान्ना भ्रम नहीं है।

फारगुन गुक्क १५ ब्रुधवार घ०२५ प० ४१। अंग्रेजी ता० ४ मार्च । वंगला ता० २० फारगुन । फारसी ता० १३ शब्बाल । फसली ता० ३०। पूर्वा न०घ० ४२ प० ५= । दिनमान घ० २८ प० १५ । सुर्योदय घ० ६ मि० १३ । सूर्यास्त घं• १ मि० ४७ । चन्द्रशशि सिंह है। आज पूर्वा माहपदा नक्षत्रमें सूर्य घ० ११ प० ८ पर होंगे । मन्वादि १५ । होल्किविभूतिधारण । रजी-स्सवः । साथ चतुःवर्षायात्रा ११ । यात्रा ग्रुम नहीं है।

फाल्गुनकृष्ण ६ रवी मिश्रमानम् ४३।४६ दिनमान २७।३१

| ATT TO SEE THE | .77 1            | me!  |             |     | 2    |
|----------------|------------------|------|-------------|-----|------|
| ध्.म. हु.      | 3.               | . 33 | ચા,         | ₹1, | ٠,   |
| ९३ ९           |                  | Ę    | G           | 8 8 | - 44 |
| 8:0835         | 9 %              | २३   | ₹3          | २६  | ₹ F  |
| १३ ४५ २०       | १५               | ३९   | २७          | 81  | 8.3  |
| 837136         | u                | 39   | 8           | 16  | 16   |
| €033999        | <u>ુર</u><br>પુષ | 3 9  | 28          | 3   | 73   |
| पर च ५०        | ਰ                | 22   | 3.3         |     |      |
|                |                  | ***  | <del></del> |     |      |

机类加强 化二氯二氮



# फाल्गुनकृष्ण ३ रवी मिश्रमानम् ४४।३ दिनमान २७।५४

| स्रु मं, | ३.  गु.  इ | रु. श् | स्।के |
|----------|------------|--------|-------|
| 30 3     | 8 3        | 6 6    |       |
| ३,८      | 84.353     | ६१२४   |       |
| 38 29    | ४ ३ ४० ५   | 683    | 3 3 3 |
| ६०२७     | 803 28     | 3      | 2 2   |
| ४२ व     | ७ व म      | ा ३७   | 33,33 |



#### फाल्युनगुङ्ग ५ रवी मिश्रमानं ४४।१= दिनमान २८।१८

| ٦.  | मं.   | ਬ.  | ŋ.     | ग्र. | रा. | रा.  | के. |
|-----|-------|-----|--------|------|-----|------|-----|
| 190 | ą     | ٩   | २      | 6    | 6   | 33   | 4   |
| 30  | ઘ્    | २८  | 38     | २४   | २ ५ | 24   | રૃષ |
| २३  | २३    | 0   | 35     | 84   | ५२  | ષ દ્ | ५६  |
| ४७  | ra ro | 50  | વુ પ્ય | 58   | 88  | 8=   | 86  |
| 80  | 33    | 804 | 3      | ६७   | Ą   | Ę    | 3   |
| 14% |       | 88  | व      | 3 8  | ३५  | 33   | 33  |



#### फाल्गुनशुक्क १२ रवी मिश्रमानं ४४।३४ दिनमानं २=।४३

| -   |    |     |     |      |     |     |     |
|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| म्  | ਸ. | बु  | गु. | ग्र. | য়. | ₹1. | के  |
| 30  | ą  |     |     |      |     |     |     |
| 30  |    |     |     |      |     |     |     |
|     |    | S.c | १६  | 83   | ₹8  | ₹8  | 3.8 |
| ₹8  |    |     |     |      |     |     |     |
| ų o | 43 | 306 | 9 0 | 96   | પ્  | 3   | ₹   |
| 18  | व  | 4.0 | व   | 83   | ३५  | 38  | 9 श |



#### फाल्युन मास गोवर फलम्।

इस मासमें घृप, घन, कर्क, मीन, राशिवालोंको अङ्गमें पीड़ा मानसिक चिन्ता रोजगारमें साधारण लाम रहेगा, १० दिन पीछेके अच्छे बीतेंगे, मिथुन, खिह, फन्या राशि वालोंको १२ दिन उत्तम रहेंगे १० दिन सम रहेंगे, अपने रोजगारमें फायदा रहेगा, राज्य दण्डसे भय, शतुओंसे सदा दूर रहना चाहिये। उदद दान तथा तेल दान करनेसे सब शुभ होगा, शेप राशि वालोंको आपादकी तरह बीतेगा, ९ दिन सम १३ दिन खराव बाकी अच्छे १हेंगे किन्तु ४ बजे स्नान करनेसे महादेवजीके उपर विव्वपन्न युक्त जल चढ़ानेसे ग्रह मास अच्छा रहेगा। आगे ईश्वर इच्छा बलवती है।

#### पाल्गुन मास फलम्।

इस मासमें किञ्चित जल बरसेगा अजकी फसलमें मुपक अधिक हाती पहुंचावेंगे, वर्षांके सवबसे फसल अच्छी ही रहेगी। पशुआँको सुल रहेगा, शुंक पक्षमें मनुष्पोंके वास्ते साधारण रोग लगा रहेगा, दिलमें वेचयनी रहेगी, वर्चोंके लिये भी कष्टकारक है। गेहूं, जब, चना, धानका भाव तेज होगा मास कहनी, जवार बाजरा, कोदो, मका, भाव सम होकर मन्द हो जायेंगे, न्वेत वस्तु मंहगी रहेगी, जल वस्त परमीन हत्यादिका भाव तेज होकर मन्दा हो जायेंगा, सोना, चांदी, जवाहिरात मोतीका भाव तेज रहेगा, प्रजाम राज्य भय असन्तीप धर्म विश्वव उठे रहेंगे, यह वर्ष कन्या, मोन, तुला, धृक्षिक राशिवालोंको कष्ट कारक रहेगा।

इस पत्तभर उत्तरायण सूर्य दक्षिण गोल और शिशिर ऋतु चैत्र कृष्ण ११ शनिवार तक रहेगी, बाद बसन्तऋतु होगी। औ० महीना २ मार्च ता० ३१ सन् १८३१ ईस्वी होगा।

चैत्र कुष्ण १ गुरुवार घ० १९ प० ४६ । अंग्रेजी ता० ५ मार्च । बंगला ता० २ १ फालगुन । फासी ता० १४ शब्दाल । फसली ता० १ । उत्तरा न० इत्तरा न० घ० ४८ प० ५६ । दिनमान घ० २८ प० ५८ । सूर्योद्य घं० ६ मि० ० । सूर्योद्य घं० ६ मि० ० । सूर्योद्य घं० ६ प० ४७ के बाद होगी। लाज वसन्तोत्सव १ । चृतकुसुमप्रायनं १ । यायी लयदयोग घ० १९ प० ४३ यावत है । जलाययदि प० स० हुए लग्नमें ८ शक्तिके दानसे, गुला लग्नमें १२ चन्द्रके दानसे शुभ है । वस्प्रवेश सु० गोध्रिल में सुभ है । याया शुभ नहीं है ।

चैत्र कृष्ण २ शुक्रवार घ० १५ प० ५५ । अंग्रेजी ता० ६ मार्च । वंगला ता० २२ पाल्य । पारसी ता० ११ शब्दाल । फसली ता० २ । हस्त न० घ० ४५ प० ० । दिनमान घ० २९ प० २ । सूर्योद्य घं० ६ मि० १२ । सूर्यास्त घं० १ मि० ४६ । चन्द्रशिश कन्या है । आज भद्रा घ० ४९ प० १९ (रान्त्रिमें घं० ५० मि० ४०) के वादसे लगेगी । मासदग्व तिथि २ । यात्रा शुम नहीं ।

चैत्रकृषा ३ शनिवार घ० ८ प० २६ । अंग्रेजी ता० ७ मार्च । वंगला ता० २३ फाल्युन । फारसी ता० १६ शन्वाल । फसली ता० ३ । चि० न० घ० ४१ प० ३६ । दिनमान घ० २९ प० ५ । स्योद्य घं० ६ मि० ११ । स्यांस्त घं० ५ मि० ४९ । चन्द्रशिश कन्या । वाद तुला घ० १३ प० १९ पर होगी । आज मदा घ० ८ प० २६ (दिनमें घं० ६ मि० ३३ तक ) रहेगी । संकष्टी गणेश ४ व्रतम् । चं० उ० ष्टं० रा० घं० ९ मि० १९ पर होगा । क्ल्योदिः ३ । यात्रा शुम नहीं है ।

चेत्रकृष्ण ४ रविवार घ० ५३ प० है । अंग्रेजी ता० म मार्ग । यंगला ता० २४ फाल्युन । फारसी ता० १७ शब्बाल । फसली ता० ४ । स्वा न० घ० ३८ प० ४४ । दिनमान घ० २९ प० ९ । सूर्योद्य घं० ६ मि० १० । सूर्यास्त घं० ५ मि० ५० । चन्द्रराशि तुला है । आज रङ्ग पंचमी है । मासञ्जन्य ति० ४ । जलाशयादि प्र० मु० वृष लग्नमें ८ श० के दानसे शुम । यात्रा शुम नहीं है ।

चैत्रकृष्ण ६ सोमवार घ० ५६ प० ० | अंग्रेजी ता० ९ मार्च । यंगला ता० २५ फाल्युन | फारसी ता० ३८ भव्याल । फसली ता० ५ । वि० न० घ० ३७ प० ३ । दिनमान घ० ३९ प० १३ । स्योद्य घं० ६ मि० ९ । सुर्यास्त घं० ५ मि० ५१ । चन्द्राशि तुला । वाद वृद्धिक घ० २२ प० ३० पर होगी । आज भद्रा घ० ५६ प० ० ( राजिमें घं० ४ मि० ३३ के बाद लगेगी। यमदंदयोग घ० ३७ प० ३ यावत् । याजा शुभ नहीं है।

चैत्र कृष्ण ७ मंगलवार घ० ५३ प० ४४ । अंग्रेजी ता० १० मार्च । मंगला ता० २६ फाल्पुन । फारसी ता० १९ शब्दाल । फसली ता॰ ६ । उनु० न० घ० ३६ प० ५ । दिनमान घ० २९ प० १७ । स्पेंद्य घं० ६ मि॰ ९। स्यांस्त घं॰ ५ मि॰ ५१। चन्द्रशशि वृश्चिक है। बाज घ॰ २४ प॰ १३ (दिनमें घं॰ ४ मि॰ ६) तक भद्रा रहेगी। रवियोग घ॰ ३६ यावतः। यात्रा हुम नहीं है।

चैत्र कृष्ण ८ बुधवार घ० १२ प० १२ । अग्रेजी ता० ११ मार्च । बंगला ता० २७ फाल्मुन । फास्ती ता० २० शब्बाल । फसली ता० ७ । उनेष्ठा न० घ० २६ प० १७ । दिनमान घ० २९ प० २० । सुर्योदय चं० ६ मि० ८ । सूर्यास्त घं० ४ मि० ५२ । चन्द्रशक्षि वृश्चिक, बाद धन घ० ३६ प० १७ पर होगी । आज शीतलादर्शनं ८ । बन्द्रोदेवी जनम ८ । मैरवाष्ट्रमी ८ । बुधाष्ट्रमी ८ । सार्गीगुरु घ० ५२ प० ११ पर होगा । यात्रा श्चम नहीं है ।

चैत्र कृष्ण ९ गुरुवार घ० ५२ प० ५४ । अग्रेजी ता० १२ मार्चे । वंगला ता० २८ फाल्गुन । फारसी ता० २१ घटवाळ । फसली ता० ८ । मूज न० घ० २७ प० ४३ । दिनमान घ० २९ प० २४ । सूर्योदय घ० १ मि० ७ । सूर्योत्त घ० ५ मि० ४३ । चन्द्रशक्षि धन है । आज पू० भा० न० ४ चन्द्र भीन राज्ञिमें ग्रुध घ० ११ पठ ५९ पर होगा । यात्रा ग्रुध नहीं है ।

चैत्रकृष्ण १० शुक्रवार व० ४४ प० २८। अंग्रेजी ता० १३ मार्च । बंगला ता० २९ फाल्युन । फारली ता० २२ शब्बाल । फसली ता० ९ । पु० घ० ४० प० २५ । दिनमान व० २९ प० २८ । सुर्वोदय वं० ५ मि० ५४ । चन्द्रस्ति धन, बाद सकर घ० ५६ प० २३ पर होगी । मासान्त । यात्रा ग्रुम नहीं।

चैत्र कृष्ण ११ ज्ञानिवार घ० ५७ प० ११ । अं० ता० १४ माचे। जाला ता० ३० फालान । फारसी ता० २३ ज्ञान्ताळ । फसजी ता० १० । उ० न० घ० ४४ प० १० । दिनमान घ० २९ प० ३२ । स्योद्य घ० ६ मि० ६ । स्याद्य घ० ६ मि० ६ । स्याद्य घ० ५ मि० ६ । चन्द्रशि मकर है । आज मीन संक्रान्ति घ० १७ प० २९ पर होगी । सु० ४५ फ० समघता । संक्रान्ति पुण्यकालादिमें घ० १ मि० ६ के नादसे सूर्यास्त हक । पापमोचिनी ११ ज्ञातम् । स्मार्तानां । यात्री जयदयोग घ० २४ यावत् । यात्रा शुभ नहीं है।

चित्रकृष्ण १२ रविवार घ० ६० प० ०। अंग्रेजी ता० १% सार्च । बंगला ता० १ चेत्र । फारसी ता० २४ शब्याल । फसली ता० ११ । अ० न० घ० १९ प० २० । दिनसान घ० २९ , प० ३% । सूर्योद्य घं० ६ सिवै ५ । सूर्यस्त घं० ५ सि० ४५ । चन्द्रशिश सकर है। आजसे बंगला चेत्र आरम्भ हुना। पापमीचनी १६ व्रतं संन्यासि वैष्णवींको । ६रिवासरः घं० ११ मि० ४, बाद पारण करना चाहिये । यात्रा ग्रुम नहीं है ।

चैत्र कृष्ण १२ सोमवार घ० १ प० ४ । अंग्रेजी ता० १६ मार्च । यंगला ता० २ चैत्र । फारसी ता० २५ शब्दाल । फसली ता० १२ । घन न० घ० ४१ प० १२ । दिनमान घ० २९ प० ३९ । स्योंदय घं० ६ मि० ४ । स्योंस्त घं० ५ मि० ४६ । चन्द्र राशि मकर, बाद कुंध घ०, २२ प० १६ पर होगी । आज सोमप्रदोप १३ वत है। यावी जयद्योग घ० १ प० ४ के बादसे होगा । यात्रा ग्रुम नहीं।

चैत्र कृष्ण १३ मंगलवार घ० १ प० ४६। अंग्रेजी ता० १७ मार्च। यंगला ठा० ३ चैत्र। फारसी ता० २६ शब्दाल। फसली ता० १३। शतभिष न० घ० ६० प० १। दिनमान घ० २६ प० ४३। स्योंदय घं० ६ मि० ३। स्यांस्त घं० ५ मि० ५७। चन्द्रशिक्ष कुंभ है। आज भद्रा घ० ५ प० ४५ (दिनमें घं० ८ मि० २१) के वादसे घ० ३८ प० २४ (राजिमें घं० ९ मि० २५) तक रहेगी। उ० भा० नक्षत्रमें सूर्य घ० १५ प० ८ पर होंगे। मास विवस्ति घतम् १४। वादगीयोग घं० ८ मि० २१ यावत्। यात्रा शुभ नहीं है।

चैत्र कृष्ण १४ बुधवार घ० ११ प० १ । अंग्रेजी ता० १८ मार्च । वंगला ता० ४ चैत्र । फारसी ता० २७ शब्बाल । फसली ता० १४ । शतभिप न० घ० १ व० ६८ । दिनमान घ० २९ प० ४७ । स्पोंदय घं० ६ मि० ३ । स्पोंस्त घं० ५ मि० ५७ । चन्द्रशशि कुंभ, बाद भीन घ० ५१ प० ६५ के धार होगी । रुद्र कर तीर्यम्रानं १४ । केदारकुँ ढोदकस्नानं । सिनीवाली ३० । द्र्यंभ्राद्र म् ३० । मन्वाद्र ३० । यात्रा श्रुम नहीं ।

चैत्र कृष्ण ३० गुरुवार घ० १६ प० १६। अंग्रेजी ता० ६९ मार्च । गंगला ता० ५ चैत्र । फारसी ता० २८ शव्याल । फसजी ता० १५ । पूर्वा न० घ० म प० ०४ । दिनमान घ० ०९ प० ५० । सूर्योदय खंब ६ मि० २ । सूर्योस्त गंव ४ मि० ५८ । चन्द्रशशि मीन है। आज स्नात-द्वान तर्पणमें ३० । कुहु ३० । यात्रा शुभ नहीं ।

#### चैत्रकृष्ण ४ रवी मिश्रमानं ४४।५१ दिनमानं २६।६

| ब  | मं .  |     | IJ.  | ₹.        | वा | ₹1  | के  |
|----|-------|-----|------|-----------|----|-----|-----|
| 80 | ą     | 30  | 2    | S,        | 6  | 33  | પ્  |
| २४ | ષ્ટ   | २३  | 8 10 | 9         | २६ | ąų  | २४  |
| २७ | રૃષ   | २७  | ध्र  | 88        | 90 | 35  | 3 5 |
| 43 | પ્રદ્ | ५१  | 30   | ષ્યુ પ્યુ | ३४ | 80  | 30  |
| হ  | - U.  | 808 | 2 3  | ६९        | ч  | ą   | 2   |
| ઝ  | व     | 26  |      | 1         |    | 3 3 | 33  |



#### चैत्रकृष्ण १२ रवी मिश्रमानं ४५। इ दिनमानं २६।३५

|     |     |            |            | •   |       | ` . |     |
|-----|-----|------------|------------|-----|-------|-----|-----|
| ₹.  | ਸ.  | बु.        | IJ.        | ਹੁ. | হা.   | रा. | के. |
| 9 8 | : 3 | <b>333</b> | _ <b>S</b> | 9   | =     | 33  | *   |
| 3   | . 8 | ફ          | د. و       | 90  | ₹ ₹   | ર્ક | 38  |
|     | 34  | . 3        | 43         | 48  | 83    | 40  | 40  |
| २६  |     |            |            | 3.6 |       |     |     |
| 49  | 000 | 3,08       |            |     |       |     |     |
| 281 | व   | 6          | मा         | 38  | \$ 00 | 63  | 93  |
|     | ,   | 100        |            |     |       |     |     |



#### चैत्रमास फल।

चैत्र मासमें प्रायः धान्यका भाव तेजीय रहेगा। जाततामें बढ़ी हळवळ मची रहेगी, किन्तु राजासे भय अधिक रहेगा। अधिक मतमतान्तर होनेकी सम्भावना है। जन्यज जातियोंका जोर पुष्ट रहेगा, धर्मद्रोही जुनीतिसे कार्य चळावेगे। समयके प्रभावसे द्वित्र भी अपना कर्म छोड़कर कुमार्गगामी होंगे, इसीळिये आसजावः पतन हृष्टिगोचर होता है। इस मासमें तुळा, वृक्षिक, धन, कुम्म गशिवाळोंको १२ दिन अच्छे, ८ दिन सम और शेष छोरे बीतेंगे। रोजगारमें विशेष छाम न रहेगा। खिल्लो-भाइबामें द्वारे छो रहेंगे। सिर तथा पेटमें पीड़ा अधिक रहेगी। भीन, मेष, सिह, कन्या राशि- साळोंको यह मास द्वार हो प्रतीत होता है। नौक्रीमें कायदा न रहेगा, सत्य- नारायणकी प्रजासे सब दोप दूर होंगे। यसमीका खल्ला होने होगा।

#### श्रीभारतप्रमेमहामण्डलके संरचकलमें

# निरामाराम-श्रन्थ-प्रकाशनका नया आयोजन ।

# निगमायग्रन्थयाला ।

पाश्चात्य देशांगे धार्मिक अन्यप्रकाशनका गडा मन्त्व है। वहांके लोग स्ववेश विदेशोंगे टोका टिप्पणी और माध्यों सहित अपने धर्मके अन्धाका ऐसा प्रकाशन करते हैं जिससे वे सबसाधारणकी अत्पाद्यमें मिल जाते हैं। अन्ध भी सर्धवादिसम्मत, खुलभ, शुद्ध और मधुर भाषाम निकलते हैं, तथा इस कार्यमें बहां ही जनता प्रति वर्ष करोड़ों कपूरे आवाम निकलते हैं, तथा इस कार्यमें बहां ही जनता प्रति वर्ष करोड़ों कपूरे आवाम हो बोर उत्साहसे स्वयं करदेता है।

विचार पसा रखा गया है कि, इस कायमें साशाणके साशा रण न्यति से लेकर साधीन राजा महाराजा नक हमारा हाथ वैश सक्तो । इस कार्यमें भाग सनेवाल महानुसावाका विदेकी लिक जीवित रमृति भी यह जागती, उन्हें पुष्य श्लीर येशकी प्राप्ति होगी तथा सनातंत्रभावलम्बियोका परम उपकार होगा। इसक जिय निम्नलिखित योजना स्थिर की जाती हैं:—

े (१) इस प्रेन्थमालाक द्वारा चारी वेदा, उनकी शोजाबी, बाह्मण प्रेन्थों, उपनिषदी, स्पृतियो श्रोर पुराणाके शुद्ध संस्करण अपूर्व वेद्यानिक दिल्लीणया, जो खाजतक प्रकाशित नहीं हुई है, और हिन्दी खनुवाद सहित प्रकाशित किये जायगे।

(२) वेदी, उप नगरी, स्मृतियों, महापुराणी, पुराणी, उपपुराणी आदि शास्त्रीय अध्याकी ऐसी बृहेत्स्वी श्रीमहामगडलम् संस्थान्य युक्त भारतिबिख्यात पण्डिताके द्वारा चनाहे गई है। जिससे श्रित्यक अलोक और एक हो विषय कहां कहां है। इसका पदा लग सकती है, ऐसी अदस्त स्वा अवतक कहां नहीं वेनी थी। ऐजी शास्त्रीय अन्य हिन्दी अनुवाद-और चेनानिक टिप्पणियोक साथ, प्रकांशित होंगे, उनके साथ यह सूची भी दी जायगी।

्रियादा २०० से ३०० पृष्टा तक रहेगा और इसका प्रत्य सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता है। एवं सहता प्राप्त प्रदेश हैं। एवं सहता प्राप्त सहता प्रदेश हैं। एवं सहता प्राप्त सहता प्रदेश हैं। एवं सहता प्रदेश है। एवं सहता प्रदेश हैं। एवं सहता प्रदेश हैं। एवं सहता है। वितामृत्ये घमपेनार, पुरुष, यश श्रीर अरप्र

श्रायिक लोभकी नयी योजना

ृ ८('७') जपर लिखित कार्य्यको चलाने यो छ देसके सहायताथ यात्रालय ( बेसें) को सहाहरूएँ यनानेह लिये पंक लामि सुप्रेयका डिनेझर पांच वर्षके लिये निकालनेका सिएडिकेटक सञ्चालकोने निश्चय किया है। डिनेझर पर ६॥) साहेझ रूपण सेकडा सुद हरें साल बरावर मिलेगा और डिनेझर जरीवनेके समयसे पांच वर्षके बाद यह रुपया वापस दे दिया जायगा। दोनो विभागोंमें लगभग १०००००) लगा है और अवतक प्रकाशन विभागमें लगभग १०) सेकडे लाम हो रहा है। यदि इन लाभवायक विभागोंमें एक लास रुपया और लगाया जायगा तो ५०) सेकडे लाम होता में आहरभव नहीं है। उप र्युक्त डिनेझर लेनेने देशके छोटे बड़े सब हिन्द हाथ वटा सके, रस लिये डिनेझर लेनेने देशके छोटे बड़े सब हिन्द हाथ वटा सके, रस लिये डिनेझर लेनेने हेशके छोटे बड़े सब हिन्द हाथ वटा सके, रस

(के) देशके दानी खाधीन आर्मिक तपतिबृद्ध श्रथवा जो घनी सज्जत केवल पक खण्डकी छपाई पक बार देगे, व सालाफे स्थाई सरज्ञक माने जायगा। अन्ह मालाकी उसी पुस्तकको १० प्रतियाँ विना मृत्य दी जायगा। श्रोर जो खण्ड वे छुपा दंगे, उसमें उनका सचिक चरित्र छापा जायगा। तथा वह खण्ड उन्होंकी समिति किया जायगा।

(ख) जो घनी सदान कमसे कम । सहस्र रूपयेका डिवेश्चर लगे, उन्हें भी स्थाई सरज्ञ समभा जायगा थ्रार उनका भी सचित्र चरित्र एक किसी खगडमें प्रदाशित होकर उन्हें समर्पित किया जायगा

(म) मानाक पायक ने होंगे, जो पैक सहस्र या इससे श्रीय कका डिवेश्वर लगे। वे विशेष सहागक कहा होगे। उन्हें भी सद १॥ सेकडे दिया जायगा। यदि ते चाहे तो सदक हिगुणित रक्तमकी पुरतक जिना मंत्र्य उन्हें मिला करगी। यदि पुरतकांका मत्य बाद करके भी सदका रुपया वचे रहा, तो बह उन्हें लोटा अदया जायगा

( हा ) जो क्षेत्रस्य २००० का हो। जिन्हार लगा, उन्हें भी धा) संकड़ा उन्हें निर्माण और वे सहायक कहात्रमें। निरम (ग) के यन् सार उन्हें भी पुरुष और सह पानेका समीता रहेगा।

- (1) इस ब्रायोजनक ब्रानुसार डिवंझर लेनेवालांको सुद् देकर बीट खर्च ब्रादि वादकर भी यदि लाभांश कन रहा, (जन रहना सरमवाशी है) तो उसमैस ५०) सेकडा दोनो विभागोंकी उन्नतिक लिये रखकर रोप रुपया नियम स्नुग, युक्त सभ्योकी यथा भीग समान रुपसे बांट दिया जायगा ।
- (६) अपर लिखित लामके श्रातिरिक्त इन संउजनोक घरमें सुग् मताक साथ एक पिन्ति पुस्तकालय बन जायगा, जो संद्गृहस्थ-मानके लिये खावश्यक है।
- (७) महामण्डल प्रन्यमालांक जो सहजत १) प्रवेश गुटक देकर सदस्य हो गये है या होंगे, उन्हें प्रोते मृत्यमें इस मालाक संग प्रन्थ मिलगे।

उक्त करपनी दस लाज रुपयेके हिस्समें विभक्त होकर जोती गई है। जिसके हिस्स भी मिल सकते हैं, जिसमें वस विभाग, बुक्त डिपो विभाग, शास्त्र प्रकाशन विभाग सम्शादपत्र विभाग झाढ़ि कई विभाग है। अस्तावित उक्त कार्य शास्त्र प्रकाशन विभाग होरा सम्पादित होगे।

इस योजनाक अनुसार निगम।गम प्रस्थम।लाः से लाम उदान। और हिन्दुजातिका एक प्रस्याद प्रकाशन विभाग तथा समिद्विष्ण यम्ब्रीलय यत्ता सन्तिनधमांबलम्बी मात्रका कर्तव्य है। सर्वसाधा रण और घना मानी पुरुषोसं विनम्न प्रार्थना है कि यथा सम्भव प्रश्नि इस कार्यभ हाथ बटानका छुण करें, जिससे इस विरोट अभावको पूर्ति विना यिलम्बक्त की जा सके। जो सज्जन इस प्रमे यभ कार्यमें सहायक बन्ता चाह, व मेरे नाम प्रभू भेजें।

वोफ अफ़सर—

भारत्यमें लिएडवेट लिमिटेड, सिएडवेट भवन बनारल सिटी।

# स्थिर याहकोक नियम।

(१) इनमेसे जो कमले कम ४) मृत्यको पुस्तक पुरे मृत्यमे खरीदेशे अथवा विधर आहक होने हा चन्दा १) अञ्ज देशे हुन्हें शेव और आगे प्रकाशित होने वाली सब पुरतके हे मुख्यमें दी जायंगी।

(२) स्थिर श्रहकोको मालामें प्रकाशित होनेवाली हर एक पुस्तक जरीदनी होगी। जो पुस्तक इस विभाग द्वारा छापी जायगी वह एक विद्वानोकी कमेटी द्वारा पसन्द करा ली जायगी।

(३) हर एक प्राहक प्रापना नम्बर लिख कर या दिखा कर हमारे कार्यालयसे प्रथना जहां वह रहता हो वहां हमारी शाखा हो सो बहांसे खटण मृत्य पर प्रस्तकें खरीद सकेंगा।

(४) जो धर्मसभा इस धर्मकार्यमें सहायता करना चाहे और जो सज्जन इस प्रथमालाके स्थायो प्राहक होना चाहे वे तीचे लिखे पतेपर पत्र भेजनेको छुपा करें।

> येनेजर, निगमागम चुकहिपो, भारतधर्म सिण्डिकेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, बनारस सिटी

# सनातनधर्मकी पुरतके।

# धमकल्पद्रम ।

#### शिखामी दयानन्द विरचित

यह हिन्दुधमें आहितीय और परमावश्यक ग्रंथ है। हिन्दुः जातिकी पुनस्त्रतिक लिये जिन जित आवश्यकीय विषयों की जरूरत है, उनमें से सबसे बड़ी भारी जरूरत एक ऐसे धमें प्रस्थकी थी कि जिसके अध्ययन अध्यापने के द्वारा सनातन्ध्रमें को रहस्य और उसका विस्तृत खरूर तथा उसके अह उपाड़ों का यथार्थ जान आह हो सके और स्वाय ही साथ बेंद्र और सव शालों का खश्य तथा देते और सव शालों के हैं हुए विश्वानीका व्यथकम खरूप जिल्लासुकी भेतीभाति विदित हो सके। इसी गुरुतर अभावको कर बरने के लिये शारतके असिद्ध धमें बका और श्रीभारतधर्म महाविधालयक दर्शनशासक अध्यापक

श्रीमान स्वामी द्यान्द्रजी महाराजने इस् अन्यका श्रीस्वन किया है। इसमें वर्तमान समयके आलोच्य सभी विषय पिस्नवस्त्रपं दिये गये हैं। इस अन्यसे आजकलके अंशास्त्रीय को दिवान हित धमें प्रमाण श्रीर धमें प्रचारके द्वारा जो हानि हो रही है वह सबन्दर होकर यथार्थकपसं लनातन बेदिक धमका प्रचार होगा। इस येथरलमे साम्प्रदायिक पक्षपातका लेशमाय भी नहीं है और निर्प क्षर पसे सब विषय प्रदिशादित किये गये हैं, जिससे सक्षर प्रकार के अधिकारी कल्याण पाप कर सक इसमें गोर भी पुर विशेषता यह है कि हिन्द्रशास्त्रके सभी विकान शास्त्रीय प्रम ए। शोर युक्तियोके सिवाय शाजकलको पदार्थ विद्या Science के हारा मी प्रतिपादन किये गये हैं । जिसमें जाजकलक नवशिश्रित पुरुष भी लाभ उठा सके। उसके सात लगड प्रकाशित हो चके हैं। प्रथम खराडका मन्य र ), ब्रितीयका (॥), तृतीयका र) चन्यका २), विचमका २), पप्रकान्ता), संसमका २) त्योर प्रध्म का २) है। इसके प्रथम दो जगड बढिया कागजगर भी छापे गय है। श्रीर दोनों हो एक यहते एउटर जिल्दम बाघ गये हैं। स्मल्य u) है

#### प्रवीण हिष्टमें नवीन भारती

#### श्रीखामी दयानन्द सम्पादित

्रस प्रधमे आयंजातिका आदि वासम्थान उनिहरा आद्रश निक्रपण शिक्षादरी आयंजीवन चर्णधर्म आदि विवयं वेदानिक युक्ति तथा आसीय प्रमाणांके साथ चर्णित है। यह प्रस्थ वर्म-शिक्षाके अर्थ बोल्पल क्रांसका पाट्य है। रसके दो खंगड हैं। प्रत्येकका मृत्य रे

# नवीन दृष्टिमें प्रवीण भारत ।

#### शिखापी दानन्द संस्पादितः।

ारतका प्राचीत गोरव झोर घार्यजातिका महस्य जातनेके लिये यह एक हो पुस्तक है।। इसका दितीय संस्करण परिचन्धित श्रीर सन्दर्भ हो का खान्ये । यह प्रस्थ भी बीठ पदे द्वासका पाठ्य है। मुठ रोक्ष

# साधनचन्द्रिका

## श्रीखामी इयान-द विरन्तित ]

्रहिसमें मंत्रयोग, हठयोग, लययोग छोर राजयोग इन चारो. योगाका संजेतमें ऋति सुन्दर वर्णन किया गया है। यह प्रंथ मध्यम दार्षिक एक ए० क्लासका पाट्य है। म० १॥।)

#### शास्त्रचं द्रिका ।

श्रामिताशिना श्रोर ज्ञानजननांको विद्या कहते हैं विद्या दो भागी में विभक्त हैं एक परा विद्या श्रोर दूसरो अगरा विद्या गुरुषु छसे भाम होनेवाली ब्रह्मविद्या परा विद्या कहनाती है। परा विद्या अन्थांसे नहीं प्रकाशित हाती। श्रधांसे प्रकाशित होने वाली विद्याको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या भी पुना दो बाली विद्याको अपरा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या भी पुना दो शानों में विभक्त है प्रथा—जीकिक विद्या स्नोर परलोकिक विद्या। शिल्प, कला, वाणिज्य प्रवार्थविद्या, सायन्त्र, राजनीति, समाजनीति, युद्धविद्या, विकित्साविद्या आदि सब लोकिक विद्याक श्रान्तकोते हैं और देव श्रीर वेदसम्मत दशत प्रशासिक विद्याक श्रान्तक माने पर्य है। परलोकिक विद्याक श्रान्तक माने पर्य है। परलोकिक विद्याक विद्याक विद्याक विद्याक विद्याक स्वार्थ विद्याविद्योक। धर्म शिल्प भी विद्याविद्योक। धर्म शिल्प भी स्वार्थ विद्याविद्योक। धर्म शिल्प भी करनेम सहायता श्राप्त हो सके। मन्य १॥) कपर्या

# धमचंद्रिका ।

#### श्रीखामी दयानन्द विरचित ]

प्रस्त आसके वालकोक पाठनीपयोगी उत्तम धर्मपुस्तक है।
इसमें सनातनपर्मका उदाद सार्थभीम सक्दपवर्णन, यक, दान, तप
प्रादि धर्माक्षीका विस्तृत वर्णन, वर्णधर्म, आध्रमधर्म, नारीधर्म,
धार्थधर्म, राजधर्मतथा प्रजाधर्मके विषयमें बहुत कुछ लिखा गया
है। कर्मावज्ञान, सध्या, प्रअग्रहायक द्यादि नित्यक्रमोंडा वर्णन,
बाहुश संस्कारीक प्रथक प्रथक वर्णन ध्रीर संस्कारशहिष्ठ तथा
क्रियाशहि हारा मौक्षका यथार्थमाण निद्या किया गया है। इस
प्रथक प्रथक श्रावणी धर्मनत्व अवष्य ही अच्छी तरहस जान

#### धमेसापान ।

यह धर्मशिक्षा विषयक वडी उत्तम पुस्तक है। बालकी की इससे धर्मकी साधारण जान मलीभीति हो जाता है। यह पुस्तक क्या वालक वालिका क्या वृद्ध खी पुरुष, स्वके लिये वहुत ही उपकारी है। धर्मशिक्षा पानकी इच्छा करने वाले संदर्जन अवस्य इस पुस्तकको मेगाया दह स्कुलको प्रवी कथा का पाट्य है। मृत्या। आना।

# धर्म-कर्म-द्रोपिका।

इस पुस्तकमें कर्मका खक्षण, कमके भेद सम्कारके ल्लाण श्रीर भेद विदक्ष सम्काराका रहत्य, विविध कमका वैद्यानिक स्वकृष वर्मयन्थ्रतसे मुक्ति, कमेके साथ अमका मिश्र सम्बन्ध, धर्मक्षण करण इमका विस्तृत वर्णन वर्णाश्रमधर्मको महिमा श्रीर विद्यात, उपा सता रहस्य, उपासनाका मलभिक्तिस्य पोठ रहस्य, धर्म कम श्रोर यह प्रवदाका वैद्यानिकरहस्य श्रोर सदासारका विद्यान श्रीर महत्त्व प्रतिपादन किया गया है। यह प्रन्थ मल श्रीर सुरुपण हिन्दी श्रवुवाद सहत शास्त्रीय प्रमाग देकर छापा गया है। यह श्रेम्थरल प्रत्येक सनातनधर्मावलम्योके लिये उपादेय है। मुख्य ॥)

#### सदाचारसोपान ।

यह पुस्तक कोमलमति शालक बालिकाश्लोको धर्मशिलाके तिये प्रथम पुस्तक है। यह स्कूलको तोसरी कक्षाका पाठ्य है। मृत्ये 🕽 एक श्लानाः।

# कन्याशिचांसीपान ।

कोमलमति कन्याश्रोको धमशिचा हेनेके लिये यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। मृल्य ८)

#### वसवय्यमापान्।

ब्रह्मचर्यव्यत्को शिद्धाके लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी है। सब ब्रह्मचारी ग्राक्षम, पाठशाला श्रोर रक्तलोमें इस ग्रन्थकी पटाई होती - मन्चाहिय (घा) श्राना (

# राजशिकासोपान

राजा महाराजा और उनके कुमाराको धार्मिक शिला देनेके लिये यह अन्थ बनाया गया है। परन्तु सर्वसाधारणकी धर्मणिलाके लिये भी यह अन्थ बहुत हो उपयोगी है। इसमें सनातनधर्मके अक श्रीर उसके तस्व अञ्जी तरह बताये गये हैं। मृत्य 🔊 तीन स्थाना।

#### साधनसोपान ।

यह पुस्तक उपासना और साधनशैलीकी शिला पाप्त करनेमें बहुत ही उपयोगी है। इसका बंगला श्रमुत्राद भी छए चुका है। बालक बालिका श्रोको पहलेसे इस पुस्तक को पहाना चाहिये। यह पुस्तक पेसी उपकारों है कि, बालक और बुद्ध समानस्वस इससे साधने विषयक शिला लाभ कर सकते हैं। मृत्या) श्राना ।

#### शास्त्रसोपान

सनातन्धमके शास्त्रोका सारांग इस ग्रन्थमें वर्शित है। सब शास्त्रोका कुछ विवरण समभनेके किये प्रत्येक सनातन्ध्रमार्थ नेलम्बोके लिये यह प्रत्ये बहुत ही उपयोगी हैं। सृट्ये।)

# धमप्रवारसापान ।

यह प्रस्थ धर्मापदेश देनेवाले उपदेशक शोट पौराणिक परिस्ती. के लिये बहुत ही हितकारी हैं। मृत्य ।) श्राना ।

उपदेशपारिजात ।

यह संश्कृत ग्राह्मक अपूर्व अन्य है। सनातन्यमं स्था है। धर्मापरश किसको कहते हैं, सनातन्यमं के सब शास्त्रामं क्या क्या विषय हैं। धर्मवका होनेक लिये किन किन योग्यताओं होनेकी आवण्यकता है इत्यादि अनेक त्रित्य रस अथमें हैं। संस्कृत विद्वान साबको पहना उचित है और धर्मवक्ता, धर्मापदेशक, पौराणिक पण्डत आदिके लिये तो यह ग्रंथ सब समग्र साथ रखने योग्य है। मृत्य ।) आना।

# कल्कपुराण् ।

क्रिक्षपुराणका नाम किसन नहीं छना है इस कलिएगमें करिक महाराज अवतार धारण कर हुएका संहार करने उसका पूर्ण बुत्तानत है। बतमान समयक लिये यह बहुत हितकारी ग्रन्थ है। विश्व हिन्दी अनुवाद और विस्तृत भूमिका सहित यह श्रन्थ प्रकाशित हुशा है। ध्रमेजिकासुमात्रको इस श्रन्थको पढ़ना उचित है। मृत्य १॥)

#### येगदशन।

हिन्दी भाष्यसहित। इस प्रकारका हिन्दी भाष्य और कही

प्रकाशित नहीं हुआ है। सेन दर्शनामें योगदर्शन सर्ववादिसम्मत

प्रश्न है और इसमें साधनके द्वारा अन्तर्जरातके सर विषयोंका

प्रत्यक्त अनुभव करा देनेकी अणाली रहतके कारण इसका पाइन

श्रीर भाष्य एवं टीका निर्माण बही सुचाहरू पसे कर सकता है, जो

योगके कियासिडांशका पारगामी हो। प्रत्येक सुनका भाष्य अपेक

सुनके आदिमें भूमिका देकर ऐसा कमबद्ध बना दिया गया है कि,

जिससे पाठकाको मनानिवश्च पूर्वक पदन पर असम्बद्ध नहीं मालुम

होगा और एसा प्रतीत होगा कि, महिन सुनक्त राजव्य निर्माण कर

दिया है। इसका दिवाय सरकरण द्वपकर तैयार है। इसमें इस

भाष्यका और भी अध्वक सुरुपट, परिवद्धित और सरक किया

गया है। मुल्य रे) दो रुपया।

#### श्रीभारत्रधमेमहामग्डलरहस्य

इस प्रथमें लात अध्याय है। यथा-क्षार्थ्यजातिकी दशाका परि वर्त्तन चित्ताका कारण, स्वाधिनिर्णय, श्रीषधिप्रयोग, स्वप्र्यसेवन बाजरता श्रीर महायक्षसाधन । यह अधरता हिन्दुजातिको उन्नतिके विवयका सम्पापारण अन्ध है। अविक सनातन्त्रमावित्तस्त्रीको इस अधका पढना चाहिये। दितीयावृत्ति हुए सुकी है। इसमें बहुनसा विवय बढ़ाया गया है। इस अध्यका श्रीदर सारे भारतबर्णमें समान रूपसे हुआ है। अभिके भड़तत्त्व भी इसमें पहुत अस्त्रो तरहस् बताये गये हैं। इसका वंगला श्रमुवाद भी हुए सुका है। सुद्य है।

# निगमागमचन्द्रिका ।

प्रधम हिताय, पञ्चम श्रोर पष्ट भाग धर्मानुरागी सजनीश

मिल सकते हैं। इन मागामें सनातन्त्रमंके अनेक गृह रहस्यसम्ब स्थी ऐसे ऐसे प्रवंध प्रकाशित हुए हैं कि, आजतक वैसे धर्मसम्बन्धी प्रवंध और कहीं भी प्रकाशित नहीं हुए हैं। जोधर्मके अनेक रहस्य जोनकर हम होना चाहें, वे इन पुस्तकोंको मेगावें। प्रत्येक का मुख्य १)

# यन्त्रयागसंहिता ।

भाषानुबाहसाहत । योग विषयक एसा ऋष्व प्रत्थ आजतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें मत्रयोगके १६ अङ्ग और कमशा उनके स्वाशित नहीं हुआ है। इसमें मत्रयोगके १६ अङ्ग और कमशा उनके स्वाण, साधनपणाली आदि सव विषय शब्दी तरहसे वर्णन किये गये हैं। इसमें प्रतीका स्वरूप और उपास्यनिष्य बहुत अच्छा किया गया है और अन्धिकारों साम्प्रवाधिक विशेषके दूर करनेके लिये गया है और अन्धिकारों साम्प्रवाधिक विशेषके दूर करनेके लिये यह एकमात्र प्रत्ये हैं। इसमें नास्तिकाके मृति पूजा, मन्त्रसिद्ध अदि विषयोग जो प्रण्न होते हैं, उनका अच्छा समाधान है। आदि विषयोग जो प्रण्न होते हैं, उनका अच्छा समाधान है। मृत्य १) प्रक्र हुए।

# हरयेगसंहिता।

भाषानुवादसहित । योगचित्रयक दसा श्रवचे अन्थ श्राजतक प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें हरयोगके ७ श्रंग श्रीर कमश् उनके लत्त्रण साधन प्रणाली श्रादि सब विषय श्रद्धी तरहसे घणेन किये गये हैं। गुरु श्रीर शिष्य दोनों हो इससे पूरा लाभ उटा सकते हैं। मुख्य ॥)

#### तत्त्ववाभा

भाषानुवाद झोर वैज्ञानिक टिप्पणी सहित । यह मूल वेदान्त रान्धे श्रोशकराचार्य कत है। इसका वंगानुवाद भी प्रकाशित हो नुका है। मृत्य न

# स्तोत्र कुसुमाञ्चलि ।

हसमें पंचरेवता, अवतार बोर ब्रह्मकी स्तृतियोक साथ साथ आजनतम् आवश्यकतानुसार धमेस्तृति, गगाहि पवित्र तीयोको सत्ति, धेबान्तप्रतिपाबक स्तृतियो ब्रोर काशोक प्रवान देवता श्री स्तुति, धेबान्तप्रतिपाबक स्तृतियो ब्रोर काशोक प्रवान देवता श्री विश्वनायादिको स्तृतिया है। सत्य ।) ब्राना ।

# श्रीमद्भगवदगीता प्रथमखरह।

श्रीगीताजीका अपूर्व हिन्दी—भाष्य यह वकाशित हो रहा है। जिसका यह प्रथम लगड़ है। इसमें प्रथम श्रव्याय श्रीर दितीय अध्या यका छुट हिस्सा प्रकाशित हुआ है। आज कल श्रीमीताजी पर अने के संस्कृत श्रीर हिन्दी—भाष्य प्रकाशित हुए हैं, परन्तु इस प्रकारका भाष्य आज तक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं (हुआ। जोताका अध्याम, श्रुधिदेव, श्रुधिभृतक्षणे त्रिविध सक्षण, प्रत्येक श्लोकका श्रिविध स्त्रुप, प्रत्येक श्लोकका त्रिविध श्र्यं और सब प्रकारके श्रिविध स्त्रुप प्रत्येक श्लोकका त्रिविध श्र्यं और सब प्रकारके श्रिविध स्त्रुप भाष्यमें मोजद है। मुल्य १) एक द०।

#### सप्त गोताएं।

पञ्चापासनाके अनुसार पांच प्रकारके उपासकाके लिये पांच गीताप-श्रीविष्णुगीता,श्रीस्ट्यंगीना,श्रीशक्तिगीता,श्रीधीशगीता श्रीर श्रीशस्मगीता, एवं सन्यासियोके लिये सन्यासगीता श्रीए साधकाके लिये गुरुगीता भाषान्याद सहित छए चुकी है। इन साती गीताओं में अनेक दार्शनिक तत्व, अनेक उपासनाकागढक रहस्य और प्रत्येक उपास्य देवको उपासनासे सम्बन्ध रखने वाले विषय सुच।रु रूपसे प्रतिपादित किये गये हैं। ये साता गीताएँ उपनिपद्क प हैं। बत्येक उपासक श्रपने उपास्यदेवकी गीतासे तो लाभ उठावेगा ही, विन्तु अन्य चार गीता प्राके पाठ करनेसे भी यह अनेक उपासना तत्त्वीकी तथा अनेक वैज्ञानिक रहस्योको जान सकेगा और उसके अन्तःकर गर्मे प्रचलित साम्प्रदायिक प्रत्यासे जैसा विरोध उदय होता है वैसा नहीं होगा वह परम शान्तका अधिकारी हो सकेगा। संत्या सगीत में । सब सम्प्रदायोंक साध कार सत्यासियोंक लिये सब जानने योग्य विषय सित्रविष्ट हैं। सन्यासिगण इसके पाठ करने से विशेष ज्ञान प्राप्त कर सकते। गृहस्थीके लिय भी यह प्रन्थ धर्मज्ञान का भएडार है। श्रीमहामण्डलसे प्रकाशित गुरुगीताक सहग्र श्रंथ शाजतक किसी भाषामें प्रकाशित नहीं हुआ है। इसमें गरु शिष्यलक्षण, उपासनाका रहस्य और भद्र, मन्त्र हठ लय और राज योगोंके सज्जल और अह एवं गुरुमाहात्म्यः शिष्यकर्तव्यः परम तत्त्व

का स्वक्षप श्रीर गुरुशन्दार्थ श्रादि सब विषय स्पष्टकपते हैं। मल, स्पष्ट सरल श्रीर सुमधुर भाषानुवाद श्रीर वेशानिक टिप्पणी सहित यह श्रंथ छपा है। गुरु श्रीर शिष्य दोनोंके लिये यह उपकारी श्रंथ है। विष्णुगीताका मृत्य १) सर्थ्यगीताका मृत्य ॥), शक्तिगीताका मृत्य १) श्राह्मणीताका मृत्य १) संन्यासगीताका मृत्य १) श्राह्मणीताका मृत्य १) संन्यासगीताका मृत्य १) श्राह्मणीताका मृत्य १) है। इनमेंसे पञ्जीपासनाकी पांच गीताश्रीमें एक एक तीनरंगा विष्णुरेय, सर्थ्यदेख, अगवती श्रीर गण्यति देव तथा शिवका चित्र भी दिया गया है। श्राम्भगीतामें च्यांश्रम्बन्य नामक चित्र भी देखने योग्य है।

# कर्मभीमांसा दर्शन।

महिष भरदा जलत यह दर्शनशास्त्र अनुसन्धान द्वारा प्राप्त इत्रा है जिसका यह प्रथम धर्मपाद प्रकाशित हुआ है। सब सबका हिन्दीम अर्थ और संस्कृत साप्यहा हिन्दी अनुवाद इस प्रकार इसको हापा गया है। वर्सके लाथ धर्मका सम्बन्ध, धर्मके श्रही-पुड, पुरुषधर्म, नार्धधर्म, वर्णधर्म, आध्रमधर्म, आपदधर्म, प्राय श्चित्त प्रकर्ण ह्यादि ह्यनेक विषयोका विज्ञान धर्मपादमे वर्णित हुआ है। संस्कारगृद्धिसे कियाग्रुद्धि कैसे होती है तथा उसके वारा मोलप्राप्ति किस प्रकार हो सकती है रत्यादि विषयोका विहान संस्कारपाद, कियापाद और मोचपादमें विश्वत हुआ है। जानकी सत मुमिकाओं के अनुसार पञ्चम भूमिकाका यह दर्शन है। महिष जैमिनोहत जो बहुन कर्ममीमांसा दर्शन उपलब्ध होता है वह केवल वैदिक कर्मकाएडके विज्ञानका प्रतिपाद के हैं। वैदिक यजीका प्रचार शाजकता यहत कम होनेके कातण जैमिनीदशनका उपयोग चिलंकन नहीं होता है यही कहना यक्तियक होगा। महापे भरदाजकत वपर्यंत दर्शन श्रंथ कर्मने सत्र श्रङ्गों के विज्ञानका प्रतिपादक श्रोर भूमें विज्ञानके रहस्यका वर्णन करनेवाला है। इस प्रथरलेका चार खालीम प्रकाशित होना सम्मव है। इसका मध्म और वितीय पाद प्रकाशित हो सया है। कमश्र मुख्य (॥) २)

#### श्रीरामगीताः

जीमहर्षि चशिष्ठशत तरवसारायणम् कपिक यह श्रीरामगीता

है। परमधार्मिक विद्वान स्वर्गवासी भारतधर्म-सुधाकर अमिहारा वलजी साह्य सर् विजयसिंहजो वहांद्र के लेल्ब्राई० ई० डगर पुर राज्याधिपतिके पुरुषार्थं द्वारा इसका सुननितः हिन्दी आपामे श्रमुवाद हुआ है और विस्तृत वैद्यानिक टिप्पे (प्योक्ते द्वारा इसके दुसह विषयोका स्पर्धाकरण किया गया है। इन टिप्यणियोके महत्त्रकी सर्व दशनोका ज्ञाता और सर्व योगोका अभ्योसी समभ कर आन दित हो सकता है क्यों कि इसमें सब तरहके विषय शाये हैं। इसके श्रादिमें भीरामचन्द्रजीके मर्यादा प्रवीत्तम अवतारकी सीलाशका विशद रहस्य प्रकाशित किया गया है। इस प्रतक्रम श्रीरामचन्द्र सीता श्रोर हनुमान श्रादिक कई बैबणिक सित्र भी। दिये गये हैं। कागज छपाई तथा जिल्द आदि उत्कृष्ट है। इसमें श्रयोध्या मण्ड-पादि वर्णन प्रमाणसार विवर्णा ज्ञान योग निकरण, जोवन्मुक्ति निक्षण, विदेह मुक्ति निक्षण, वासना श्यादिनिक्षण, सतम्मिका निरूपण, समाधितिरूपण, वर्णीश्रम व्यवस्थापन, कमविभाग योग निरूपण, गुणनय विभाग योग निरूपण, विश्वरूप निरूपण, तारक प्रणव विभाग योग, सहावादयार्थविवरण, नव चक थिवेक योग निक्षपणः द्याणिम।दि सिद्धिः दृषणः, विद्यासन्तति गुरुतस्य निरूपणः श्रीर सर्वाध्याय संगति निरूपण दत्यादि विषय है। एक धर्म क्ताडको सहायताके लिये यह श्रंथ विकता है। प्रस्ततका महय केवल २॥)

#### कहावत । रताकर।

न्यायावली और सुभाषितावली सहित । परम श्रामिक तथा विद्यान खगीय श्रीमान भारतथम सुश्राकर हिजहारनेस महारायल साहब सर विजयसिंह बहादुर के० सी० श्राहे० हे० हगरपुर नरे ग्राफे सम्पादकरवम इस पुस्तकका छपता भारम्म हुश्रा था। जिसकी श्रीमहामण्डलके शास्त्र प्रकाशक विभागको। पण्डित मण्डलीने सुनाकपसे समान किया है। हिन्दी भागाका यह एक खित्रीय ग्रन्थ है। इसमे हिन्दीभागको प्रधानतो राजकर पांच भागाश्रीम कहावत दो गरे हैं। हिन्दी श्रीर उसीकी संस्कृत कहावत स्थागरेजा कहावत दो गरे हैं। हिन्दी श्रीर उसीकी संस्कृत कहावत । धुगरेजा कहावतें प्रत्येक भाषाके प्रधान प्रधान विद्वानों द्वारा संप्रहीत और संशोधित हुई हैं। इसी प्रकार संस्कृत न्यायवली और इसका अङ्गर्भे अनुवाद और विस्तृत अङ्गरेजी विवरण तथा हिन्दी अनुवाद और हिन्दी विवरण दिया गया है। अन्तर्मे संस्कृत सुभाषिता वलीको सर्वसाधारणके सुभोतेको छिये अकारादि कमसे दिया गया है। इसके प्रारम्भमें अंग्रेजी और हिन्दी भाषाका महत्त्व प्रतिपादन करनेवाली एक भूमिका दी गई है। पुस्तक सर्वाङ्ग सुन्दर है, सुन्दर जिल्दबंधी हुई है। एक धर्मफएडकी सहायताके लिये यह प्रन्थ विकता है। रायल एडीशन १०) साधारण संस्करण ७)

# श्रीगोस्त्रामी तुलसीदासजीकी रामायण।

श्रीगोखामीजीकी इस्तलिखित पुस्तकके साथ मिलाकर सम्पूर्ण विशुद्धक्वे छपायी गयो है। इस दावेके साथ कह सकते हैं कि, इसके मुकाविलेकी पुस्तक चाजारमें नहीं मिलेगी। इसमें कठिन कठिन शब्दोंका अर्थ इस तरहसे दिया गया है कि विना किसीके सहारे श्रीरतें, वालक, बुहु श्रादि सभी कोई श्रच्छी तरह कठिन कठिन भाषोंको समभ ले सकते हैं। और भी इसकी विशेषता यह है कि, इस तरहकी दिष्पणियां इसमें दो गई हैं कि, जिनको पढ़नेसे सनातनश्रमंकी सब वातें समभमें श्राजावंगी। धर्मसम्बन्धीय सब तरहकी श्रद्धाश्रोंका समाधान भली भांति हो जायगा । इसकी छपाई, कागज चगेरह बहुत ही उत्तम श्रीर सुदृश्य है श्रीर केवल प्रचारके लिये हो मृत्य भी १॥) रक्षा गया है।

# गीतार्थचन्द्रिका।

#### [ श्रीखामी द्यानन्द विरचित ]

श्रीस्वामीजीकी विद्यस्ता किसीसे छिपी नहीं हैं। उन्होंने वहुत ही परिश्रमके साथ गीतापर यह श्रपूर्व टीका लिखी है। केंबल हिन्दी भाषाके जाननेवाले भी इसके द्वारा गीताके गृहरहस्यको जान सफें इसी ल्वयसे यह टीका लिखी गई है। इसमें श्लोकके प्रत्येक श्रष्ट्यका हिन्दी श्रमुवाद, समस्त श्लोकका सर्व शर्थ श्रीर श्रन्तमें एक श्रति मधुर चन्द्रिका हारा श्लोकका गृह तात्पर्य वतलाया गया है। इसमें किसीका आश्रय न लेकर ज्ञान, कर्म और उपासना तीनो-का सामञ्जस्य किया गया है। भाषा श्रति सरल तथा मेधुर है। इस श्रन्थके पाठ करनेसे गीताके विषयमें कुछ भी जानतेको बाकी नहीं रह जाता। हिन्दी भाषामें ऐसी श्रपूर्व गीता श्रवतक निक्ती ही नहीं है। मुख्य २॥)

# सनातनधर्ग-दीपिका

# [ श्रीखामी दयानन्द विरचित ]

इसमें १ धर्म, २ नित्यकर्म, ३ उपासना, ४ अवतार, ५ आदत-पर्ण, ६ यक्षोपवीत संस्कार, ७ वेद और पुराण, म वर्णधर्म, ६ नारी-धर्म, १० शिक्षादर्श और ११ उपसंहार शीर्षक निवंध लिखकर औ खामीजीने बड़ी ही सरल भाषामें सनातनधर्मके मौलिक सिद्धान्त समभा दिये हैं। यह पुस्तक अंगरेजी स्कूलोकी दशम श्रेणीके निया-धियोंके धर्मशिक्षा देनेके उपयोगी बनाई है। मृहय केवल ॥।) बारह आने।

# श्चादर्श-जीवन-संग्रह -

महापुरुषोंके जीवन चरिश्रसे भावी सन्तानके चरित्र संघटनपर बहुत ही प्रभाव पड़ता है। अतः बालकोंको आदर्श महापुरुषोंके जीवन चरित्र अवश्य पढ़ाने चाहिये। इस पुस्तकमें अभिग-बान् शंकराचार्य, ईसामसीह, गो० खा० तुलसीदास, महाराज युधिष्ठिर, महात्मागांधी, लोकमान्य तिलक, महारानी आहिल्या-वाई आदि २२ महानुभावों तथा महादेवियोंके जीवन चरित्रका संग्रह किया गया है। इस प्रकार यह अनेक आदर्शोंकी पुष्पमाला है। बालकोंके लिये अत्युपयोगी है। ऐसी पुस्तकका मृत्य १॥) मात्र है।

# वीर वाला अथवा अपूर्व नागिरत

यह एक अत्युपयोगी तथा शिलामद सामाजिक उपन्यास है। इसमें राज-मद, धन-मद, यौवन-मदसे युक्त मनुष्यके पतन तथा राज-धन-यौवन-पूर्ण विवेकयुक्त पुरुपके उत्थानका श्रति सरल एवं ललित भाषामें दिग्दर्शन तो कराया। हो गया है, इसके साथ हो विपत्ति- प्रस्त भारतीय नारियोंके साहस, धैर्य, पराक्रम, कर्तव्य श्रौर प्रेमका अत्युक्तम चित्र कींचा गया है। इसके श्रितिरक्त लेखकने जगत् विख्यात शेक्सपियरके "Two Gentlemen of Verora" "Twelfth Night" पात्रोंसे भी श्रिधिक इसकी मायिकाको कौशलपूर्ण दिखला कर श्रपनी कौशलताका परिचय दिया है। उपन्यासने श्रीरस्भ करनेपर। विना समाप्त किये उसे छोड़नेको जी नहीं चाहता। १७० पृष्ठकी पुस्तकका मृहय केवल।॥) मात्र है।

## कल्पलतिका वाल-चिकित्सा।

श्राजकल यच्चे कमजोर तो होते ही हैं, श्रानेकों रोगोंसे सदैव मिसत रहते हैं। श्रपढ़ माताशोंके होनेसे उनकी श्रीपिध भी ठीक ठीक नहीं होती। (परिवाजक मैथिल लामीकी रचित मस्तुत पुस्तक में बहुत ही कम कीमतकी जड़ी बूटीके छुसले बतलाये गये हैं। विना गुरुके थोड़ी भी हिन्दी जातनेवाले इसके द्वारा वच्चोंकी चिकित्सा कर सकते हैं। प्रत्येक माता पिताको यह पुस्तक श्रपने पास रखनी चाहिये। मूल्य।) मात्र है।

# त्रिवेदीय सन्ध्या।

शास्त्रविशारद-महोपदेशक पं० राधिकाष्रसाद वेदान्तशास्त्री प्रणीत ।

इसमें तीनों वेदकी सन्ध्या दी गई है। हर एक मंत्रका हिन्दीमें अन्त्रय और विश्व सरल हिन्दी भाषामें अनुवाद दिया गया है। सन्ध्या क्यों की जाती है? सन्ध्याका सक्रप क्या है? उपासनाकी रीतिसे सन्ध्याके द्वारा श्रपने 'अपने जीवनको केसे उन्नत- कर सकते हैं, सन्ध्या किस समय की जाती है श्रीर कैसे की जाती है, सन्ध्यान करनेसे क्या क्या छानि होती है, सन्ध्याका वैज्ञानिक ताल्पर्य क्या है, प्राणापामका सक्रप क्या है श्रीर कैसे किया जाता है। गायत्री-का रहस्य क्या है, प्रण्वका विस्तृत सक्रप श्रीर विश्वान क्या है, गायत्री जप करनेका विधान क्या है, इस प्रकारसे सन्ध्यान सम्बन्धीय सब वार्ते युक्ति श्रीर शास्त्रीय प्रमाणोंसे सिद्ध की गई है। इसके साथ साथ गायत्रीशापोड़ार, गायत्रीववच श्रीर गायत्रीहृद्य

भी सानुधाद दिया गया है। इसकी विशेषता यह है कि, इस पुस्तक के देखनेसे बिना किसीसे पूछे याप ही छाप, सन्ध्याका कार्य ठीक सरहसे कर सकेंगे और सन्ध्याके विषयमें जो कुछ शंकाप हो सकती हैं, सबका भलीभांति समाधान हो जायगा। मृत्य केवल ।=) श्राने।

# संगीतसुधाकर ।

इसमें अच्छे अच्छे भजनीका संग्रह है। मृत्य (=)

# वर्णाश्रमसंघ और खराज्य।

इसमें वर्णाश्रम संघ श्रीर खराज्यका विस्तृत निरूपण, उनके पारस्परिक सम्बन्ध, स्वराज्यकी आवश्यकता आदि प्रश्नोत्तरके रूपमें दर्शाये गये हैं। प्रत्येक भारतीयको इसकी एक प्रति पास रक्षनी चाहिए। मुख्य =) मात्र है।

## व्रतोत्सव-चन्द्रिका

ऋर्घात् हिन्दु-स्थौहारोका शास्त्रीय विवेचन ।

लेखक - महामहोपदेशक पं अवणलाल शर्मा

उत्सवीसे मनुष्यके जीवनगर वड़ा ही प्रभाव पड़ता है, क्यों के अभे तक हिन्दी साहित्यमें कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिससे हिन्दुओं के व्रतोत्सवों के महत्त्वके विषयमें कुछ ज्ञान हो। इसीसे हिन्दु लोग मन तथा उत्सवकी घोरसे उदासीन होते जा रहे हैं। थोड़े ही दिन हुए श्रीमान वाणीभूषण महामहोपदेशक पं० श्रवण लालजीने "व्रतोत्सवचिद्रका" नामकी पुस्तक लिखकर हिन्दु जनताका बड़ा ही वाम किया है। प्रस्तुत पुस्तकमें उन्होंने ब्रतोत्सवों शास्त्रीय सक्ष्पपर प्रकाश डालकर उनकी श्रवणान-विधि, उनका लोकिक स्वकृष, उनके सम्बन्धकी प्रचलित कथादि श्रीए श्रन्तमें हन व्रतोत्सवों से देश तथा जातिहितकर कैसी शिक्षा मिलती है इन सबका वड़ा हो सुन्दर विवेचन किया है। इस प्रकार यह प्रस्थ अत्युपयोगी हुन्ना है। पुस्तकको प्रकाशित हुए झभी एक सहस्रसे श्रीम प्रत्यों विक चर्की

रायल आठपेजी आकारके लगभग पौनेचारसौ पृष्टोंकी सजिल्द पुस्तकवा मृत्य ३) मात्र है। शीव्र खरीदिये, अन्यथा विलम्ब करनेपर द्वितीय प्रावृत्तिकी प्रतीक्षा करनी पहेगी।

#### श्राचार-प्रवन्ध ।

विदेशी शिक्षा प्रे प्रचारके कारण भारतीयोंकी शास्त्रीय विधिसे अद्धा उठती चली जाती है। इसी कारण भारतीय अपने शास्त्रके विरुद्ध व्यवहारोंके अनुकरणमें प्रवृत्त होते जाते हैं। ऐसे ही लोगों-को वास्तविक मार्गपर ले आनेके लिये सर्गीय पं० भूदेव मुक्षोपाध्यायं सी० आई० ई० ने "आचार-प्रवन्ध" नामक पुस्तक रचकर देशका यड़ा हो काम किया है। इसमें दिनचर्या तथा अध्यव्यान्तर संस्कारका विस्तृत रूपसे निरूपण किया गया है। परिशिष्टमें यह भी वतलाया गया है कि हमारे यहां कितने वत, किस देखताके उपलक्षमें एवं किस किस प्रदेशमें किस किस भांति मनाये जाते हैं। २१० पृष्ठवी पुस्तकका मृत्य १) मात्र है।

## पारिवारिक प्रबन्ध।

परिवारका प्रबन्ध कैसे होना चाहिए इस विषयका स्वर्गीय
भृदेव सुलोपाध्याय सी० आई० ई० का रचित यह एक अनूठा प्रन्य
है। इसमें दाम्पत्यप्रेम, पिता-माता, पुत्र कन्या, भाई, यहिन, पुत्रधधू आदि सम्बन्ध कैसे होने चाहिये इसका चहुत ही सुन्दर निरूपण किया गया है। प्रत्येक गृहस्थको यह पुस्तक पास रखनी
चाहिये। १८२ पृष्ठकी पुस्तकका मृत्य १) मात्र है।

# भृदेव चरितम् ।

श्राचार-प्रवन्ध" तथा "पारिवारिक प्रवन्ध" के रचिवता स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्याय सी० श्राई० ई० का पं० महेशचन्द्र तर्कचूड़ा-मिणने संस्कृतमें जीवनचरित्र लिखा है। उसीको पं० श्रीकृतार देव मुखोपाध्यायने श्रपनी टीका सहित प्रकाशित किया है। मूह्य १॥) मात्र है।

#### प्रयाग-माहातन्य।

विना यहाँके, विना दानोंके, विना खाँख्यके, विना थोगके, विान

श्रामनान श्रोर विना तपस्याके तीर्थसेवा मात्रसे मोहकी निवृति हो सकती है। ऐसे माहात्म्यपूर्ण तीर्थों में तीर्थराज प्रयागका माहात्म्य—वर्णन, जिसके सम्बन्धमें तुलसीदासने कहा है "को कि सके प्रयाग प्रभाऊ। कलुव पुंज कुंजर मृग राऊ" श्रोर जिसकी वहाई श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं श्रपने श्रीमुखसे की है, श्रीमत्स्यपुराण में किया गया है। महाभारतके श्रनन्तर युधिष्टिरके व्याकुल होनेपर श्रीमार्कएडेयजीने प्रयागका महात्म्य, वहां गमनकी विधि तथा फल श्रादि जो वतलाया है वह सब उक्त पुराणमें दर्शाया गया है। प्रस्तुत पुस्तकमें उसी श्रंशका मूल देते हुए व्याकरणाचार्य व्यायश्रास्त्री पिएडत सूर्यनारायणशर्माने श्रित सरल तथा सुन्दर टीका की है। पुस्तक लगभग १५० पृष्ठकों है श्रीर इसका मुख्य ॥ ) मानहें।

# वैष्णव-रहस्य ।

भगवद्भक्तोंके वड़ेही कामकी यह पुस्तक है। यक्तोंकोंके साथ साथ हिन्दी टीका भी दी हुई है। मूल्य )॥

# इङ्गलिश यामर।

हिन्दी भाषा द्वारा श्रंगरेजी सीजनेके लिये "इहलिश शामर" श्रायुपयोगी है। इसके पढ़नेसे थोड़े ही परिश्रममें शीव श्रद्धरेजी श्रा सकती है। हिन्दी, उर्दू मिडिल उत्तीर्ण झात्रोंके लिए बड़े ही कामकी चीज है। मूल्य ।

## कन्या विनय चद्रिका।

यह छोटीसी पुस्तिका भारतीय बालिकाश्रांके हृदयमें घामिक भावोंके उत्पन्नकरनेके लिये श्रत्युपयोगी है। प्रत्येक माता-पिताको श्रपनी दुलारी कन्याको गुड़ियोंके स्थानमें इसे ही देना चाहिये। भूल्य / मात्र है।

## इश्क दोहावली।

प्रेम सम्बन्धी ६१ दोहाँका यह अत्युत्तम संग्रह है। प्रत्येक दिहाँ कविवर विदारीतालके दोहोंके सहश भावपूर्ण है। मृत्य )

## दिव्य जीवनः।

यह ग्रंथ संसार भरमें नाम पाये हुये डावटर खिट्मासेंडनकी

जगद् विख्यात् पुस्तक "The Miracles of Right Thoughts" का हिन्दी अनुवाद है। पुस्तक क्या है, एक महात्माका दिन्य संदेशा है जिसको पढ़नेसे हदयमें एक अद्भुत शक्तिका सञ्चार होता है और आत्मामें स्थित अनन्त शक्तियोंका ज्ञान होता है। पुस्तक जन्माहवर्धक विचारोंसे परिपूर्ण है। प्रत्येक नवयुवकको पढ़ना चाहिये। यह दूसरी वार छुपी है। मृत्य केवळ ॥।

# ङाक्टर सर जगदीशचन्द्र बसु और उनके आविष्कार।

विश्वानाचार्य्य वसुको कौन नहीं जानता ? उनके श्राविष्कार श्राज संसारमें सवको श्राश्चर्यमें डाल रहे हैं। उन्हीं श्राविष्का-रोंका, धन्त्रोंका, इस पुस्तकमें वर्णन दिया गया है। पुस्तक वड़ी मनोरज्जक श्रीर श्रपने ढंगकी पहली ही है। मूल्य केवल । )

## स्वतन्त्रताकी भनकार।

यि श्राप भारतके राष्ट्रीय किवरोंकी चुनी हुई जोशीकी, खत-न्त्रताका मार्ग वतानेवाली किवताओंको एकही पुस्तकमें पढ़ना चाहते हैं तो इसे शीघ्र मंगाइये। यह पुस्तक लोगोंको ऐसी पसंद श्राई कि प्रायः छः ही महीनेमें इसकी तीन हजार कापियां समाप्त हो गयीं। अब दूसरी बार पहलेसे बढ़ियां कागज और सुन्दर छपाईके साथ तैयार हुई है, पृष्ट संख्या भी बढ़ा दो है। शीघ्र मगा सीजिये। सिचत्र मृह्य ॥

# जीवनमें चैतन्यकी ज्योति जगपगानेवाला असहयोग दर्शन ।

भूमिका लेखक-श्रीपान् पिषडत मोतीलाल नेहरू।

इसकी भूमिका पूज्य परिडत मोतीलाल नेहरूने लिखी है, इसीसे आप समम सकते हैं कि, यह पुस्तक कितनी महत्त्वपूर्ण है। सारे भारतमें आज जो खलयली मच रही है उसका प्रधान कारण असह-योगकी पुकार है। इसमें मठ गांधीके मद्रास, कलकत्ता, काशी, पटना, वेलगांव आदि अनेक स्थानोंके चुने हुए न्याख्यान तथा सियोंकी समाओंमें दिये हुये व्याख्यान तथा तलवार सिद्धान्त, स्वराज्यही रामराज्य है, अहिंसाकी विजय, पंजायमें दमन, स्कूल श्रीर काले जोंका इन्द्रजाल, श्रङ्गरेजोंके नाम खुली विद्वी, राक्षसी इल्प्समें दिवाली कैसे मनामें, रावण राज्यमें श्रङ्गार छोड़ दो, यदि में पकड़ा जाऊँ तो—श्रादि श्रनेक जीवनमें नई जागृति पैदा करने वाले लेकोंका श्रनूटा संग्रह है। संतेपमें यह पुस्तक गांधोजीके युक्तिमन्त्रोंका श्रनूटा कोच है। यह पुस्तक लोगोंको इतनी पसन्द हुई है कि, छः महीनेमें ही इसकी दो हजार कावियां समात हो गयां। यह दूसरी श्रावृत्ति है। अब जलदी मंगा लीजिये, नहीं तो तीसरी बार छापनेतक ठहरना पड़ेगा। बढ़िया कागजपर बढ़िया छपी हुई सचित्र पुस्तकका मूल्य केवल १।)

गो-व्रत-तीथ-महिमा ।

( श्रीखामी द्यानन्दजी विरचित)

इस पुस्तकार गो महिमा, बतोत्सव महिमा और तीर्थ महिमा शास्त्रीय प्रमाण तथा वैद्यानिक युक्ति साथ विस्तृत रूपसे विश्ति है। धर्मग्रव्यद्रमके अष्टम खगडके प्रथम तीन अध्यायको ही गो बत तीर्थ महिमा नाम देकर पृथक पुस्तक रूपसे प्रकाशित किया गया है। जो धर्मकरपद्रम जैसा विराट्धमें प्रन्थ नहीं खरीद सकते वे इस छोटो सी पुस्तकसे सतातनधर्मके सबसे अष्ट गो महिमा, बतोत्सव महिमा और तीर्थ महिमाका रहस्य जान सकते हैं। मृत्य ।।) आठ आना।

ब्रह्मविद्याका मुलग्रन्थ ।

(धमरत्र राव वहादुर श्रीमान श्याम सुन्दरलाल

B. A. C. I. E. असीत )

सरत हिन्दोमें वेदान्तका यह सिद्धान्त ग्रंथ है। थियोसोकोको दृष्टिसे ग्रह्मविद्याका रहस्य इस पुस्तकमें लिखा गया है। २५० पृष्टकी पुस्तकका दाम ॥=) मात्र है।

#### धर्म-सुधाकर ।

(श्रीखामी द्यानन्द्जी विरचित )

यह पुस्तक धर्मकरपद्भमका सारांश है। धर्मकरपद्भम जैसे विशास श्रंथके रहते हुए भी धर्मसुधाकरको आवश्यकता क्यों एड़ी ? इस प्रश्नके कई उत्तर हैं। प्रथमतः धर्मकरपद्भम तीन हजार प्रशंका विशाल ग्रन्थ है, आर वह क ज्या पूर्ण है। साधारण मनुष्यों हो लिये उस प्रत्थमेंस अमेका साधारण होन प्राप्त करना यहत किन है। विशेयतः उसका मूल्य (५) पन्द्रह राया साधारण लोग है लिये अधिक है। उतीयतः भाषां तथा भावके विचारसे साधारण शिक्षित ज्ञाके लिये धर्मकरणदुमहा समक्षना अति कठिन है। चनु र्थतः अमेकलपद्रम जिस समय लिखा गया था दस समयका लामा जिक शामिक और राजनेतिक हिन्दु जोयन आजकलके ऐसा विचारण्या तहीं था। इन्हां कारणोंका देखते हुए हिन्दु प्रमिक अन्त विधायति चुन चुन कर धर्म वर्णधर्म, आश्रमधर्म, नारोधर्म, सीमा जिक प्रयोति किन विधायति अभित्र अभित्र भाग सहस्या पाइण सरकार उपस्था विधाय वर्णन इस प्रवास हिन्दु प्रमित्र अन्त स्थायति विधायति विधायति वर्णन इस प्रवास एउ अपयोति विधाय इस प्रवास विधाय वर्णन इस प्रवास एउ अपयोति विधाय इस प्रवास विधाय वर्णन इस प्रवास हिन्दु प्रविधाय अनेप है जिन्दी उपयोगिता पाठकाण पदकर ज्ञान सकते है। इसकी नाषा सरका और साथ हैण कालोपयोगी है। मृत्य रोद्यो हिन्दी हिन्दी नाषा

#### देवीमीप्रांसा दशेन प्रथम भाग ।

बहुक तीन काण्ड है। यथा—कमकाण्ड, उपासनाकाण्ड और जानकाण्ड । जानकाण्डका येदन्तदर्शन, कमकाण्डका नेमिनी वर्णन और भरदाजदर्शन भ्राय उपासनाकाण्डका युए अक्षिरादर्शन है। इसकी नाम देवांगीतासा देशने हैं। यह अध्य आज सक महाशिन नहीं हुआ था। इसके चार पाद हैं, यथा-मथम रस पाद इस पादमें अनिक्षा विस्तारित विज्ञान योण्ड हैं। दसरा सिर्वाद बांसरों स्थितिपाद और चाथा लक्ष्याद उन तीना पादाम देशामाया देवताओं के मद खरासनाका विस्तारित वर्णन और भिन्न और स्थासनासे मुक्तिकी अपिका सब कुछ विद्यान वर्णिन है। उस प्रथम भागम इस दर्शनुजासक प्रथम दो पाद हिन्दी अनुवाद और हिन्दीभाष्ट्यसहित प्रकाशित हुए है।

#### गामसायन्य निद्याः।

ि वर्तमान काल रतता कराल है कि, जोवोको स्थामानिक हिन् पिर्धाको कोर होता है। ोमसायन, रेंग्बर शाराधना, सीर निल फंग्रेडे (तये उनको समय ाम्छता ही नहीं) इस कार त वर्तमाप देश काल छोर पायके तिसारको यह सुगमसाधन सन्द्रिका नामक पुस्तिका प्रकाशित को जातो है। इसके द्वारा प्रत्येफ व्यक्ति शोडे हो समयमें अपने नित्य कर्तव्योका कुछ न फुछ, अनुष्ठात करके आध्यात्मिक उन्नति मार्गमें कुछ न कुछ अग्रस्ट हो सकेगा। "मकरण सम्दक्तरणंश्रेय "इस गालांग चस्तके अनुसार इस पुस्तिकामें गालाभेद अधिकारभेद आदिको कुछ भी विसार न स्थकर प्रक श्रति सुगम मार्ग बताया गया है। सुरुग =)

#### सांधाजिक प्रश्नोत्तरी

इसके हिन्दों, वंगला और उर्दे तीनों संस्करण हैं। इसमें वर्दमातृ समयके बड़े बड़े जटिल विषयोकी प्रश्लोत्तरक्षण भीमांसा को गयी है। 'मुल्य दशकार है) है। और गी

#### हडयांग ।

श्रमुवादयं—ठाहुरः प्रसिद्धनारायणसिहना चि॰ ए० विषया रामचारकदासको लिखी हुई इसी नामकी पुस्तकता हिन्दी श्रमुवाद। इसमें सामोजीक प्रनाप हुए पेसे सरन श्रम्यास हैं जिन्हें श्राप काते चीते, उटते, उटते चलते, फिरते हर सम कर सकते हैं। धोड़े ही श्रम्याससे श्रापंकी जारीरिक उनति और मनःशक्ति प्रयाति उस माना तक पहुंच जायगो, जिस का श्रापकी सर्दिनी भी हैंगल ने होना कि मुख्य री≥)

#### योगकी कुछ विभृतियां।

योगको विभितियोति। यत्तत् हैं। पंग्लु इस पुस्तिकामें कुछ ऐसी, विभितियोका वर्णन हैं, जिन्हें जानकर अपि श्रवत लोग उटा सकते हैं। इसते थान, समाधि और संयम इत्यादिका ऐसा सुन्दर वर्णन है कि, घोड़ें हो अभ्यासमः मनुष्यकी विचित्र ग्रीक्याकाः विकास हो। सकता है। इसारे कथनका सत्य पुस्तककः तस्व पदने ही से बात हो सकता है। पुष्ट संख्या १३४ पूर्व ॥),

#### यागत्रयो ।

इसमें कमयोग, शानयोग छोड़, मर्टियोगका संत्रेष, किन्तु

विशेद वर्गन है। इसके अध्ययनसे मनुष्य आत्म तथा परमात्म-बान प्राप्त करके अपने जोवनको संफल, युसाशापूर्ण और यान्त बना सकता है। एए संख्या १०४ मृत्य ॥।

## योगशास्त्रातर्गत धर्म

े समारमें भ्रमेंका विचित्र क्रमेला है। भ्रापिक मतभेदीसे संसारमें श्रसंख्य श्रमिष्ट हुए हैं। श्रम्धकारने प्राप्तिक श्रमेकतामें प्रकृता श्रीर श्रतिकृततामें श्रमुकृतता दिखलाहि है। इसके मनन श्रोट श्रष्ट्यमसं भ्रमे विषयक सारे संशय मिट जाते हैं। मृत्य ॥)

#### राजयोग अधात मानसिक विकास ।

वह विद्या है, जिसके हारा श्राप अपन मानसिक ट्रपण श्रीर श्रुटियोको दूर करके मनः गैकिको धवल तथा हिन्यों को परमानन्ते परिण्लाचित कर सकते हैं। लिखकने इसमें मनके भिन्न मिन भेनों को स्पष्ट चणने करके शास्त्री खारके उत्तम उपाय यत्त्राण हैं। इसमें श्रुप्तभव द्वीनोको तरह मनको मारना या रूसे जवरदस्ती द्या लेना नहीं यत्त्राया गया है। श्रुटिकारने इसमें मतनाले मनको स्वच्छद रीतिसे वशमें करना सिलाया है। सुदर उपदेशोक साथ साथ सरल भाषाम प्रस्थान दिये गए हैं, जिनक मननसे जास्त्रविक क्रुप्याण होगा। प्रष्ट ३०० मृत्य १॥)

# मातुभूमिः अङ्दक्तान ।

HINDI YEAR BOOK.

पंठा सुनाथ विनायक युनकर प्रमृथ गुरु लिखितः।

हिन्दुस्तान और हिन्दी संसारका ज्ञान प्राप्त

## करनेका यह ग्रहितीय प्रन्थ है। विषय-मन्त्री ।

्र—भारतवर्षका सिंधा इतिहास । र—माइतिक सक्ता । इ—हिन्दो साहित्य (ज्ञासीका नाम लेखकी सहित ) । ४—वर्तमान भारतीय शासन (मिटियू सम्बक्ती है सुभाए, सहित ) । ५—मारत सरकारको स्वना (बायसराव गवनेर-इन फालिल सीजस्वीटिय एट्सनो हिसिल फाफ स्टेंड सम्बन्ध तथा सम्बद्धि विक्या ।

इ—शन्य अस्तिल भारतीय विभाग (युक्तिस, अल-सेनी, , यल सन्। इन्हम् देवल भारतीय यायः यय पोष्ट साफिन व देलियाक अर् विभागः, वजर, रेलव इत्यादि) । ७ - प्रान्तीय शासन ( लेजिन्हाट्य को सिल, सिनिएरोके कतंत्रय छोट शिधिकार हो। अस्मिम्बरोक नाम ( लेजिस्लेटिवं पसेम्बली, वासिले आफ स्टेंट, प्रान्तीय को लिलके —पदाधिकारियोक वृत्ते । १०—मारतकी कनसंख्या (सुख्य अच्य तगरा वहित)। ११—शिक्षा (कारो। हिन्द्विश्विधा**लय** कलकत्ता, बम्बई, ग्रंगास, पञ्जाव, पटना, श्रतागढ, लखनऊ, दाका में मर् र लाहारा दे दिल्ली विश्वविद्यालय सादिक १२ - भामक स्तानिक तथी शत्य संस्थात्रोंका ऐतिहासिक विहरण (नाग्र यचा रिणा असमायः भारत्यम्यहरमण्डल, अर्थसमाज साहित्य समालन हिन्द्र महासभा वियास फिर्क फोलाररी अरुकतः सेवा समिति इत्यादि । ११६-राजनेतिक बार्दि सिर् कांत्रेसः लियरल फिडारेशन, स्वराच्यपटी स्वतन्त्र (हिन्द श्रेयेजी, बर्ट्ट)ा १५—व्यक्ति विरिचय (सगसेन ५०० विरोह व्यक्तियाङ्गी जीवनी । १६ स रतीय व्यापात इत्यादि इत्यादि ।

सारांग्र यह है कि भिन्न भिन्न निषयों के ३०० मन्ये पढ़न पर आ जोने प्राप्त हो सकता है वह इस पक हो पुरतकमा हो सकेगा। के जो निन्य समाचीर पेत्रोंका पीठ करते हैं उनकी तो अवश्या हो है इस पढ़ना चाहियें अपूर्व मिष्या (संस्कृत मानुरी सादिकी सोइनको ) लगभ २००० होन देवल के

# सरल वङ्गला । यन

प्राणानाचन्द्रः चक्रवती वदान्तरमञ्जा भणीत

हिन्दी भाषा भावियाम वात्ताः सांखतक लिय उत्तर हा जाताता दला दला है। केसकी प्रतिके लियं यह पुस्तक लिखा गरे हैं। अर पुस्तक यांच खरडांग एक हैं। प्रथम खरडमें "चलेप रन्न्य" भीर "अनुवाद" जिलीय अंदेडमें "मन्द्रमाला", तनीय करहमें "च्याक दण", चतुर्थ करडमें "कथित भाषा" और पुष्ट्री महिरा चरा" चार "कहाते दिय दल हैं। इत रात प्रकृत हो पस्तक के पहनाम वंगना खड़नी लिखना और प्रातना थिनी किसीस सन्द्राता जिये हिर आस्ति स्वाती स्वाती स्वाती हैं। इत हो प्रस्तक का प्रस्तक ही

#### अंग्रेजी ग्रन्थ

The Vorld's Eternal Religion—The only Hand Book .
in Lingish on Sanatan Dharma, Price Rs. 3/ only.

The Fall of Meghnad; the son of Ravana, King of Lanka—iu English Poem piece Rs. 2/ only: Lord Bunddha and His Doctrine—Replete with

Researches: A good Deal of enterprising as well as

How to write English Correctly—Price Rest / 4-Hand-book of English Synonyms—

Price Rec 1/12

# वाणी प्रस्तक माला ! ईशापनिषद ।

हान्य सन्तार्थे शाहरभाष्य माष्यानुवाद श्रोर वेपनियत सुबी विशे होतः के साथ उत्तम अपाई श्रोर वत्तम कागजम सज अजके साथ प्रकाशित हो गई है। सुल्य प्रत्येकका ॥)

# केनोयनिषद् ।

्रिणोप्यतिवदको तस्स क्षेत्रोप्यस्यित् श्रीक्षान्त्रयः, संस्थार्थः, शाहर भ्राप्य शाहरपाष्यका हिन्दी छोर विस्तृत भाषानुवाद हिन्दी शिका सहित्र हुएकर तैत्रार है । सुन्य ॥)

## श्रीसंक्षाती गीता (दुगोः)

्रिन्हां संसारमं बहुत दिनासे जिस्हे प्रस्थाना प्रभाव था। नेहा हुनी संस्थाती सासुवाद प्रकाशित हो गयी है। इस विकार के आक्रित रोहायत्य आकृतक किसा भागमं मुकाशित नहीं एका

हरू अन्यक्षारमाण साम भागमा सामाह दिया गया है यो ह

हित्दी भागम रसको इस प्रकार टोका को गयी है कि, जिसके माठ करनेसे श्रोदगिक स्वेप प्रकारके श्राध्यात्मक साथितिक स्वोप साथितिक स्वोप साथितिक स्वाप्ति सम्भा सकते हैं। इगिकि हिपयम किया किया प्रकार की साथित साथित स्वाप्ति करनेसे किया प्रकारको साथित का गयी है। करनेसे समल नेष्ट हो जायगी। तरह तरहक सुन्दर श्रथणेसे उत्तम कागल श्रोर हो है। जायगी तरह तरहक सुन्दर श्रथणेसे उत्तम कागल श्रोर हो है। उत्तम कागल श्रोर हो है। उत्तम स्वाप्ति का गया है। इगिपाठ करनेवाले प्रत्येक दिश्व श्रोर हिन्दू सद्युदस्य गांत्रको सह प्रत्ये हिन्दी सद्युदस्य गांत्रको सह प्रत्ये हिन्दी कागल श्रीर हो जायगी स्वाप्ति का स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति का स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स

#### महिला परनात्तरी

हंस पुरतकर्म महारानी और बाली देवीके प्रश्नीतर करसे महिलाओं के जानने योग्य सनातनधर्मके अने र गृह विषय विणित है। सुरुष -) एक आना

#### बदानत दशन

महाप वह ब्यासजीन उपनिषदीको मीमसिक्षिस वेदन्ति दर्गन के सूत्र बनाये । इन सूत्रोमे प्रथम जार सूत्र — 'श्रयातो बहाजिहासा" ''जन्मायस्य यतः'' "शास्त्रयोनित्यात" शोर "तुल समन्द्रयात् चतुः सूत्रो नामसे असिद्ध है और इन्हों चार सूत्रोपर विस्तृत कपसे सम-न्वय भाष्य लिखा गया है । इस पुस्तकक पटनेसे वदान्तका हरूय काना जा सकता है। मन्य । >) हः धाना

#### कन्याराजालापान ।

् कमिलमिति कःयाश्रीको धर्मशिला देनके लियं यह, पुरतक पहुत ही उपयोगी है। मृत्य =)

> खव पुस्तकांक मिलनेका पताः— ्रिक्रिक् भैनेजारः— निगशागमः बुक्रिक्मीः भारतपूर्णः सिंग्डिकेट विभिन्नेट विभारसः। पू

# श्रीभारतधर्मेमहामण्डल का

# समाजहितकारीकोष विभाग

# इस हिन्दु खन।तीय कोषका उददेश्यः।

श्रीमारतधर्ममहामग्रहल हिन्दुजातिकी श्राहितीय धर्म महासभा और हिन्दु समाजकी उन्नति करनेवाली आरतवर्षकी संकल प्रान्त-ध्यापी संस्था है। श्रीमहामग्रहलके सभ्य महोद्वीमें केवल धरम-प्रवार करना हो हसका लच्च नहीं है, किन्तु, हिन्दु-समाजकी उन्नति, हिन्दु समाजकी इदता और हिन्दु-समाजमें पारस्परिक देम और सहायताकी वृद्धि करना भी हसका प्रधान लद्य है।

हिन्दु समाज्ञ बाचक दर्जक लागाका श्रवस्था बहुत हो शास तीय है और दिन्द लागांकी ता बात हो क्या है। हिन्दु गृहस्थोंने प्रायः देखनेम श्राता है, कि वे अपने भाजन वस्यका काम मी यही सुग्रकिलस चलाते हैं, बोर-जब कभा गृहस्थोंने गमा, शादी आदिका नैसिलिक खच शा जाता है, तो वे वही हा विपत्तिमें एउ जाते हैं। पुराने जमानमें सामाजिक व वनकी हदता थीं। उस समय जो शादी, गमा आदिके समय परस्परमें "त्याता" हैनेकी चीति प्रच लित थी हिन्दु समाजकी वह सुग्रर समाजिक रीति प्रायः श्रक उस ही गया है और धनहीन प्रतिष्ठित गृहस्थामें आत्मसम्मानके विधारस देसा भी देखनमें श्राता है कि, ये योग संस्थम प्रतिपर भी मिल और दिस्तदारास भी सहायता लेना अपमान समस्ते हैं। छोटे देखके लोगांम तो गमा और शादीक समय वही हो

इस समय हो जीवनयोमाको क्रम्पनियां पश्चिमी सभ्यवाह दक्ष तर लोकापकारते शहायक श्विनम खाता है उनके निवम रेख इदिन धोर पनका सन्दर्भका अधिक है कि मया थे गो शोट निरह श्रेणोके गृहस्थ उन कम्पनियोसे कुछ लाम नहीं उटा संकत है। केवल बनोलोग उन कम्पनियोसे लाभ उटा सकते हैं। उस कारण पुरानी न्योता प्रधाको सुकीग्रल रीतिप्र हुवारा बनाकर गृहस्थी को मदद देनको इच्छा श्रोमहामगडलने की है।

हिन्दु गृहस्थाम नामी-शादा शादिक समय उन गृहस्थागर जी
शाधिक विपति शाती है, उनको दूर करनेके निमित्त श्रोर परस्परमें
सहानुभूति बहानेके श्रीभगयसे श्रीभारतध्यममहाक हलते इस
समय देलकार इस कोपके नियमीमें प्रधायोग्य परिवर्तन करके
हिन्दु समाजकी सहायताके लिये इस विभागक कार्यको टटनाके
साथ श्रीमहामण्डलको लिये इस विभागक कार्यको टटनाके
साथ श्रीमहामण्डलको लिये इस विभागक कार्यको टटनाके
श्रीमहामण्डलको सम्य-सम्या चनकर इस समाजहितकर कापमे
छान् उटाउँ श्रीमहामण्डलको हस विभागके नियम यहत हो साथ
साई यनार्य गर्य है। जिससे सब श्रेणीक सरग्रहरूथ र नसे श्रवही
तरह लाभ उठा सके। इस कोपके सम्बन्धने श्रीमहामण्डलको
भेरवरीको सर्या जितनी श्रीधक होगी, जनना हो श्रीभक्त लाभ
उनको सिल संदेशां।

#### िनयम्।

- (१) सनातनधर्मी हर एक हिन्दु नर नारी मान्न है। देश क्रयंग्या साल सन्दा देना स्थाकार करने महास्तर्कतक मेम्बरशिएके कार्म पर बस्त्रख्तकर देनेसे वे साधारण मेम्बर होनेके श्रविकारी होगे। फार्म महामगढ़ल दुफ्तरसे मुफ्तर्गे मिलेगा।
- (२) १= वर्षका पुरुष श्रीर-१३६ वर्षकी छ। अथवा इससे श्रीषक उनरक हिन्दु नरनारा श्रीमहामण्डलके साधारण सम्य हो सकने । - १३ ४०
- े ( ३ ) साधारण सम्य होने योग्य नर-नारों भावको संस्कृत भाषाका एक अति मंत्रोहर मानपण जिला मुख्य आस होता विकेख डाक खर्चे देता होगा।
- ( ४८) पेसे श्री या पुरुष जो सावारण सक्ष्य होते है ह्वय समाज हितकारोकीयके सम्बर् हो सक्ष्ये श्रीर हायेते हास्माय स्वतंत्रीसेसे जितने व्यक्तियोंको खार मेम्बर करों सक्ष्ये

- (५) समाज हितकारी कोषके सम्बन्धसे दो श्रेणीके कोष अलग २ स्थापित रहेंगे।
  - (क) विवाह सहायक फराड (शादी फराड)
  - ( ख ) मृत्यु सहायक फएड ( गमी फएड )
- (६) चन्दा निम्न लिखित रीतिके अनुसार मेम्बरीको देना होगा।
- (क १) हर एक नामके रिजस्टर वर्ज होते समय १) एक ६० दाखिला देना होगा।
- (कर) ऊपर लिखित विवाह-खहायक फएडके लिये १) तथा मृत्युसहायक फएडके शिये ॥) ग्राठ ग्राना महीना चन्दा देना होगा।
- ं (ख) प्रत्येक मेम्बर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष उनको अधिकार होगा कि वे शादी फएड और गमी फएडमें अधवा दोनोंमें जलग अलग चन्दा देकर शामिल हो सकेंगे। प्रत्येक फएडकी मेम्बरीके लिये पृथक् प्रार्थना पत्र भेजना होगा।
- (७) समाज हितकारी कोपके दानों फएडों के मेम्यर होनेकां प्रमाण पय प्रत्येक व्यक्तिको अलग अलग दिया जायगा। जिसमें मेम्बर संख्या आदिका विवरण रहेगा। यदि वह प्रमाण पय खोय जाय तो फिर २) ६० देनेपर उस सार्थिफ केटका हुण्लोकेट् अर्थाद् दूसरी प्रति दी जा सकेगी। फएडसे सहायता भिलते समय हसकी आवश्यकता होगी। इस कारण प्रमाण पत्र बहुत हो हिफाज तसे रखना होगा।
- (म) प्रत्येक साधारण सभ्योंको अपना दो रुपया सालाना चन्दा और अपने शादी फण्ड और गमी फण्डका जो चन्दा हो उसकी नियमित खदर दफ्तर काशोमें पहुंचाना होगा। फण्डका चन्दा तीन तीन महीनेमें अर्थाद मार्च, जून, सितम्बर और दिसंबर तक प्रतिमासका चन्दा पेशगी दफ्तरमें पहुँच जाना चाहिये। यदि समयके शान्दर चंदा न आयेगा, तो एक आता की रुपया जुर्माना होगा। यदि मयसुद सब रुपया दूसरी जनवरी तक अदा न हो जाय, तो मेम्बरके सब अधिकार जस हो जायेंगे, और मेम्बरका नाम रेजिंक्टरसे खारिज कर दिया जायगा।

- (8) जब कोई मेम्बर चाहे स्त्री हो या पुरुष किसी कारणसे स्रणने हकको जस करा चुका हो, उसका नोम दुवारो उसके पुराने नम्बर पर उसकी दरक्वास्त स्त्राने पर स्त्रीर उसके पास जितना रुपया पावना था वह रुपया दफ्तरमें मय पक स्त्राना फी रुपया माहचार सुद क्रीर सार्टीफिकटका १) रु० झाने पर दुवारा उसका नाम दर्ज रजिस्टर हो जावेगा। परन्तु यह कार्यवाही ३ वर्षके सन्दर होनी चाहिये।
- (१०) अगर कोई मेरबर अपने स्वजनोमेसे किसीका नाम परिवर्शन कराना चाहे, और परिवर्शनका काफो कारण बता सके तो ऐसा प्रवर्शन भी हो सकेगा। प्रस्तु ऐसे परिवर्शनके लिये २) रुपया भेजकर नाम परिवर्शन कराना होगा।
  - (११) समाज हितकारी कोपके सभ्य तीन साल तक लगातार चन्दा देनेपर समाज हितकारी कोपसे लामघान हो सकेंगे।
- (१२) इस कार्यमें जो आमदनी होगी बहु निम्नलिखित प्रकारसे काममें आवेगी, और उससे निम्नलिखित सहायता मेम्बरीको पहुँचेगी।
- (क) साधारण सभ्यका वार्षिक जो दो क्राया आवेगा, वह कुल रुपया ओमहामण्डलके हिन्दी तथा खंग्रे जो मुलपत्रों के जर्मे व्यय होगा। बसी पत्रमें समाज हितकारी काषका सब हाल प्रकाशित किया जायगा। और वह कई भाषाओं में भकाशित होनेकी आशा है। प्रकाशित होने पर हर एक साधारण मेम्बरको किसी भाषाका एक पत्र विना मल्य दिया जायगा।
- (ज) शादी फएडमें जितना रुपया हर तिमाही में इक्ट्रा होगा उसमसे दफतर कर्च, मानपत्र और प्रमाण पत्र आदिका जर्च काट-कर बांधी सब रुपया समान कपसे उस फाड़के मेस्बरांके विचाहके लिये बांट दिया जायगा जिन जिन लोगोंका विचाह उस समय होने वाला होगा।
- (ग) उसी प्रकार गमीफराडमें जितना क्यया हर तिमाहीमें इकट्टा होगा उस कुल रुपयेमेंसे दफतराडमें प्रादिका खर्च काटकर कुल रुपया उस तिमाहीमें जितनी गभी होगी, उनको समानस्पर्स बांट दिया जायगा।

- (घ) प्रत्येक सभ्यसे पहले तीन सालकी जो आमरनी होगी और जो मुत्करिक आमरनी पडिमिशन को आदिनी होगी, उस आम• द्वीसे पजेंट तथा बैंच आदिका खर्च देकर जो बचेगा, सो रिज्यें फराडमें अमा किया जायगा।
- (१३) प्रत्येक तीन महोनेमं अर्थात् मार्चं, जून. सितम्बर शीर दिसम्बरके आखिरमं इन चार तिमाहियोंमं शादो फण्ड श्रीर गमी फण्ड दोनोंकी सहायता बांटी जायगी।
- ् (१४) फरव्डले सहायता लेनेके लिये निम्न लिखित नियमीका पालन करना होगा।
- (क) शादी फएडके लिये कन्या या पुत्रकी शादीके तीन महीना पहले विवाहका समय और कहां विवाह होगा, उकका पता लिख-कर प्रार्थनीपन काशी प्रधान कार्यालयमें भेजना होगा।
- (ज) गमी हो जाने पर जिस मृत व्यक्तिका नाम दर्ज धा बसकी मृत्युका समय लिखकार मृत्युके एक महीनेके झन्दर प्रार्थना पत्र सदर दर्पतर काशीमें पहुंचना चाहिये।
- (१५) उपरोक्त १३ श्रीर १४ नम्बरके नियम साधारणतया लिखे गये हैं, परन्तु किसी खास श्रवसरपर प्रवन्धकारिणी कमिटीके खास प्रवन्धक सम्योको सहायना पहुँचायी जा सकेगी, श्रीर श्रावश्यक्ता पर पेश्रगी भी रुपया देकर सहायता की जा सकेगी।
- (१६) "समाज हितकारीकोप" का कपया किसी विश्वस्त वैकमें रक्ला जायगा।
- (१७) इस कोपके प्रबन्धके लिये एक खास कमेटो रहेगी, और यह कमेटी सहायताकी व्यवस्थाके लिये समय समयपर उपनियम भी वनदावेगी। और नियमीमें स्यूनाधिक भी कर सकेगी, यर्तमान प्रवन्ध कारिगी कमिटोकी नामावली अन्यत्र प्रकाशित है।
- (१=) समाज हितकारी कोषश प्रबन्धकारिणी व मेटी को पूर्ण द्याधिकार रहेगा, कि ऊपर लिखित सहायताश्रीका निर्णय करें, तथा चोग्यच्य किर्योका बाद तहकीकात सहायता पहुंचावे श्रीर सहायता-की रकम निर्णय करें, तथा इस विभागके सम्बन्धका श्रन्यान्य

सव कार्य करे। समाजहितकारीकोषकी प्रवन्त्रकारियों कमेटीको पूर्ण श्रिकार रहेगा कि जो मेम्बर श्रिक दिनसे फुरडकी सहा यता करते हों, उनको यथायोग्य रीतिपर श्रिष्टक सहायता प्रदुंचाई।

(१६) शादी फराड छोर गमी फराड दोनो हो सहायता पहुँचा नेसे पहले यदि कमेटी अवश्यक समसेगी, तो स्थातीय म्युनिसि पलटी, स्थानीय पुलिस, स्थानीय शाखा समा अथवा निकटस्थ मतिनिधि सम्य अथवा देशो रजवाड़ोमें होनेपर वहांके दरबारके मार्फत जांच कराकर सहायता पहुंचावेगी।

(२०) सहायता पानेवालेको सहायता मिलनेके लिये उसके सम्बन्धका प्रमाण पत्र प्रधान कार्यालयमें बावस भेजना होगा।

(२१) गर्मी फएडकी सहायता मृत पुरुष या स्त्रीक हारा नाम-जद होगी, उसीको मिल सकेगी। परन्तु मेम्बरका वारिस मृत व्यक्तिको मृत्युका सबूत पहुंचाने और उसका प्रमाणपत्र वायिस करनेपर ही सहायता पानेका अधिकारी होगा।

(२२) शादी फाएडकी सहायता कन्या या पुत्रके पितामाता या अन्यान्य सरजान जो चन्दा देते हो उनको तभी पहुँच सकेगी, जब वे विवाह होनेका तथा विवाहके समयका पुरा सुवृत पहुँचा सकेगे। और मेम्बरीकी प्रमाण पत्र दफ्तरमें फेर देंगे।

(२३) यदि वमाण पत्र किसी कारणसे खोवा जाव तो कमेटी को अखितयार होगा, कि काफी सुबृत लेकर और उस शहरके योग्य व्यक्ति अथवा प्यक्तियोका जमानतमामा लेकर तत्र रुपया उनके मार्फत देवे।

(२४) यदि मृत व्यक्तिका नामजद सहायता पाने वाला नामाः लिग हो, तो वह सहायता उसके चलीको काफी सबृत लेकर दे देनेका श्रिधिकार कमेटीको रहेगा। और यदि मृत व्यक्ति इस विषयम कुछ निश्चय कर पहले सदर दफ्तरमें इसला कर जावे तो उसके पालन करनेको कमेटीको फर्ज होगा।

(२५) अगर नावालिगका यही न हो तो कमेटोको इख्तियार रहेगा कि जयतक नावालिग पालिग न हो जाने तवतक इस रकमको अपने मार्फत ही जमा रक्खें। या तव तक जमारक्खें जवतक किसी अदालतके मार्फत उसका वली मुकर्रर न हो जाये। ्र (२६) मृत व्यक्तिका वारिस यदि विधवा हो तो उसको सङ्घ-लियतके साथ सद्दायता पहुंचाना कमेटीका फर्ज होगा। जिससे विधवाको अधिक दिक्कत न हो।

(२०) समाज हितकारी कोपका प्रधान कार्यालय श्रीभारत । धर्मी महामगडल जगतगंज बनारसमें स्थायी कपसे रहेगा।

## विशेष पार्थना।

अभिगरतधर्म महामण्डलने समाज हितकारी कोपको किस उद्देश्यसे स्थापित किया है। उसका विस्तृत हाल भूमिकामें पत-ताया गया है। नियमोंके पाठ करनेसे सर्व साधारणको विदित होगा कि चन्दाको दर और सहायता विभागके नियम कितने सरल बनाये गये हैं, और कितनो सरलतासे सहायता प्राप्त हो सकती है। अब प्रार्थना है कि हर एक हिन्दु स्त्री-पुरुष, अपना २ लाभ उठाकर परस्परमें सहासुभूति प्राप्त कर सकते हैं।

सर्व साधारणकी याय कम और व्यय वहुत कुछ वढ़ गया है, उस श्रभावकी पृतिके लिये श्रमेक वीमा कम्पनियां स्थापित है, परन्त उनके चन्दाका भाव इतना अधिक और नियम इतने कठिन हैं कि लवें साधारण उनसे लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस कारण मध्य ब्रितिके लोगोंकी तकलीफ बहुत बढ़ गयी है, समाज हितकारी कीयसे मध्य श्रेणीके मनुष्यों और हर दर्जने लोगीके वास्ते बहुत ही साभदायक बने हैं। फएडके नियमोका पाट करनेसे विदित होगा कि जितनी अधिक संख्या फएडके सभ्यों की होगी उतना ही अधिक लाभ सभ्योको पहुँच सदेगा, हिसाबसे देखा गया है कि यदि सभ्योकी संख्या ५ हजार भी हो तो हर एक सभासद को कमसे कम २००) दो सौ रुपया मिल सकता है। और इसी तरहसे यदि सभ्योंकी संख्या पक लाख या दो लाख हुई तो सहायता भी १०००), २०००) एक हजार दो हजार हो सकती है, हर एक कुटुम्बर्मे लड़का या लड़कोकी शादी अवश्य होती है। और हर एक कुटुस्बमें गुमी भी हुआ ही करती है, उस समय जो धनका क्लेश होता है उसकी हर करनेक लिये समाज-हितकारी-कोप (हिन्द-म्युस्थल वेती फिर फाएडमें सभव होनेसे आर्थिक वलेश दूर जाता है।

दूसरी और ऐजेन्द्र लोग अपने गांवमें और समीप वर्ता कर्लामें गांवक आद्मियोंको समाज हितकारी कोषका फायदा समझकर षहुत आसानीसे सैकड़ों रुपया माहबारी पेदा कर सकते हैं। इसमें मेहनत कम और लाम अधिक है। रोजगारसे खाली आद मियोंको अर्थ क्लेश दूर करनेके लिये इससे सहल उपाय और कुछ नहीं हो सकता है।

इस समाज हितकारी कोपके कमसे कम एक लाख मेम्बरकी जिस्तत हैं, अगर प्रत्येक सभ्य अपने लाम पर ध्यान रखकर सभ्य, संप्रहका उद्योग करे, तो यह संख्या बहुत ही शोध पूरी हो जायगी और उनको अधिक संख्यामें सहायता मिलनेका मौका मिल संकेगा।

#### स्योदय ।

यह श्रिष्ठितीय संस्कृत मासिक पत्र, जिसको भारतकी अनेक भ्रान्तीय गवमें गर्दो तथा देशी राजवाडीने वत्साह प्रदान किया है, महागडलसे प्रकाशित होता है। संरक्षकों के लिये ५), श्राहकों के लिये ६) अध्यापक और महामण्डलके साधारण सभ्यके लिये २) और विद्यार्थियों और संस्कृत पुस्तकालयों के लिये १) ब्रापिक मृत्य रक्षका गया है।

## मैनेजर सर्योदय

महामण्डमसवन, जगत्गंज, बनारस

#### भारतप्रम सिचिडकेट लिमिटेड

काशीमें यह संस्था वस लाखके मूलघनसे सावित हुई है। प्रेस- गुकडिपो, घार्मिक पुस्तक प्रकाशन, श्रादि इसके कई विभाग है। २५)१०) श्रीर २) दो उपयेके तीन प्रकारके शेयर हैं। शेयर खरीदकर घर्मा, अर्थ श्रीर यश प्राप्त करें।

> गवर्निङ्ग टाईरेक्टर— भारतधार्म सिण्डिकेट लिलिटेड, वनारसः

# "दन्तक"

काशीके इस पिट्ट मुखमंजनके विषयमें भीभारतधर्म महाम-डलके सेकेटरी साहेव मिएर वी॰ चटजी बी॰ प॰ यह फर्माते हैं कि:—

"में निःसंकोच भावसे सत्यतः कहता हूँ कि इस महामण्डलके त्यागी संचालक परम पवित्र श्रीस्थामी हानानन्दजी महाराज के सब प्रकारके दन्तरोग जो उन्हें बहुत कालसे कए दे रहे थे, डा० छैल विहारीलाल दीना, भिषम् रक्षके यतलाये हुये "दंतक" के सेवनसे शीझ ही समूल नए हो गये। उक्त श्रीसामीजी महाराजके सब शिष्यं श्रीर उनके परिचित माननीय सज्जन गणों में से जिन्होंने 'दंतक' का सेवन किया है, वे सभी दन्तसम्बन्धी सब प्रकारके रोगों में उसका रामयाणसम श्रद्भुत एवं चमत्कारिक गुणकी मुक्तकंडसे प्रशंसा करते हैं। वास्तवमें दन्तसम्बन्धी रोगों के लिये यह एक श्रवितीय मंजन है श्रीर सभीके लिये समस्त दन्तन्याधियों हसका सेवन लाभकारी है।"

"दंतक" के रोजाना इस्तेमालसे हिलते हुए दांत मिस्त पत्थरके मजबूत हो जाते हैं और मैले बर्बहार पीप व छह देनेवाले दांत साफ होकर मिस्ल मोतीकेसे चमकने लगते हैं और मुखको छुगिन्यत करके उसकी शोमाको वदा देते हैं। दांतमें कीड़े लग गये हों, मस्डे फूल गये हों, "दन्तक" के लगानेसे फौरन आराम होता है।

यह मुखको पवित्र करने वाला मंजन काशीके छल श्रेष्ठ दवा वेचनेवालोके दुवानसे या "दन्तकफारमेसी" से भिल लकता है:—

सव-वेंच, आपका ग्रुभविन्तक,

सारदा फारमेसी, "मैनेजर दंतक फारमेसी"

नीचीवाग, बनारस सिटी नं० १८१, श्रगस्तकुएडा,

वनारस।

नोटा-नो महाराय एजेन्सी छिया चाहते हैं, मैनेजस्से वातकितायत हरें।

अपूर्व अवसर ! अनन्य लाभ !! अद्गुरुत प्रवन्य !!! गवर्नमेन्ट और स्टेटोंके शिक्षाविभागी द्वारा खोकत

अखिल भारतीय आयंमहिलाओंकी—

एकमात्र अध्ययनीय मासिक पत्रिका --

"आर्थमहिला"

सम्पादक--कालीपसाद शासी।

पह वतानेकी आवश्यकता नहीं कि आर्यमहिलाने १२ वर्षीम सनातनधर्मी जनताका कितना यहा उपकार किया है। सियोकी जनताना कितना बड़ा उपकार किया है। लियांकी सन्मार्गका उत्तमपथिक वनातेमें जितना इसने सहार्य पहुंचाया है उतना और किसीने नहीं। इहलोक और परलोक दोनोका हितसाधन करने चाले लेख, कविता, गल्प आदि जो इसने प्रकाशित किये हैं, श्रन्य पत्र पत्रिताशोको सर्वथा दुर्लभ है। इसके वे विद्वान लेखक हैं। जिनको वाणी और लेखनीको धाक समस्त भारतमे जमी है। आये महिला स्कल, कालेज, विद्यार्थी, लायवेरी और विधवाओंको ४) रुव में तथा सर्वेसाधारणको ५) रू० में दी जाती है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि सनातनवर्मी, वर्णाश्रमप्रेमी और की शिक्षीमिलायों काता इसकी ब्राहकता बावरयं खोकार करेगी। यह पत्रिका कुटुग्वका कोई भी ज्यक्ति निःसङ्कोच पद सकता है। इसकी छपाई सफाई भी भारतको किसी भी पत्रिकासे कम उत्तम नहीं होती। इस प्रक पत्रिकाके पढ़नेसे आवश्यक सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। यद कुछ भी आपको अध्ययन मा अभ्यास है तो सीव हो इसके बाहकोंमें अपना नाम लिखाइये। इसकी उपयोगिता देखकर ही गवर्नमेंहर शिक्षा विभाग और स्टेटोने लीकार किया है। पत्र न्यवहार करनेका पता-

मैनेजर—"आर्यपहिला"

जगत्गंज बनारस केन्ट

# रोजगार तलाश करनेवालोंके लिये विशेष स्योग ।

इस समय वेरोजगारी सार भारतवर्षमें छा रही हैं। जो लोग धर्मीनुक्ल परीश्रम करके छपनी रोजी पैदा करना चाहें, उनके लिये श्रीभारतधर्ममहामण्डल प्रधान कार्यालयके पदधा-रियोंने सहायताका छुगम उपाय निकाला है। श्रीमहामण्डलके समाजहितकारी कोषका एजेण्ट, जिला एजेण्ट और चीफ एजेण्ट बनकर हरेक व्यक्ति यथेष्ठ धन पाप्त कर सकता है। स्वस्माजकी सेवा, धर्मसेवा और देशसेवा एकाधारमें करते हुए हरेक व्यक्ति संकड़ों रुपया माहवार कमा सकता है। एजेण्ट-के पदमार्थी निम्नलिखित पतेपर पत्रव्यवहार करें।

> सेक्रेटरी, समाजहितकारी कोप, गहामएडल भवन, जगत्गंज, बनारस।

धर्म, समाज, साहित्य श्रीर राजनीतिपट निर्मीकता पूर्ण विचार करनेवाला भारतको समस्त भाषाश्रीके मासिक पत्रीसे

सस्ता-

# ' नारायण

प्रति मास सरखती साइज के ५० पृष्ठ । प्रत्येक श्रद्धमें ही उनकोटिकी चित्रकताके प्रदर्शक कई कई चित्र । छपाई सफाई श्रीर कागृज़ श्रत्यन्त उत्कृष्ट । इतनेपर भी १२ संख्याओंका श्रिम मूल्प २) डाक व्यय ।) चार श्राना । नमूना सुफ्त,।

पताः--

" श्रीनारायण मेस,"

१५१, महुआवाजार प्रीट, कलकत्ता।

の意思の問題を開発 संयुक्त मान्तमें इटाना शहरकी जल वायु अत्यन्त

स्वास्थ्यवधंक है।

इसीलिये:

देश-देशान्तरोंसे लोग जल बायु परिवर्तनके लिये यहां सदेव आते रहते है। शहरके वयारुद्ध और अतु-भवी आयुर्वेद चिकित्सक पं विहासीलालजी वैद्यराजका यश-सोरभ त्राजकल दिग-दिगन्तमें व्याप्त हो रहा है, वर्योक्ति आज ४० वर्षसे अधिक हुआ, जबसे वे अपने दीनोपकारक श्रोपधालय द्वारा नित्य सैकड़ों रोगियाँको अपने पाससे निःशङ्क श्रोपधि श्रोर व्यवस्था देशर

आरोज्य-जीवन पदान कर रहे हैं। यदि कभी आपको इटावा पधारनेका अवसर हो, तो एक बार हमारे आपे-धालयका अवस्य निरीज्ञण कीजिये।

पुच्य पंडितजी नाडोके विशेषज्ञ और राजयच्याक समसिद्ध चिकित्सक है।

> निवेद मः प० रामसनेहीलाल वद्य

आयुवदश्रपण, व्यवस्थापक दीनोपकारक श्रीषणालयः क्रवा शीलवन्द्रः

इटाचा। (य. पी.)

には、それには、そのはかくのかくのできる。

MKG-66 . RE 186-श्रीसीतारामी विजयतेतराम् । やりの 総球球のお丁丁 चिकित्सा कौशलंचेत्थं न भूतं न भविष्यति । वद्विज्ञानयोगतः ॥ सुफलं त्रण १-- ॐ श्रीविधनायजीकी कृपासे पाचीन आयुर्वेद तथा नये अमे-रिकन विज्ञानके सहयोगके अलावा कम कीमतपर जल्दी इस तरह भायात फल देने वाला चिकित्साकीशल अभीतक प्रकाश नहीं हुआ, न होनेवाला है। यह नये तरीकेंसे तैयार किया गया है, इसकी परीक्षा कीजिये। जी मरीजने अपनी बीमारी अच्छी होनेकी आशा त्याग दिया हो, उनको शास्त्रानुसार, विज्ञानके तर्राकेंसे. स्वरोदय, तान्तिक, जलचिकित्सा, नाड़ी-चिकित्सा, इत्यादि हरेक प्रकारके उपायोंसे बहुत हो जल्दी शतिया इलाज से भाराम किया जाता है। और भाराम होनेपर इनाम लिया जाता है। अनुपानकी कोई जरूरत नहीं। २-जाति पुष्य स्वामीजीका सेवक किवराज उमावरण की का प्रियं शिष्य है। बहुत बड़े पण्डितों व कविराज न साधु महारमा कींगोंने परीक्षा की है, उन्हीं लोगोंके कहनेके अनुसार, चिकित्सा विआदसे जी मेह, प्रदर, क्षत्र हत्यादि बीम री आराम हो बहुत ही कम सम्भव है, उसको आराम किया गया है और अकाल मृत्युसे रक्षाके लिये बहुत ही परिश्रम उठाकर नये तरीकेसे इलाज किया जाता है। गुंजा बरावर मीठी कांविधयाँसे भी चिवित्साभी जाती है, उसका नमृना स्वरूप कई प्रकारकी दवा जो कि बहुत ही शीझ फल देनेवाली हैं, परीक्षा कर लाम अधिक कहनेकी जरूरत नहीं । हिन्दुस्थान भरमें ऐसा विचक्षण तपस्वी पण्डित नहीं दिखाता है। हंसरसायन । १५ रोजको दवाकी कीमत ॥) रवागिरि गोलियां। ७ खुराक दवा कीमत ।[~]॥ वसन्त क्ष्यान । १ खुराक दवाही की० १) उचर कालान्तक । १४ मात्रा १) रू० स्त्रप्तारि वदी । ७ सुराक कीमत ॥) विद्यूची वारण । ७ खुराक कीमत ॥) रसेन्द्र योग । ७ खुराक कीमत 🥎 धन्वस्तरी तेल । =) ।) '=) ॥) १) जीसी । सकल घत । १ सेरहा ८।

कामारया सालसा । १॥), ३) बोतल । दहुनाशिनी ॥ आना डिविया । इसके भलावा हरेक प्रकारक शाखीय सकरम्बन, च्यवनपाश, गोलिया पत. मोदक, तेल, आसव अरिष्ट आदि कम दामपर मिलता है। झायुविहानाचार्य, त्रेष महोपाध्याय, कत्रिभूपण, फविराज, श्रीरामिकशोर भट्टाचार्य वेदान्त भूपण, काशीधाम दशाश्वमेधनाट, वनारस सिटी।

# विज्ञापन दाताओंसे-

--:8:---

उनके हितकी हम एक ही बात कहना चाहते हैं। अयतक यह डाइरेक्टरी "भारतधर्म सिण्डिकेट लिसिटेड" नामक एक व्यापारी कम्पनाक द्दारा प्रकाशित होती थी। किन्तुः अव श्रीभारतधर्ममहामण्डल द्वारा प्रकाशित होती है। कम्पनीकी होए जैसी लाबकी और रहा करती थी। वैसी महासण्डलको नहीं है। वर्षोक्ति यह एक धार्मिक संस्था है। यही कारण है कि करपनीने विज्ञापन ही जो दर रवली थी, वह महामण्डलने नहीं रवली। केवळ लागतमात्र मृत्य लेकर महामण्डल अपनी डाइरे क्टरीमें देशो व्यापारियों के विज्ञावन छाप दिया करेगा । महामण्डलका उसमें उद्देश्य यही है कि, अल्पन्ययसे देशी न्यापारियोंकी उपयुक्त वस्तुओंका अजिक प्रचार हो और इससे देशके स्थापारामण समृह हो, इसके सिवा व्यापारियोंके लिये यह भी समीता कर दिया गया है कि जो ने) के साथ अपना विजनेस कार्ड भेज देंगे, उनका वह बाह बड़ अक्षरोंमें अन्छे स्थान पर छाप दिया जायगाः और उन्हें दाहरेक्टरीकी प प्रति विना मृत्य दी जायगी । इस सुभाते और महामण्डलकी उदारतासे देशके अधिक सं रूपक न्यापारियोंको लाम उठाना चाहिये। पत्र न्यवहार इस पतेपर करें:

मैनेजर-डाइरेक्टरी विभाग,

श्रीभारतधर्ममहामगडल,

जगतगंज, बनारस

# अंग्रेज़ी ग्रन्थमाला ।

निगम।गम प्रस्थमाला, स्योद य प्रस्थमाला और वाणी-पुस्तक मालाकी तरह श्रंत्रेजी श्रन्थमाला भी श्रीभारतधर्म महामगडलके प्रधान संचालक महोदयकी सहायतासे प्रकाशित हो रही है। वर्लंड सिटरनल रिलीजन नामक जगत्प्रसिद्ध तथा सनातनधर्मका श्रंग्रेजी भाषाका एकमात्र ब्रन्थ प्रकाशित हो चुका है। त्रिभावात्मक अंग्रेजी भाष्य सहित श्रीमद्भगवत्गीता खंडाकारमें प्रकाशित हो रही है। श्रव वर्लंडसिटरनल हुथ, नामक एक श्रपूर्व ग्रन्थ यन्त्रस्थ है। इस अपूर्व प्रन्थके द्वारा पाश्चात्य शिक्षासे भूले हुए युवकोको पधप्रद्-र्शकका काम होगा। इसमें प्रथम यही दिखाया गया है कि उनके वर्त्तमान गुरु वड़े वड़े विदेशी विद्वानोंने सारतवर्षकी प्राचीन सभ्यता और आर्यजातिके जगत् गुरुत्वके विषयमें कैसा दृढ़ और सर्ववादी सम्मत मत प्रकाशित किया है। उसके वादके अध्यायोमें पूज्यपाद ब्राह्मण्गण जगत्को क्या क्या सिखा गये हैं, संनेप वर्णन है। अभीसे जो लोग ब्राहक होंगे उनको सुसीतेके साध यह प्रन्थ मिलेगा।

# गवर्निग डाइरेक्टर— भारतधर्मसिषिडकेट विभिटेड् ,

स्टेशनरोड वनारस सिटा।

# पौराणिक यन्थमाला।

जैसी अपूर्व टीका सहित श्रीसप्तश्रदी (हुर्गा) वाणी-पुस्तक-मालामें प्रकाशित हुई हैं, उसी प्रकार पुराण, उपपुराण, महापुराण आदि शास्त्रसमूह गुद्ध हिन्दी अनुवाद श्रीर वैज्ञानिक हिन्दी टीका सहित अन्यमालामें प्रकाशित होंगे। इस अन्यमालाके हारा पौरा-णिक पण्डितगण कुन्न लाभ उठा सकेंगे। श्रीर जो शंशेजी पहे- लिखे लोग पुराणीं पर नाना शंका करते हैं, उनको शंका करनेका श्रवसर ही नहीं रहेगा। पहलेसे श्राइक होनेवालोको विशेष सुभीता रहेगा। कुछ श्राहक होते ही माला श्रीव ही प्रका शित होगी।

खरडाकारसे प्रन्थमाला निकलेगी, जिससे खरीदतेंमें भी लोगोंको सुभीता रहेगा।

> गवर्निङ्ग डाइरेक्टर, भारतपर्गसिविडकेट लिमिटेड, स्टेशन रोड,

> > ंजगत्गंज, वनारसः

#### वैद्यक ग्रन्थमाला ।

हमारा त्रायुर्वेद शास्त्र एक समय जगत् प्रसिद्ध था, अब उसकी मर्च्यादा पुनः जगत्में प्रकाशित होती जा रही है। वैद्यक शास्त्रकी चर्चा और उसका विस्तार भें दिन प्रदिन बढ़ता जाता है।

हिन्दी भाषाकी पुष्टि और आयुर्वेद शास्त्रीय बन्धोंके अधिक प्रचारके श्रम उद्देश्यसे प्रकाशित अधकाशित आयुर्वेद सम्बन्धी शास्त्रीय बन्धोंको हिन्दी अञ्चाद और वैज्ञानिक टीका सहित प्रकाशित करनेका आयोजन हो रहा है।

खरडाकारसे यह ग्रन्थमाला निकलेगी, जिससे खरीदनेमें भी लोगोंको सुभीता होगा, कुछ ग्राहक होते हो माला प्रकाशित होगी।

# गविनग डोई रेक्टर—

भारतधर्मसिविडकेट लिमिटेड,

स्टेशनरोड, बनारस

# 

--:祭:--

जगत्के लागीने सभ्यताका पाठ भारतवर्षके आयौंसे ही पढ़ा है, इसमें किसीका मतभेद नहीं है। परन्तु कालके प्रगावसे हमारी सभ्यताके चिह्नतक छुत्रसे हो रहे हैं। हम उदाहरणुसे यह नहीं बता सकते कि, हमारी सभ्यता अमुक प्रकारकी थी। उसी आदर्शको स्थिर रखने और उसका पुनरुद्धार करनेके सत् उद्देश्यसं यह शान्ति नगरके स्थापन-की योजना तैयार की गयी है। यह नगर काशी पुरांके निकट स्रीर वरुणाके मध्यमें ही संघटित शक्तिके सहारे स्थापन किया जायगा और इसकी स्थापनामें देशके खाधीन गजन्य वर्ग, समाजके प्रतिष्ठित नेता श्रीर वर्णात्रमधर्मावलम्बी सर्वसाधारणने उत्साहके साथ समानकपसे भाग लिया है। विस्तृत योजना इस डाइरेक्टरीके " संस्थाखरड "मैं ( पृष्ठ २४५ से २५५ तक) प्रकाशित की गयी है। उसके पाठसे हात होगा कि, यह कार्य कितना महत्व पूर्ण, उपयोगी और आव-इयक है। इस कार्यमें आशातीत सफतना भी हुई है। हमारा विश्वास है कि, इस योजनाके महत्वको समी सनातन-श्रमीवलम्बी इदयसे सराहुँगे और इस कार्यमें यथाशकि भाग लेकर इसे सफल बनानेमें हमारा हाथ बंटावेंगे। पन्न-व्यवहार इस पतेपर करना चाहिये:-

श्रीशारदानन्द बहाचोरी, एस्. ए.

संघटननायक, शान्तिनगर संघटन-कार्यालय, ११६ मिश्रपोखरा, वनारस सिटी।

登在命令を管を登りる

# \*\*\*\*\*\*\*\*\* जगतप्रसिद्ध हिमकयाल्ण तेले

## तत्काल फलदायक । महासुगधित ॥

यदि आप जीवनका सचा सुख देखना चाहते हैं और पवित्र तथा उपयोगी तैलोंके लगानेका चौक रवते हैं, तो हमारा "जगद्यसिद्ध हिमक्ट्याण तैल" मंगाइये। यह तैक आजकलके तेलां श्री भाति महित्रक शक्ति ना नक मिटीके तेलपर विदेशी सगंधके मिश्रणसे नहीं बनाया जाता, बहिक खालिस तिलके तेलसे पवित्र और देशी औपधियों तथा जही चुटियोंद्वारा वैधक शास के मतानुकुछ परम खब्छतासे तैयार किया गया है। इसके छगाते ही कठिनसे कठिन सिर दर्द पांच मिनटके अन्दर शतिया और समूळ नष्ट हो जात है। दिमागकी कम तोरी, चकर आना, बालोंका व्यकना राजुनीम, ओलीमें जलन और सुर्वीका रहना, आंखसे पानी जाना प्याप लगना नाकसे खन गरना, रतींघी, आर्थे सिरका ददे, से रलवायुको ददे, संगी, अन्साद इत्यदि दोप अटर कालमें निस्तंदेह दूर हो कर रहेके समान कमजोर दिमाग पत्यरके समान दृढ़ हो जाता है। दिनगर लिखते पढ़ते और दिमागी परिश्रम करते करते जब आप थक जाइए, तो घोडा सा यह तैल लगाकर देखिए। १० मिनटके बाद ऐसा जान पड़ेगा मानो आपने परिश्रम किया ही न था। आपका दिमाग तरोताजा और वित्त प्रसंज हो जायगा। इस तैलकी उत्तम तावर सम्ब होकर बढ़े बढ़े राजा, महाराजा, गवनमेण्ट आफिसस तथा वैद्यों, हान्टर और हुकीमीने अनेकी प्रश्नसापन और कहें स्वर्ण-पदक आविष्कर्ताकी दिए हैं. गवर मेंटने भी कुराकर आविष्कतीके कार्यकी सरलताके विधे उसके मकातहीयर हिमकल्याण ते उके नामपर "हिमकल्याण" नामक पोस्ट अफिस कोल दिया है। प्रशंसा पत्रोंका पूरा विवरण वह सूचीपत्रमें देखिए।

हमारे तेलके विषयमें प्रतिष्ठित सज्जनोंकी सम्मति

कळकत्तेके स्वर्ण पदक-प्राप्त प्रसिद्ध डाक्टर बी॰ डी॰ कार्मन बी॰ ए॰ पर्च् एम्॰ बी॰ एम्॰ एस्॰ ( लंदन ) एफ्॰ सार्॰ एम्॰ प्॰ साई॰ एँड सी (कासगो ) लिखते हैं—"हमने आपके जगतप्रसिद्ध हिमकस्याण तेलकी स्वयं परीक्षा करके निर्णय किया है कि, यह शुद्ध कितने तेल पर पवित्र देशी औवधियांसे बना हुआ है और उन समस्त रोगांके नाक करनेमें परी क्रीक रखता है. जिनका चर्णन आपने अपने सचीपत्रमें किया है.

सत्य १ शीशी १। काष्यापकी, छात्री और सहामण्डल डाइरेक्टरीके प्राहर्कोमें आधा दाम, किन्तु इस मूल्य पर २ जीशीये कम नहीं भेज सकते ४ बीबी हेनेसे १ बीबी उपहार देंगे । महस्र जिस्से खरिदार ।

राजा महाराजां शिक्ष स्वर्ण-पदक और प्रशंसा-पत्र प्राप्त पें गदाधरमसाद शर्मा राजवेच, हिमकल्याण विविद्यांस-द्वलादाबाद । Charles Contract to the Contract to the Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to the Charles Contract to th